#### GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

33666

CAEL No. 954.261 San

D.G.A. 79.



The same of the sa

ä

\*

## हिमालय-परिचय(१)

गढ़वाल

राहुल सांकृत्यायन



मुद्रक और प्रकाशक इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद

# CENTRAL ARCHAEOLOGIGAN LIBRARY, NEW DELHI. A. No. 33666. Data 30-4-58 121 No. 954-26



मुद्रक ग्रीर प्रकाशक इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद

## समर्पगा

गढ़भूमिके सुपुत्र

श्रीमुकुंदीलाल

बी०ए० (केंब्रिज), बैरिस्टर-एट्-ला

के करों में

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### प्राक्कथन

हिमालय किसको अपनी स्रोर स्नाकृष्ट नहीं करता? मेरा तो उसके प्रति गकर्षण १९१० ई०से ही हुग्रा, ग्रौर पिछले तैंतालीस वर्षोंमें उसके साथ इतना निष्ट संबंध हुग्रा, कि ''स्वान्तः मुखाय'' भी मुफ्ते लेखनी चलानेकी जरूरत भाहसूस होने लगी। लिख<u>ुनेका मतलब ही है, श्रौर श्रीवक परिचय प्राप्त करना।</u> महले मेरा ख्याल नहीं था, कि मैं "हिमालय-परिचय"पर कलम चलाऊँगा। यदि वैसा होता, तो इस ग्रंथ (गढ़वाल)को ''हिमालय-परिचय (३) —गढ़वाल'' ्रीम देना पड़ता, क्योंकि तिब्बत-संबंधी पुस्तकोंको छोड़ देनेपर ''किन्नर देशमें'' स विषयकी मेरी पहली पुस्तक है, ग्रौर दूसरी ''दोर्जिलिङ्-परिचय'' । हिमालयके রীণাল, কুর্দাचल ক্দার্ক্ত, केदार (गढ़वाल), जलन्धर (शिमला-कांगड़ा या हिमाचल प्रदेश), और कश्मीर ये पांच खंड संस्कृतके पुराने ग्रंयोंमें माने गये हैं। 'कमाऊं'' लिख लेनेपर मेरे मनमें ख्याल ग्राया, कि ''हिमालय-परिचय'**'** लिख डालना चाहिए । यह प्रसन्नताकी वात है, कि नेपाल, कुमाऊं ग्रौर गढ़वाल ीनों कमशः ''हिमालय-परिचय'' (३),(२),(१)के रूपमें लिखकर छप या प्रेसमें जा चुके । ''किन्नर देशमें'' को जलन्धर (हिमालय प्रदेश)का पूरा परिचय नहीं कहा जा सकता, तो भी उसके सबसे म्रधिक म्रल्प-परिचित प्रदेश—सतलजकी कपरी उपत्यका—के बारेमें उसमें काफी लिखा जा चका है, ग्रौर यदि हो सका ्বो ग्रगले संस्करणमें उसे ''हिमालय-परिचय (४)—हिमाचलप्रदेश''के नामसे मिरिवर्द्धित किया जा सकता है। तब दार्जिलिंगसे चम्बा (तिस्तासे चनाब) नकके हिमालयका परिचय पाठकोंके सामने ग्रा जायेगा। साठ सालकी उमरमें केसी कामके लिए संकल्प करना ग्रच्छा नहीं है। उसे तो सिर्फ हाथमें लिया ना सकता है। इसी ख्यालसे "हिमालय-परिचय (५)—कश्मीर"के बारेमें ौं संकल्प नहीं करता। इस पांचवें खंडको "मेरी लदाख-यात्र।"में स्पर्श कंया गया है; किन्तु, कश्मीरके बारेमें विस्तृत लिखनेके लिए एक वार फिर वहां-ही यात्रा (चौथी) करनी होगी, जिसके लिए मेरा स्वास्थ्य ग्रौर शरीर ग्राजा नहीं देता।

हिमालयके पांचों खंडोंकी सीमायें प्राचीनकालमें एक जगह नहीं रही होंगी, मह तो निश्चय है, किन्तु पुरानी सीमायें ग्रधिकतर स्थानीय भाषाग्रों या संस्कृ- तियोंके ग्राधारपर हुग्रा करती थीं, इसीलिए उनका परिचय पाना दिलचस्पीसे खाली नहीं होगा। मेरी समभमें नेपाल ग्रीर कूर्माचलकी पुरानी सीमा करनाली ग्रीर गंडकीके पनढरोंकी सीमा (जलविभाजक) थी, इसीलिए नेपालके पूरविया ग्रीर कुमाई ब्राह्मणोंके मूलस्थान इसी पनढरके वारपार थे। नेपालके विद्व.न ग्राज भी कालीगंडकीके परिचम कुमाई ब्राह्मणोंकी भूमि मानते हैं। कूर्माचल (कुमाऊ) ग्रीर केदार (गढ़वाल)की सीमा शारदा (महाकाली) ग्रीर गंगाका पनढर है। ब्रुधान शताब्दियों तक कुमाऊनियों ग्रीर गढ़वालियोंके भगड़ेका कारण बना रहा। केदार ग्रीर जलन्थरकी सीमा ग्राजकल देखनेसे जमुना या उसकी पश्चिमी शाला टौंस (तमसा) मानी जा सकती है, यद्यपि जमुनापरी—जीनपुर ग्रीर जौनसारके—लोग ग्रपनी भाषा ग्रीर रीति-रवाजसे गढ़वालियों ग्रीर हिमाचल प्रदेशियोंसे भिन्नता रखते हैं। जौनपुर, जौनसारका मेल रवाई (ऊपरी जमुना)से ग्रियक खाता है। जमुनाकी उपत्यकाके लोगोंको प्राचीनकालमे, हो सकता है, केदारके भीतर ही माना जाता हो। ग्राज भी बदरी, केदार ग्रीर गंगोतीकी तरह जमुनोत्री केदारखंडके भीतर है।

जलन्वर तव टोंसके पश्चिम माना जाता होगा, जैसा कि आजकल भी हिमा-चल-प्रदेशकी सीमा उसे माना जा रहा है। यह विचित्रसी वात है, कि पुराने समयमें जलन्यरको पश्चिमी हिमालयका एक बड़ा खंड माना जाता था, जिसमें सतलज, व्यास, रावी ग्रीर चनाबकी चारों निदयां बहती थीं; लेकिन, पीछे किसी समय मैदानमें त्राधुनिक जलन्धरके प्रदेशको वह नया नाम दिया गया। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद पहाड़ी जलन्धिरयोंने किशी समय पंजाबके इस मैदानी इलाकेको जीतकर ग्रयने राज्यमें मिला लिया, ग्रौर ग्रयने एक नगरका नामकरण जलन्धर किया। जलन्धर नगर एक विशाल नगर होनेकी योग्यता रखता है, श्रौर ईसाकी श्रारंभिक शताब्दियोंमें वह वैसा महत्त्वपूर्ण नगर रहा भी। पंजाबियोंने सचमुच ही भाग खा ली, जब उन्होंने पंजाबीक्षेत्रके ऐसे ग्रच्छे नगरके रहते अपनी भाषासे बाहर चंडीगढ़में राजधानी बनानी ग्रारंभ की। ग्राज करोडों रुपये लगाकर चंडीगड़को आबाद किया जा रहा है, लेकिन क्या जाने उसकी भी अवस्था दौलताबाद जैसी हो। प्रदेश भाषाओंके अनुसार ही बन सकते हैं, इसलिए ग्राज या कल किसी समय पंजाबी भाषाभाषियोंका एक प्रदेश वनकर रहेगा, श्रीर उसे पेप्सू, तथा पूर्वी पंजावके रूपमें हरियानाको मिलाकर खिचड़ी पकाये रखना सम्भव नहीं हो सकेगा। उस समय जलन्धरका भाग्य फिर खुले, तो कोई ग्राश्चर्य नहीं। तब चंडीगढ़को ग्रयने संस्थापकोंके तामपर रोना पड़ेगा, या उसे एक श्रौद्योगिक केन्द्र बनकर जीवित रहनेका ाधिकार मिलेगा।

जलन्धर-खंड (हिमाचल प्रदेश)के लिखनेका ख्याल ग्रभी छूटा नहीं है। इस ग्रंथको पूर्ण कहना उपहासास्पद होगा। पूर्ण तो वस्तुतः किसी ग्रंथको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरेक पीढ़ी अपने अनुभव और ज्ञानके अनुसार ज्ञान-प्रासादकी एक ईंट ही रख सकती है, जिसपर ग्रानेवाली पीढ़ियां ग्रपने ग्रीधक विशाल ग्रौर गम्भीर ज्ञान तथा अनुभवके अनुसार प्रासाद खड़ी करती हैं। यदि मेरा "हिमालय-परिचय" पहली ईंट बननेके योग्य माना गया, तो मैं अपने प्रयत्नको सफल समभूंगा। इस पुस्तकके लिखनेमें अपने पहलेके लेखकोंसे मुभ्रे बड़ी सहायता मिली, जिनके नाम जहां तहां ग्रा चुके हैं। हिंदीमें श्री रतूड़ीका ''गढ़वालका इतिहास'' ही गढ़वालके इतिहासपर प्रकाश डालता है । समसामयिक लेखकके तौरपर महान् चित्रकार ग्रौर कवि मोलारामका ग्रंथ बहुत महत्त्व रखता है, जिसकी प्राप्तिमें गढ़वालके सुपुत्र बैरिस्टर मुकुन्दीलालजीका मैं बहुत कृतज्ञ हूं। श्री शम्भूप्रसाद बहुगुणा द्वारा उद्घृत "मानोदय" काव्यके कुछ स्रंश भी दिशाप्रदर्शनमें बहुत सहायक हुए, उसके लिए उनका भी स्राभारी हूं। श्री विश्वेश्वरदत्त चंदोलाने अपनी संगृहीत पुस्तकोंको देकर मेरी बड़ी सहायता की, जिसके लिए उनका कृतज्ञ होना ग्रावश्यक है। ग्रौर जिन महानुभावोंने पुस्तकके लिखनेमें जो सहायता की, उन सबका नाम देना यहां सम्भव नहीं है, तो भी उनमेंसे कितनों हीके नाम जहां तहां ग्रा चुके हैं। हिमालयने ग्रंग्रेजोंको १९वीं शताब्दीके आरंभसे ही अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया, और उन्होंने हिमालयमें गिमयोंमें भी शीतल रहनेवाले नगर ही स्थापित नहीं किये, बल्कि उसके बारेमें भी पचासों लेख ग्रौर पुस्तकें लिखीं। एट्किन्ससनका दो विशाल जिल्दोंमें 'हिमालय गर्जेटियर'' कुमाऊं ग्रीर गढ़वालवाले हिमालयके ज्ञानकी खान कहा जा सकता है। ग्रंग्रेजीमें जितने भी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ सुलभ थे, मैंने उनसे मधुसंचय करनेकी यहां कोशिश की है, और "क्वचिदन्यतोपि" कहनेकी तो अवश्यकता ही नहीं।

ग्रंथमें सभी तरहका परिचय दिया गया है, यह तो उसके अवलोकनसे ही मालूम होगा, और इसे दुस्साहस कहा जा सकता है, क्योंकि सभी देनेपर सभी बातें अपूर्ण रहती हैं। लेकिन, हिंदीमें अभी इस तरहके साहित्त्यका आरंभ ही हो रहा है, इसलिए कितनी ही बातोंके बारेमें दूसरे ग्रंथोंकी और संकेत करके नहीं छोड़ा जा सकता। हिंदीको अब हमारे देशमें वह सब काम करना है, जो अब तक

अंग्रेजी द्वारा होता रहा। "हिमालय-परिचय"की त्रुटियां मुफे मालूम हैं। त्रुटियोंको हटाकर ग्रौर ग्रच्छे ग्रंथको प्रदान करना हमारी नई पीढ़ीका काम है।

यह प्रसन्नताकी बात है, कि "हिमालय-परिचय (२)—कुमाऊं" श्रौर "हिमालय-परिचय (३)—नेपाल" भी प्रेसमें हैं। प्रकाशकोंसे हम श्राशा रखते हैं, कि वह इसी सालमें उन्हें प्रकाशित कर देंगे।

मसूरी, १०-३-५३

राहुल सांकृत्यायन

### विषय-सूची

| श्रध्याय १                      |    | (१८) खतली-श्रेणी      | C   |
|---------------------------------|----|-----------------------|-----|
| प्राकृतिक रूप                   |    | (१९) उताई-श्रेणी      | 6   |
| वाहमान एव                       |    | (पैनखंडा)             | 6   |
| <b>§१. मध्य हिमालय</b>          | ş  | २ः पर्वत-शिखर         | 3   |
| <b>९२. गढ़वा</b> ल              | ४  | (१) कामेत             | १०  |
| (१) सीमा-क्षेत्रफल              | ४  | (२) कुन्लिङ्          | १०  |
| (२) उपत्यका-सौंदर्य             | ४  | (३) केदारनाथ          | १०  |
| (३) भावर                        | ч  | (४) गौरीपर्वत         | ११  |
| §३. <mark>पर्व</mark> त         | Ę  | (५) चौलंबा            | ११  |
| <b>§१. पर्वत-श्रेणियां</b>      | Ę  | (६) चन्द्रशिला        | ११  |
| (क) हिमालय                      | દ્ | (৩) বিহাুল            | ११  |
| (१.२) नंदादेवी-बदरीनाथ          | દ્ | (८) दूनागिरि          | ११  |
| (३) कामेत-गंधगादन श्रेणी        | ६  | (९) नंदादेवी          | ११  |
| (४,५) गंगोत्री-जमुनोत्री श्रेणी | ૭  | (१०) बंदरपूछ          | १२  |
| (ख) म्रन्य श्रेणियां            | ૭  | (११) भारतखंड          | १२  |
| (६) तुंगनाथ-श्रेणी              | છ  | (१२) श्रीकंठ          | १२  |
| (७) मंदाकिनी "                  | e  | (१३) संतोपंथ (सुमेरु) | १२  |
| (८) रमनी "                      | છ  | (१४) स्वर्गारोहिणी    | १२  |
| (९) खमिल ,,                     | 9  | (१५) हाथी-पर्वत       | १३  |
| (१०) नंदाकोट-दूदातोली श्रेणी    | 9  | ३ः हिमानियां          | 43  |
| (११) ग्लावदम श्रेणी             | ૭  | <b>§४. नदियां</b>     | ₹\$ |
| (१२,१३) दूदातोली मुख्य श्रेणी   | ૭  | (१) गुडयार ताल        | १६  |
|                                 | 6  | (२) गोहना             | १६  |
| , , , , , , , ,                 | 6  | <b>९५</b> - ताल       | १६. |
| (१६,१७)विनसर-रानीगढ़श्रेणी      | ሪ  | (३) देवरीताल          | १६  |

#### हिमालय-परिचय

| (४) देवताल                   | १७ | १. वन्य जन्तु                 | ३६         |
|------------------------------|----|-------------------------------|------------|
| (५) भेकलताल                  | १७ | २–पक्षी                       | ३८         |
| (६) लोकपाल                   | १७ | ३–सरीसृप                      | ३८         |
| (७) सतोपथ                    | १७ | श्रध्याय २                    |            |
| (८) सुबताल                   | १७ | _                             |            |
| <b>%</b> ६. तप्तकुंड         | १७ | इतिहास                        |            |
| <b>§७. भू</b> तत्त्व और खनिज | १८ | (प्रदेश)                      | ४०         |
| १. भूतत्त्वीय                | १८ | <b>९१. प्रागै</b> तिहासिक काल | ४२         |
| (१) उपहिमालय                 | १८ | १–किन्नर-किरात-नाग            | ४२२        |
| (२) वाह्यहिमालय              | १८ | (१) किरात-भाषा                | 8          |
| (३) उत्तरहिमालय              | १८ | (२) किन्नर-भाषा               | ४८         |
| २. खनिज                      | १८ | (३) नाग                       | ५०         |
| (क) ग्रधातुक खनिज            | १९ | (४) किरात-भूमि                | ५१         |
| (ख) घातुक खनिज               | २१ | २—खश                          | ५२         |
| (१) तांबा                    | २१ | (१) संस्कृतमें खश             | ५२         |
| (२) पारा                     | २३ | (२) रोमक लेखक ग्रौर खश        | ५५         |
| (३) लोहा                     | २३ | (३) खश पामीर तक               | <b>પ</b> દ |
| (४) सीसा                     | २३ | (४) खशोंकी समाधियां           | 46         |
| (५) सोना                     | २४ | ३-वैदिक श्रार्य               | ५९         |
| <b>§८. जलवायु और</b> ऋतु     | २५ | <b>§२. आरंभिक इतिहास</b>      | Ę٥         |
| (१) जलवायु                   | २५ | १. पुरातात्त्विक स्थान        | ६१         |
| (२) ऋतुयें                   | २६ | (क) स्थान                     | ६१         |
| (३) तापमान                   | २७ | (ख) सिक्के                    | ६३         |
| (४) वर्षा                    | २७ | २शक                           | ६४         |
| ुं\$९₊ जंगल                  | २८ | ३हूण                          | ૬૭         |
| १. जंगल-इतिहास               | २९ | ४हर्षवर्धन-काल                | ६७         |
| २. जंगल-डिवीजन               | ३० | ५तिब्बती-शासन                 | ६८         |
| <b>§</b> १०. वनस्पति         | ३३ | §३. कत्यूरी-वंश               | ও <b>१</b> |
| <b>९११.</b> प्राणि-जगत्      | ३६ | १ कत्यूरी-समस्या              | ও १        |
|                              |    |                               | •          |

| (१) काल                     | ७१    | १. ग्रशोक चल्ल           | ११०          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|--------------|
| (२) कत्यूरी-ग्रभिलेख        | ७२    | (१) गोपेश्वर-लेख         | १११          |
| (३) वंश-परंपरा              | ७२    | (२) बाडाहाट-लेख          | ११२          |
| (४) समसामयिक राजा           | ७३    | (३) तत्कालीन मानस प्रदेश | ११२          |
| २कत्यूरी प्रताप             | ४७    | (४) काचल्ल देव           | ११४          |
| (१) ललितशूर                 | ७४    | <b>∫५</b> . पँवार-वंश    | ११६          |
| (२) कत्यूरी-म्रभिलेख        | ७५    | १. बावनगढ़               | ११७          |
| १ललितशूरका ताम्रलेख         | (१)७५ | २. वंशावलि               | ११९          |
| ₹── " "                     | (२)७५ | ३. वंशकी ऐतिहासिकता      | १२४          |
| ३भूदेवका शिलालेख            | ८१    | ४. तैमूरका ग्राक्रमण     | १२७          |
| ४पद्मटदेव ताम्रलेख          | ८३    | ५. पँवारवंशी राजा        | १२८          |
| ५सुभिक्षराज ताम्रलेख        | 68    | (१) ग्रजयपाल             | १२८          |
| (३) पालों ग्रौर कत्यूरियों  | के    | (२) सहजपाल               | ० इ ९        |
| त्रभि <b>ले</b> खोंकी तुलना | 22    | (३) मानशाह               | १३१          |
| (क) त्राधिकारियोंकी         |       | (४) श्यामशाह             | १३२          |
| सूचि                        | 66    | (५) दुलारामशाह           | १३५          |
| (ख) भौगोलिक-नाम-            |       | (६) महीपतिशाह            | १३७          |
| सूचि                        | 90    | (७) पृथिवीपतिशाह         | १४२          |
| (ग) जाति-नाम-सूचि           | 83    | (८) मेदिनीशाह            | १४७          |
| ३कत्यूरी-वंशका उद्गम        | १००   | (९) फतेहशाह              | १४८          |
| (१) कत्यूरी स्रौर शक        | १०१   | (गुरु रामराय)            | १४९          |
| (२) काबुर्ला कटोर ग्रौर     |       | (१०) उपेंद्रशाह          | १५१          |
| कत्यूर                      | १०१   | मुगल-साम्राज्यका         |              |
| (३) कत्यूर कार्तिकपुर       | १०४   | ग्रन्त)                  | १५१          |
| ४हिमालय बौद्धसे ब्राह्मण    | T-    | (११) प्रदीपशाह           | १५४          |
| धर्मी                       | १०४   | ` (१२) ललितशाह           | १५८          |
| ५—कत्यूरी वंशावलि           | १०५   | .(१३) जयकृतशाह           | १६२          |
| ६ग्रंतिम दिन                | १०९   | (क) गढ़राज-उत्पत्ति      | १६३          |
| <b>९४. बहुराजकता</b>        | ११०   | (ख) कृपारामका प्रभुत्व   | <b>ग</b> १६६ |
|                             |       |                          |              |

| ( <b>ग</b> )       | घमंडसिंहकी तर्प | ते १७० | (ঘ)                    | गढ़वालपर गोर       | खों-        |
|--------------------|-----------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| (घ)                | ग्रजबरामका      |        |                        | का श्राक्रमण       |             |
|                    | विद्रोह         | १७४    | (३) गोर                | खा-प्रशासन         |             |
| (ङ)                | सिरमौरकी        |        |                        | व्यवहार            | २१०         |
|                    | सहायता          | १७७    |                        | कर-भार             |             |
| (च)                | ग्रंतिम दिन     | १७७    |                        | शासन ग्रौर         |             |
| ( १४               | ) प्रद्युम्नशाह | १७९    | • •                    | उत्पीडन            | <b>२१</b> १ |
| <b>९६</b> ∙ गोरखा- | ग्रासन          | १८३    | (7)                    | गोरखः-शासनप        |             |
| १. गोरखा           | वंशकी स्थापना   | १८३    |                        | मोलाराम            |             |
| (ক)                | चौबीसगढ़        | १८४    | (ক)                    | श्रीनगर-दुर्दगा    |             |
| ,(ख)               | साही-ठकुरी      | १८७    |                        | कांगड़ापर प्रथम    |             |
| (ग)                | द्रव्यशाह       | १८९    |                        | ग्र(कमण            | २१५         |
| २. राज्य-          | वस्तार          | १९१    | (ग)                    | कांगड़ापर द्विती   |             |
| (१)                | रामशाह          | १९१    |                        | ग्राक्रमण          | २१८         |
| (7)                | पृथिवीपतिशाह    | १९३    | (ঘ)                    | कांगड़ापर तृतीय    |             |
| (३)                | नरभूपालशाह      | १९३    |                        | ग्राकमण            | २ं२ ०       |
| ३. विजयय           | गत्रा           | १९४    | (ङ)                    | कांगड़ापर श्रंति   |             |
| (१) पृथि           | वीनारायण-       |        |                        | ग्र <b>ाकमण</b>    | २२१         |
|                    | शाह             | १९४    | (५) गोर                | वा-ग्रंग्रेज-युद्ध |             |
| (क)                | नेपाल-उपत्यका   | १९४    |                        | म्राकमण            |             |
| (頓)                | काशीयात्रा      | १९५    |                        | गोरखा-वीरता        |             |
| (ग)                | नेपाल-विजय      | १९६    |                        | वीर वलभद्र         | २३१         |
|                    | सप्तगंडकी-विजय  |        |                        | चीनसे सहायता-      |             |
| (२) रणब            | हादुरशाह        | २०२    |                        | याचना              | २३४         |
| (क)                | पश्चिमकी विजय   | ग-     | (4)                    | संधि               | २३५         |
|                    | यात्रा          | २०२    | <b>ऽ</b> ७. अंग्रेजी-श | सन                 | २३५         |
| (裙)                | कांगड़ा तक      | २०५    | १. ग्रंग्रेज र         | ासक                | २३६         |
|                    | कुमाऊँ-गढ़वाल-  |        |                        | शासनपर मोला-       |             |
|                    | विजय            | २०७    |                        | राम                | २३६         |
|                    | •               |        |                        |                    |             |

| ३. पर्गने ग्रौर पट्टियां     | २३९ | <b>§२. भाषा</b>              | २६५ |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| (१) गढ़वाल जिलेमें           | २३९ | <b>§३. जातियां</b>           | २६५ |
| (२) टेहरी जिलेमें            | २४२ | १. बीठ                       | २६५ |
| ४. गढ़वाल -शासन              | २४५ | (१) ब्राह्मण                 | २६६ |
| (१) गढ़वाल जिला              |     | (२) राजपूत                   | २७१ |
| बोर्ड                        | २४५ | २. शिल्पकार                  | २७६ |
| (२) मालगुजारी                | २४६ | <b>∫४.</b> घर्म              | २७८ |
| ५. टेहरी-शासन                | २४६ | (१) बौद्ध                    | २७८ |
| (१) सुदर्शनशाह               | २४६ | (२) हिंदू (ब्राह्मण) धर्म    | २७९ |
| (२) भवानीशाह                 | २४७ | (१) संप्रदाय                 | २७९ |
| (३) प्रतापशाह                | २४७ | <b>(</b> २) देवता            | २८० |
| (४) कीर्तिशाह                | २४७ | (३) लिंगवास                  | २८१ |
| (५) नरेंद्रशाह               | २४७ | (४) गुंठ                     | २८१ |
| <b>§८. गणराज्य</b>           | २४८ | (५) सदावर्त्त                | २८१ |
| श्रध्याय ३.                  |     | ३. सिक्ख                     | २८२ |
| •                            |     | ४. जैन                       | २८२ |
| भोटान्त                      |     | ५. ऋ।र्य                     | २८२ |
| <b>९१. प्रदे</b> श           | २५१ | ६. मुसल्मान                  | २८२ |
| §२. लोग                      | २५२ | ७. ईसाई                      | २८२ |
| <b>§३. स्त्रियां</b>         | २५५ | <b>९५. आकृति और वेष-भूषा</b> | २८३ |
| §४. तिब्बती व्यापार          | २५६ | १. ग्राकृति                  | २८३ |
| <b>९५. तिब्बत-चीन समभौता</b> | २५७ | २. स्वभाव                    | २८३ |
| <b>अध्याय</b> ४.             |     | ३. वेष-भूषा                  | २८३ |
|                              |     | ४. स्त्रियां                 | २८४ |
| (निवासी)                     |     | ५. स्राभूषण                  | २८५ |
| <b>§१∙</b> लोग               | २६४ | ६. खान-पान                   | २८५ |
| (१) गांव                     | २६४ | ७. रीति-रवाज                 | २८६ |
| (२) जनसंख्या                 | २६४ | (१) स्त्रियोंका स्थान        | २८७ |
| (३) घनता                     | २६५ | (२) विवाह                    | २८७ |
|                              |     |                              |     |

| _ |   |  |
|---|---|--|
| 7 | ४ |  |
|   |   |  |

#### हिमालय-परिचय

| ८. भाषा                 | २८८ | (३) नाय-तोल           | ३०४         |
|-------------------------|-----|-----------------------|-------------|
| (१) टेहरी श्रीनगरी      |     | (४) मेले              | ४० ६        |
| बोर्ला                  | २८८ | §४. पशु-पालन          | ३०६         |
| (२) रवाई-जौनपुरी        |     | (१) पशु               | ३०६         |
| बोर्ली'                 | २८८ | (२) भेड़-बकरियां      | ३०८         |
| (३) चौंदकोट-सलार्ण      | Ì   | (३) मत्स्य-पालन       | ३०९         |
| बोर्ली                  | २८८ | (४) मधुमक्खी-पालन     | ३१०         |
| श्रध्याय ५              |     | श्रध्याय ६            |             |
| आजीविका                 |     | यातायात और संच        | ार          |
| §१. कृषि                | २८९ | <b>९१. रे</b> ल       | <b></b>     |
| (१) कृषिका ढंग          | २८९ | <b>§२. सड़कों</b>     | ₹११         |
| (२) भूमिके भेद          | २९० | (१) प्रोदेशिक सड़कें  | 388         |
| (३) खाद                 | २९३ | .(२) स्थानीय सड़कें   | ३१२         |
| (४) फसलें               | २९३ | (३) ग्रन्य सड़कें     | 383         |
| (५) तरकारियां           | २९४ | (४) कुछ सड़कोंका विवर |             |
| <b>§२. शिल्प-उद्योग</b> | 568 | (५) पुल               | ३१६         |
| (१) भंगेला              | २९५ | §३. डाकबंगले          | ३१७         |
| (२) चाय-बगान            | २९६ | §४. डाक और तारघर      | ३१९         |
| (३) टोकरी भ्रादि बनाना  | २९८ | Aleman 10             |             |
| (४) ऊन कताई-बुनाई       | २९८ | श्रध्याय ७            |             |
| (५) धातु-शिल्प          | २९९ | स्वास्थ्य और शिक्ष    | ſΤ          |
| (६) चमड़ा               | ३०० | <b>९१. स्वास्थ्य</b>  | ३२३         |
| (७) पनचक्की             | ३०१ | क-बीमारियां           | ३२३         |
|                         | ३०२ | (१) मलेरिया           | <b>३२३</b>  |
| (९) भविष्य              | ३०३ | (२) पेटकी बीमारी      | ३२३         |
| §३. व्यापार             | ३०३ | (३) चेचक              | ३२३         |
| (१) बाहरी व्यापार       | ३०३ | (४) हैजा              | ३२३         |
| (२) भीतरी व्यापार       | ३०३ | (४) महामारी           | ₹ <b>२३</b> |
|                         |     |                       |             |

|                             |     |                               | • • |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| <b>(</b> ६) संजर            | ३२४ | <b>§४. सवारी</b>              | ३५६ |
| (७) कुष्ट रोग               | ३२४ | <b>§५. वस्त्र-परिधान</b>      | ३५७ |
| खजन्म ग्रौर मृत्यु          | ३२४ | (१) पुरुषोंके लिए             | ३५७ |
| (१) म्रांकड़े               | ३२४ | (२) महिलाग्रोंके लिए          | ३५७ |
| (२) मृत्युके कारण           | ३२४ | <b>∫६. आवश्यक वस्तुयें</b>    | ३५८ |
| ग—-ग्रस्पताल                | ३२५ | (१) बिस्तर                    | ३५८ |
| <b>§२. शिक्षा</b>           | ३२५ | (२) दूसरी वस्तुयें            | ३५८ |
|                             |     | (३) पैकिंग                    | ३५९ |
| ्त्रध्याय ⊏                 |     | (४) भेंट-इनामकी चीजें         | ३५९ |
| प्रसिद्ध ग्राम-नगर          |     | (५) पड़ावोंपरके खर्च          | ३५९ |
| ग्रकारादि कमसे              |     | (६) दो सप्ताहका खाद्य         | ३६० |
| (जिनमें कुछ—-)              |     | (७) एक दिनका खाद्य            | ३६१ |
| ऊखीमठ                       | ३२६ | (८) पावरोटी                   | ३६१ |
| कालीमठ                      | ३२७ | (९) लालटेन                    | ३६१ |
| केदारनाथ                    | ३२७ | (१०) पेय                      | ३६२ |
| गंगोत्री                    | ३२७ | (११) मनीग्रार्डर, चिट्ठियां   | ३६२ |
| जोशीमठ                      | ३३१ | <b>९७. यात्रामें</b>          | ३६२ |
| टेहरी                       | ३३६ | ु८. रोगादि                    | ३६३ |
| देवप्रयाग                   | ३३६ |                               | ३६५ |
| पांडुकेश्वर                 | ३३८ |                               | ३६५ |
| बदरीनाथ                     | ३३९ | <b>९११. तीर्थयात्रीके लिए</b> | ३६६ |
| बाड़ाहाट (उत्तरकाशी)        | ३४७ | श्रध्याय १०                   |     |
| श्रीनगर                     | ३५० |                               |     |
| श्रध्याय ६                  |     | यात्रायें                     |     |
|                             |     | <b>९१. तोर्थ-यात्रायें</b>    | ३६८ |
| यात्राओंकी तैयारी           |     | १.—ऋषिकेश-जमुनोत्री           | ३६८ |
| <b>९१. यात्रा-माहात्म्य</b> | ३५३ | २.—गंगोत्री-केदारनाथ-         |     |
| §२. यात्रा                  | ३५३ | बदरीनाथ                       | ३६९ |
| <b>§३. नौकर</b>             | ३५४ | ३.—गंगोत्री                   | ३७४ |
|                             |     |                               |     |

| ४ऋषिकेश-चिनी(कनौर)         | ४७४           | २२.—कर्णप्रयाग-माणा-मान-   |     |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| ५.—केदारनाथ (पैदल)         | ३७५           | सरोवर                      | ३९४ |
| ६.—केदारनाथ                | ३७६           | २३बैजनाथ-नीती-मान-         |     |
| ७.—बदरीनाथ                 | ४७४           | सरोवर                      | ३९५ |
| ८.—केदारनाथ-बदरीनाथ        | २७७           | २४.—कोटद्वारा-केदारनाथ     | ३९६ |
| <b>§२. मानसरोवर–यात्रा</b> | S0 <i>६</i>   | २५बदरीनाथ.                 | ३९६ |
| ९ऋषिकेश-गंगोत्री-मान-      |               | २६-—माणा-मानसरोवर          | ३९७ |
| सरोवर ,ह                   | ३७९           | २७.—नीती (दमजन) "          | ३९८ |
| १०.—माणा (बदरीनाय)-मान     | ٢             | २८.—माणा-मानसरोवर-         |     |
| सरोवर                      | ३८०           | श्रल्मोड़ा                 | ३९९ |
| ११.—नीती (दमजन)-मान-       |               | २९नीती-(चोरहोती)-मान       | -   |
| सरोवर                      | ३८१           | सरोवर-ग्रल्मोड़ा           | ३९९ |
| १२.—नीती (चोरहोती) "       | ३८३           | ३ ०.—चमोली-गोहनाताल        | 800 |
| १३.—नीतो (गणेशगंगा)-"      | ३८४           | ३१.—म्यूँढार (नंदनवन)      | 800 |
| १४.—गंगोत्री-मानसरोवर-     |               | ३२.—हेमकुंड (लोकपाल)       | ४०१ |
| लिपूलेख-ग्रल्मोड़ा         | ३८५           | ३३.—जोशीमठ-ग्रल्मोड़ा      | ४०१ |
| १५.—गंगोत्री-मानसरोवर-     |               | ३४.—देवप्रयाग-टेहरी-       |     |
| दारमा-म्रल्मोड़ा           | ३८६           | गंगोत्री                   | ४०२ |
| १६.—गंगोत्री-मानसरोवर      |               | ३५पौड़ी-ग्रल्मोड़ा         | ४०२ |
| उंटाघुरा-ग्रल्मोड़ा        | ३८७           | ३६.—काठगोदाम               | ४०३ |
| १७.—नीती-मानसरोवर          |               | ३७मसूरी-जमुनोत्री-गंगोत्री | ४०३ |
| गूगे-शिमला                 | ३८८           | ३८.—मसूरी-टेहरी            | ४०३ |
| १८.—माणा-मानसरोवर          |               | ३९.—टेहरी-वदरीनाथ          | ४०३ |
| थोलिङ्-शिम्ला              | ३९०           | ४०.—टेहरी-ग्रल्मोड़ा       | ४०४ |
| §३. अन्य यात्रायें         | ३७८           | ४१.—ऋषिकेश-बदरीनाथ         | ४०५ |
| १९काठगोदाम-बैजनाथ          |               | ४२.—माणा-मानसरोवर          | ४०५ |
| तपोवन-बदरीनाथ              | ₹ <b>९१</b> , | ४३.—नीती (चोरहोती)-        |     |
| २ ०नन्दप्रयाग-बदरीनाथ      | ३९२           | मानसरोवर                   | ४०५ |
| २१.—द्वाराहाट-बदरीनाथ      | ३९२           | ४४रामनगर-बदरीनाथ           | ४०६ |
|                            |               |                            |     |

|                                                                                                                          | <b>१</b> ३                             |                                                                                                                                       |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| श्रध्याय ११ केदार-बदरी-यात्रा  ११ केदारनाथको  १२ बदरीनाथको  श्रध्याय १२  जन-साहित्य  ११ गद्य  १चिट्ठी २कृतज्ञता  ९२ पद्य | ४०८<br>४३५<br>४९०<br>४९०<br>४९१<br>४९१ | १—नथुली २—ताचुली २—बेटी नगीना ४—ढोलमंत्र ५—चाँछड़ ६—चौफोला ७—बारहमास्या ८—चेताः ती ९—स्वामीकु रैवार गीत १०—बेटीबेची दुर्गति ११—प्यूली | ४९१<br>४९३<br>४९३<br>४९४<br>४९५<br>४९५<br>४९५<br>४९९ |
| 3.0                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                       | (00                                                  |
|                                                                                                                          | चित्र-न                                | । <b>क</b> शे                                                                                                                         |                                                      |
| १. नकशा<br>(चित्र)—-                                                                                                     | पृष्ठ<br>१                             | १०. गोपेश्वर मंदिर<br>११. प्राचीन शिवलिंग                                                                                             | पृष <del>ठ</del><br>४३०                              |
| <ol> <li>जौनपुरकी स्त्री</li> <li>गुप्तकाशीके पुजारी</li> <li>नालामें बौद्ध स्तूप</li> </ol>                             | ४०८                                    | १२. खंडित मूर्त्तियां<br>१३. पांडुकेश्वरके जोड़े मंदिर<br>१४. हिमालयका एक दृश्य                                                       | ४५६                                                  |
| ४. पंडा काशीनाथ / ५. गढ़वाली बच्चे / ६. खंडित गौरी मूर्ति / ७ केदारनाथ मंदिर /                                           | ४२१                                    | १५. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                             | ४७ <b>०</b>                                          |
| ८. खंडित मूर्तियां<br>९. काली मठका मुखलिंग                                                                               | ४३०                                    | १९. बदरीनाथ घाम )<br>२०. मारछा तरुणी                                                                                                  | ४८३                                                  |

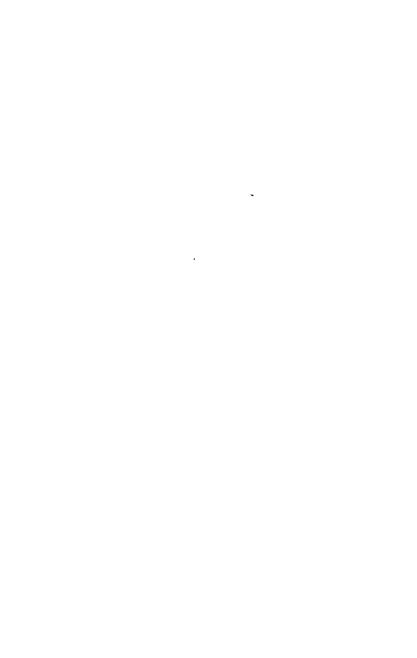

# हिमालय-परिचय

(9)

गढ़वाल

#### अध्याय १

#### प्राकृतिक रूप

हिमालयको प्राचीनोंने पाँच खंडोंमें विभाग किया था—

"खण्डाः पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल-कूर्माचलौ।

केदारोऽथ जलंघरोऽथ क्चिरः कक्ष्मीर-संज्ञोऽन्तिमः॥"

जो हैं: (१) नेपाल, (२) कूर्माचल, (३) केदार, (४.) जलंघर स्रौर (५) कश्मीर। काली नदीसे पूर्व नेपाल-खंड है, कालीसे पिश्चम कूर्माचल या कुमाऊ नन्दाकोट स्रौर रामगंगा (पिश्चमी) तक है——जो स्राजकल स्रलमोड़ा स्रौर नैनी-तालके दो जिलोंमें विभक्त है। कूर्माचलकी पिश्चमी सीमासे जमुनातक स्रथवा गंगा स्रौर प्रायः जमुनाका सारा पनढर केदारखंड है, जो मध्यकालमें छोटे-छोटे ठाकुरों (सामन्तों) की ५२ गिढ़योंमें विभक्त होनेसे गढ़, गढ़वाल या वावनी कहा जाने लगा। देहराहून भी वस्तुतः पूर्वकालमें गढ़वालका स्रंश रहा, किंतु स्रंग्रेजोंने मनमाना उसे निकालकर मेरठ किमश्नरीमें डाल दिया, जविक गढ़वाल कुमाऊं-किमश्नरीमें रह गया। १९४८ में जब रियासतोंको भारतका स्रभिन्न स्रंग बनाया जाने लगा, तो टेहरी राज्यको उत्तर-प्रदेशमें मिलाकर उसका एक स्वतन्त्र जिला रहने दिया गया। स्रगले स्रध्यायके पढ़नेसे मालूम होगा, कि किम तरह नेपाल-स्रंग्रेज युद्धके बाद स्रंग्रेजोंने गढ़वालको दखल करते हुए गढ़वाल (पँवार)-राजनंशको टेहरीवाला इलाका दे दिया, स्रौर वाकीको गढ़वाल स्रौर देहरादूनके दो जिलोंमें विभक्त कर दिया। गढ़वाल वस्तुतः कालीसे सतलजतक फैले मध्य-हिमालयका स्रंग है।

#### **९१. मध्य-हिमाचल**

मध्य-हिमाचलमें कुमाऊँ किमश्नरीके चार ग्रौर मेरठ-किमश्नरीका देहरा-न—ये पाँच जिले सिम्मिलित हैं । यहाँ १०,४५८ गाँव ग्रौर १८ नगर हैं । चि जिलोंमें ग्रलमोड़ा ग्रौर नैनीताल कुमाऊँमें है, तथा गढ़वाल ग्रौर टेहरी गढ़वालमें । देहरादून मुख्यतः गढ़वालियों स्रौर जौनसारियोंसे वसा है । मध्य-हिमाचलका क्षेत्रफल स्रादि निम्न प्रकार है—

|        | जिला         | क्षेत्रफल<br>(वर्गमील) | जनसंख्या (१९३ | १) ग्राय (१९३०) |
|--------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|
| कुमाऊँ | { ग्रल्मोड़ा | ५३९०                   | ५,८३,०००      | २,६०,०००        |
|        | नैनीताल      | ५६५८                   | २,७७,०००      | ५,८२,०००        |
| गढ़वाल | र्गढ़वाल     | ५६२९                   | ५,३४,०००      | २,४३,०००        |
|        | टेहरी        | ४५१६                   | ४,००,०००      | ६,१४,०००        |
|        | देहरादून     | ११९३                   | २,३०,०००      | १,५७,०००        |
|        |              |                        | 70,78,000     | १८,५६,००० ह०    |

#### **९२. ग**ढ़वाल

#### १. सीमा, क्षेत्रफल---

गढ़वालसे यहाँ वर्तमान गढ़वाल तथा टेहरी दोनों जिले स्रभिप्रेत हैं, जिसके पूर्व-उत्तरमें चीनगणराज्यका प्रदेश भोट (तिब्बत) है, पिश्चम-उत्तरमें हिमाचल-प्रदेश स्रौर दक्षिण तथा पूर्वमें उत्तर-प्रदेशके देहरादून, विजनौर, नैनी-ताल, स्रल्मोड़ाके जिले हैं। यह उत्तरी स्रक्षांश २९°, २६' स्रौर ३१°.८ तथा देशान्तर ७७°.४९' स्रौर ८०°.६ के बीचमें है। क्षेत्रफल १०१४५ वर्गमील है, जिसमें ४५१६ वर्गमील टेहरीका वतला चुके हैं।

#### २. उपत्यका-सौंदर्य---

वेदोंकी भूमि कुरु-पंचालका उत्तरी पड़ोसी होनेसे प्राचीनोंका ध्यान हिमालयके इस खंडकी ग्रोर जाना स्वाभाविक था, किंतु, यह उनका ग्रस्थाने पक्षपात नहीं था। हिमाचलकी कुछ ग्रतिसुन्दर उपत्यकायें यहीं हैं। इसकी सत्यताके लिए नंदाकोट-हिमानीसे निकलनेवाली पिंडारी नदीकी सारी उपत्यका (उसके स्रोतसे कर्णप्रयागमें ग्रलकनंदासे संगम) को देख लीजिये। कहीं सदाहरित देवदारों ग्रौर वंजों (ग्रोक, वान) के सुन्दर वन हैं। किसी जगह पानीके फरने ग्रौर शीतल छाया श्रान्त पथिकके हृदयको प्रफुल्लित करनेकों तैयार है। चाँदपुर पर्गनेकी धनपुर-पर्वत-श्रेणी ग्रपने प्राकृतिक सौंदर्यके लिए प्रसिद्ध है। रमनी (दसोली), विरहीगंगाकी उपत्यका, सूखा-ताल, छिजो-

नली गाड, (बधाण)-उपत्यका भी गढ़वालके रमणीय स्थान हैं। गढ़वालका सर्वोच्च भाग सदा हिमाच्छादित रहता है, जो सारे क्षेत्रफलके एक तिहाईके करीब है। यही वह स्थान है, जहाँ कोई प्राणी या वनस्पित नहीं दीखते, और जहाँ प्राचीन कालसे सजीब देवताओं का निवास माना जाता है। उसके नीचे के शितकालमें हिमाच्छादित रहनेवाले स्थानों में भी ग्राम या अरण्य नहीं है, किन्तु यही वह बुग्याल है, जो पशुपालों का स्वर्ग है। वर्षा में यह सारी भूमि रंगिवरंगे हजारों प्रकारके पुष्पोंसे ढॅकी रहती है। वर्षा काल यहाँ का वसंत है।

३. भाबर--क्माऊँकी भाँति गढ़वालमें भी भावरकी भूमि है, जिसे पातली-दूण और कोटादूण कहते हैं। यह पहाड़की जड़में देशके मैदानसे लगी समतल भूमि है। "अपरसे बहकर म्राई हुई मिट्टी ग्रौर पत्थरसे दुण (दुन)की घाटियाँ वनी हैं। जाँच करने वालोंने इसके तहकी मोटाई १७,००० फुट वतलाई है। गढ़वालका भाबर ५८ मील लंबा, ग्रौर ग्रधिकसे ग्रधिक दो मील चौडा है। इसका ग्रिधिक भाग गंगा ग्रीर गढ़वालके रक्षित-वनके बीचमें, है, जिसके वहत थोड़े ही भागोंमें काटकर खेत बनानेकी कोशिश की गई है। गंगा जैसी कुछ बड़ी नदियोंको छोड़ पहाड़की सारी छोटी-छोटी नदियाँ भाबरमें पहुँचकर ग्रन्तर्भान हो जाती हैं, श्रौर कुछ मील बाद फिर ऊपर श्राती हैं। खेतीके लिए यहाँकी सूखी निर्जल भूमिमें सिचाई बड़ी समस्या है। अंग्रेजी शासनके आरंभ (१८१५ ई०) में भी भावर स्रावाद नहीं था, किन्तु कोटद्वारसे पाँच मील पश्चिम मावकोटमें कितने ही तालाबोंके अवशेष हैं, जिससे पता लगता है, कि पहले यहाँ वस्तियाँ थीं। पतली-दूनके नीचे पहाड़की जडमें कुछ गाँव उन्नीसवीं शताब्दीके ग्रारंभसे ही बसे हैं। खोह श्रीर मालन (शकुन्तलांकी मालिनी) नदियोंकी नहरोंके भरोसे कुछ खेती स्रवश्य बढ़ाई गई है, किंतु इसका **ग्रारंभ १८६९-७० ई० में हुग्रा** । उस समय कर्नल गरिनकी जिला-मजिस्ट्रेटीमें १८ गाँव तथा २०६९ बीघा कुष्टभूमि थी। १८९९ में गाँवोंकी संख्या ६२ और कृष्टभूमि २५,५४२ बीघा हो गई--यह सब खोह ग्रौर मालनकी नहरोंकी कृपासे ही । १९०७ में गाँव वढ़कर ६८ ग्रौर कुथ्ट-भूमि ३७,५६१ बीघा हो गई । भावरको ग्रावाद करानेका यह ढंग था--ठीकेदारको जंगलका कुछ भाग सरकारी नहरसे पानी पीनेके प्रबन्धके साथ ठीकेपर दे दिया जाता था । यही ठीकेदार ग्रादिमयोंको वसाते, जंगल कटवाकर खेत श्रौर गाँव श्राबाद करते । गाँवके काफी श्राबाद हो जानेपर वहाँके श्रपने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> भाबरका साढ़े छ बीचा एक एकड़के बराबर होता है।

हलबैलसे खेती करनेवाले परिवारोंके साथ खेतका बन्दोबस्त कर दिया जाना स्रौर मूल ठीकेदार गाँवका मुखिया बना दिया जाता ।

#### **९३. पर्वत**

#### १. पर्वत-श्रेणियाँ---

भावरकी थोड़ीसी भूमिको छोड़कर गढ़वाल पर्वतोंकी भूमि है, जिसमें लक्ष्मणभूला-ऋषि केशकी १,००० फुटकी ऊँचाईसे नन्दादेवी त्रिशूलकी २५,६६० फुटकी उंचाइयाँ भी सम्मिलित हैं। गढ़वालमें मुख्यतः तीन प्रकारकी पर्वत-श्रेणियाँ हैं—(क) हिमाल, जिसकी नौसे ग्यारह हजार फुट ऊँची पर्वत-श्रेणियाँ नवंबरसे अप्रैलतक हिमाच्छादित रहती हैं। सत्रह हजार फुटसे ऊपर सदा हिम बनी रहती हैं। इसमें नन्दादेवी और बदरीनाथ दो श्रेणियाँ हैं। (ख) दूदातोंली पर्वत-श्रेणी स्रलकनंदासे पूर्व और पिंडारसे दिखन है; (ग) दीपाडांडा—स्रलकनंदासे पूर्व एवं नयार नदीसे दिखनमें हैं। इन तीनों प्रकारकी पर्वत-श्रेणियोंका विभाजन निम्न प्रकार है:—

#### (क) हिनाल--

- (१, २) नंदादेवी-बदरीनाथ—नंदादेवी तथा बदरीनाथ दोनों श्रेणियाँ पूर्वसे पिरुचमकी ग्रोर २५ मीलतक फैली हुई हैं। नंदादेवी-श्रेणीमें ही नंदादेवी, नंदाकोट, त्रिशूल जैसी ऊँची चोटियाँ है; बदरीनाथ-श्रेणीमें बदरीनाय, चौखंभा ग्रौर केदारनाथ। यह दोनों श्रेणियाँ वस्तुतः एक ही श्रेणी हैं, जिसे कि ग्रलकनंदाने (जल ग्रौर लंवाईकी मात्राके ग्राधिक्यकी दृष्टिसे वस्तुतः इसे ही गंगाकी मुख्य धार मानना चाहिए) पीपलकोटी चट्टीके पास काटकर दो टुकड़ोंमें बाँट दिया है। यह दोनों श्रेणियाँ एक दूसरेसे कुछ ही मीलके ग्रंतरपर ग्राकर गंगाकी धारकी ग्रोर ढल जाती हैं। इस स्थानको हिमालय-द्वार (कौंच-द्वार) कह सकते हैं। इसीके भीतर १५९२ वर्गमीलका पैनखंडाका विशाल पर्गना गढ़वालका बहुत टंडा तथा सुन्दर भूभाग है।
- (३) कामेत-गंघमादन श्रेणी—नंदादेवी-बदरीनाथ-श्रेणी तिव्वत (चीन) श्रीर भारतकी सीमा नहीं है। इस श्रेणीके उत्तरमें एक श्रीर विशाल हिम-पर्वत-श्रेणी है, जो दोनों देशोंको विभक्त करती है, उसीकी एक बाहींपर कामेत (२५, ४४३ फुट) शिखर है। इस श्रेणीकी श्रीसत ऊँचाई १८,००० फुट है। नंदादेवी-बदरीनाथ-श्रेणीके पीछे होनेसे श्रादमीको पता भी नहीं लगता कि इस हिमालके पीछे भी एक श्रीर हिमाल है।

- (४, ५) गंगोत्री-जमुनोत्री श्रेणी—टेहरी जिले में है। (ख) ग्रन्य श्रेणियाँ—
- (६) तुंगनाथ श्रेणी—बदरीनाथ श्रेणीसे तुंगनाथ होते यह पर्वतवाही अलकनंदा तटपर रुद्रप्रयागके पास पहुँचती है। यही केदारनाथसे भ्रानेवाली मंदािकनीकी उपत्यकाको अलकनंदा उपत्यकासे श्रलग करती है।
- (७) मंदािकनी-श्रेणी—केदारनाथसे निकलकर यह पर्वतवाही मंदािकनी ग्रीर भागीरथीकी उपत्यकाग्रोंको ग्रलग करती देवप्रयागतक पहुँचती है। इसका अधिकाँश भाग टेहरी जिले में है।
- (८) रमनी श्रेणी—- ग्रलकनंदासे पूर्व ग्रवस्थित नंदादेवी-हिमालश्रेणीमें त्रिशूलसे चलकर यह पर्वतवाही नन्दिकनी ग्रौर विडहीकी उपत्यकान्नोंको ग्रलग करती ग्रलकनंदा-तट तक पहुँचती है।
- (९) **खिमल श्रेणी**—यह श्रेणी नन्दिकनी-उपत्यकाको पिंडार ग्रौर कैल-गंगाकी से पृथक् करती है। इसकी **खिमल** चोटी १३,३५६ फुट ऊँची है।
- (१०) नन्दाकोट-दूदातोली श्रेणी—नन्दाकोटसे चलकर पिंडारके वायें तटसे होती पहिले दक्षिण-पश्चिम फिर पश्चिमकी ग्रोर हो दूदातोली श्रेणीको श्रोर जाती यह पर्वतश्रेणी गढ़वालकी पर्वत-श्रेणियोंकी कुंजीसे हैं। यही श्रेणी सरयू और गंगाकी जलविभाजक है, जिनमेंसे एक ग्रोरका पानी वरमदेवमें जाकर पहाड़ छोड़ता है, ग्रौर दूसरा हरहारमें।
- (११) ग्लावदम-श्रेणी—उपरोक्त (८) श्रेणीकी ही एक शाखा वधानगढ़-चोटीके पास रामगंगा (पिश्चमी) को गंगा श्रौर सरयू दोनोंके पनढरोंसे श्रलग करती है।
- (१२) दूवातोली (१३) मुख्य श्रेणी—जैसा कि पहले वतलाया, दूवाते ली-श्रेणी हिमाल ग्रौर उसकी ज्ञाखाग्रोंसे एक स्वतन्त्र श्रेणी है, यद्यपि देखनेमें वह ग्वालदम-श्रेणीसे संबद्ध मालूम होती है। ग्वालदम-श्रेणी काले चूना-पत्थरकी है, जो बहुधा सीधी खड़ी है। लाखों वर्षोंसे क्षीण होते पाषाणोंने इसके निम्न भागमें बहुत उर्वर मिट्टी जमा कर दी है। दूवातोलत्त-श्रेणी सफेद दिखाई देते चकमक ग्रौर वलुग्रा पत्थरोंकी है। सारे गढ़वालमें धीरे-धीरे ढलान लेते ऐसे पहाड़ नहीं हैं। इसके नीचेके भागकी मिट्टी बलुग्रा तथा ग्रनुर्वर है। लोहवापट्टीमें जहाँ रामगंगाके पश्चिमको भूमि कृषिके लिए दिरद्र है, वहाँ पूर्वकी ग्रोर वह बड़ी उर्वर है। हिमाल-श्रेणीके बाद सारे कुमाऊँ-गढ़वालमें दूवातोली-श्रेणी बहुत चौरससी ऊँची श्रेणी हैं, जहाँ ६,००० फुटसे १०,१८८ फुटके बीचमें ५० वर्गमील ग्रच्छी कृष्टमूमि हैं।

इससे निकलनेवाली कितनी ही बाहियाँ ८ से १० मीलतक ८,००० फुटकी ऊँचाई कायम रखती हैं।

- (१४) धनपुर-श्रेणी—दूदातोलीकी पूर्वसे पिश्चमकी ग्रोर जानी शाखा ग्रपनी ताँबेकी खानोंके लिए कभी बहुत महत्त्व रखती थी ग्रौर ग्रागे भी रखेगी। वधाणगढ़ीकी दुरैरोह काली पहाड़ी इसीमें हैं। यह ग्रपनी ९,००० फुटकी ऊँचाई बहुत दूर तक कायम रखती है। ग्रौर इसकी चोटियाँ तो ९,८०० फुटसे ग्रधिक ऊँची हैं। ग्रागे पूर्व ग्रौर दक्षिणकी ग्रोर चलती ७,००० फुटसे ग्रधिककी खिरसू, देवीदत्त (पौड़ीके ऊपर) ग्रौर रानीवागकी चोटियोंको लेते व्यःसघाट पहुँचती है। शायद ही कहीं इसका डांडा ६,००० फुटसे कम ऊँचा है। दूदातोली- श्रेणी जैसा कि पहले कहा, नयार-उपत्यकाको ग्रलकनन्दाकीसे पृथक् करती है।
- (१५) ग्रमेली श्रेणी—दूदातोलीकी यह शाखा दोनों नयारोंकी उपत्य-काग्रोंको ग्रलग करती नयार श्रौर ग्रलकनन्दाके संगमतक पहुँचती है।
- (१६,१७) **बिनसर-रानीगढ़-श्रेणी**—दूदातोलीकी यह श्रेणी नयार-उपत्यकाकी उत्तरी श्रौर पूर्वी सीमा है।
- (१८) खतली श्रेणी—इसको दूदातोलीसे मिलानेवाली विनसर श्रेणी है । यह पूर्वसे अल्मोड़ाकी सीमापर खमलेकगढ़ीसे पश्चिममें रिखनीखालतक चली गई है । इसकी कितनी ही चोटियाँ ७,००० फुट ऊँची हैं ।
- (१९) उताई-श्रेणी—रिखनीखालसे आगे उपरोक्त श्रेणी चमेताखाल (४,००० फुट) तक चली जाती है। इसकी मुख्य चोटी ६,९०० फुट ऊँची है। चमेताखालसे आगे इसीके ऊपर कलोनगढ़ी (लैंसडोन) और लंगूरगढ़ोकी महत्त्व-पूर्ण पहाड़ियाँ हैं। करौंदा (कीचका डंडा) से इसकी दो बाहियाँ हो जाती हैं,। जिनके बीचमें ह्यंल-उपत्यका है।

पैनखंडा—कुमाऊँके किमश्नर मिस्टर बैटन (१८४८-५६ ई०) ने हिमा-चलकी इस उच्च अधित्यकाके बारेमें सौ वर्ष पहिले लिखा था—"जोशीमठके पास नन्दादेवीके पश्चिम पार्श्वसे आनेवाली रिनी नदीके संगम तक यह सारी श्रेणी अत्यंत सौंदर्यशाली है। नदीतटतक ढलते दक्षिणी पहाड़ वंज (ओक), जंगली गुलाब (कुंज), पांगर, सफेदा (आदि) के घने जंगलोंसे ढंके है। वहाँ कहीं-कहीं सुन्दर गाँव हैं, जिनकी मुख्य शोभा है लाल मरसा और बत्यूके खेत। बदरीनाथ और नीतीकी उपत्यकाओंको पृथक् करनेवाली उत्तरी पहाड़ों तथा शिखरोंकी श्रेणी खड़ी उतराईके साथ घौली नदी पर पहुँचती है। रिनीके ऊपर उपत्यकाके दोनों पार्श्व नियमपूर्वक हिमालयके वन्य सौन्दर्यको धारण करते हैं, यद्यपि यहाँ भी दुरारोह ऊँचाइयोंपर जहाँ-तहाँ कोई-कोई गाँव टंग हुए हैं। यहाँ नदी चौड़ी और गहरी हैं, जिसमें कहीं ही कहीं उछलता पानी मिलता है। तल्ला पैनखंडा और मल्ला (ऊपरी) पैनखंडाको अलग करनेवाले दस-वारह मीलके उपत्यका-भागमें कोई गाँव नहीं है। वांजके वृक्षोंको छोड़कर अब हम देवदार-भूमिमें पहुँच चुके हैं। यहाँ पहाड़पर नीचेसे ऊपर तक केवल देवदार ही देवदारके जंगल हें, जिनमेंसे कुछ अत्यंत विशाल तथा २७ फुटकी पेटीवाले भी पाये जाते हैं। मेजर गार्सिनने उनमेंसे एकको ३८ फुट तथा मिस्टर ममने जुमाग्वारमें दूसरेको ४५ फुट (३० हाथ) की मोटाईका नापा था।

"जुमासे मल्ला-पैनखंडा ब्रारंभ होता है। प्रकृति ब्रपनी विशालताके साथ यहाँ अत्यंत प्रियदर्शन हो उठी है। यहां हर खुली जगहमें ठीक स्विट्जरलैण्ड जैसे गाँव मिलते हैं, जिनके चारों तरफ देवदारके वृक्ष तथा ऊपर विशाल गैल—जिनके शीर्षस्थान पर चमकती हिमराशिकी सीमातक हरे जंगल—दिखाई पड़ते हैं। ..........मलारीसे ब्रागे हम एक अत्यंत मुन्दर उपत्यकामें चले, जहाँ शाखा फैलाये देवदार वृक्ष नदीकी धार तक चले आये थे। श्रव जंगलमें वीच-वीचमें चित्त-दयार (Pinus excelsa) श्रौर रघा भी मिले-जुले थे। कुछ गाँवोंको पार होते हम बम्पा, गमसाली आदिमें पहुँचे, जोिक १०,२०० से ११,००० फुटकी ऊँचाईपर बसे हुए हैं। बम्पामें देवदार समाप्त हो जाते हैं, श्रौर भुर्ज (भोजपत्र), चित्त छोड़ दूसरे वृक्ष पहाड़ोंपर दिखाई नहीं पड़ते, हाँ, निम्न भूभागमें, देवदार, हंसवदर (Gooseberries), Currents, जंगली गुलाव (कुंज) श्रौर पद्म श्रवश्य मिलते हैं।"

पश्चिमी धौली प्रदेशमें गिरथी ग्रौर रिनी गंगाकी उपत्यकाथें निर्जन, निर्वन सुनसान वयाबान हैं । ऋषि-उपत्यकासे नन्दादेवीके हिमाच्छादित शिखरका पूर्णदर्शन होता है ।

#### २. पर्वतशिखर--

हिमाचल-पर्यटक सर जान स्ट्रेचीने लिखा था—"मैंने बहुतेरे युरोपीय पहाड़ोंको देखा है, किंतु ग्रपनी विशालता तथा भव्य सौंदर्यमें उनमेंसे कोई हिमालयकी तुलनामें नहीं ग्रा सकता। कुमाऊँ (गढ़वाल) की चोटियोंमें यद्यपि कोई उतनी ऊँची नहीं हैं, जितनी कि हिमाल-श्रेणीके दूसरे भागोंकी कुछ चोटियाँ—यहाँकी केवल दो ही चोटियाँ २५,००० फुटसे ग्रधिक ऊँची हैं, किन्तु गढ़वाल-कुमाऊँ

हिमाल-श्रेणीकी ग्रौसत ऊँचाई सबसे बढ़कर है। २० मीलतक लगातार इसके कितने ही शिखर २२,००० से २५,००० फुटतक ऊँचे हैं।"

गढ़वालके प्रधान-प्रधान हिमशिखर निम्न हैं---

- (१) कामेत—(२५४४३ देशाँतर ७९°. ३५'; स्रक्षांश ३०°. ५५') गढ़वालका यह सर्वोच्च शिखर भीतरी हिमाल (कमेत)-श्रेणीमें पर्गना पैन-खंडाकी मल्ला-पैनखंडापट्टीमें विष्णुगंगा श्रीर धौलीगंगाके पनढरपर श्रवस्थित है। नीती श्रीर माणा दोनों ही इसके समीप हैं। इसकी हिमानीसे स्रवित जल नीचे जमा होकर देवताल बन जाता है।
- (२) **कुन्**लिङ्—(२१,२२६ श्रौर २०,०३८ फ्ट)—यह वदरीनाथ-शिखरसमूहमेंसे एक हैं । विष्णुगंगा इन्हींकी हिमानियाँसे निकलती है । इनसे दक्षिण-पश्चिममें नर ग्रौर नारायणके दो सुन्दर शिखर हैं । इनके पूर्वमें नील-कंठ (नीलाकाँठा) शिखर है । इनकी पूर्वी ढलानमें भगत-खडक ग्रौर सतोपंथकी हिमानियाँ ग्रलकनंदाका उद्गम हैं ।

नन्दादेवी-समूहमें निम्न शिखर हैं---

|                   | जवार (सुट) |               |                     |
|-------------------|------------|---------------|---------------------|
| नन्दादेवी         | २५५८९      |               |                     |
| সিয়ুল (१)        | २३४०६      | (नंदादेवीसे   | दक्षिण-पश्चिममें)   |
| त्रिशूल (२)       | २३४९०      | 11            | "                   |
| রি <b>যুল</b> (३) | २२३६०      | 11            | "                   |
| दूनागिरि          | २३५३१      | (नन्दादेवीसे  | उत्तर-पश्चिम, श्रौर |
|                   |            | नीतीसे देक्षि | ाण-पूर्व )          |
|                   |            |               |                     |

वदरीनाथ-प्रमूहसे पश्चिम केदारनाथ-समूहमें---

(३) केदारनाथ (२२८४४ फुट)—इसके दो शिखर भारतखंड ग्रौर

<sup>&</sup>quot;India"

लरचा-खंड कमशः २२८४४ ग्रौर २१६९५ फुट ऊँचे हैं। इन्हीं शिखरोंके नीचे केदारनाथ तीर्थ है। इनके दक्षिण-पूर्वके सानुसे मंदािकनी निकलती है। केदारनाथसे भागीरथी-उद्गम तक लगातार हिमाल है, जिसमें कितने ही शिखर २०.००० फुटतक ऊँचे हैं।

- (४) गौरींपर्वत (७९° .४२' $\times$ ३०° .४३')—मल्ला-पैनखंडामें कमेत शृंखलाकी एक चोटी है।
- (५) चौलंबा (२०,००० फुट)—वदरीनाथ तीर्थके ऊपरकी चोटी, जिसकी हिमानियोंसे अलकनंदा निकलती है।
- (६) चन्द्रशिला (१२०७१ फुट)—या तुंगनाथ-शिखिर चोपताचट्टीसे ३ मीलपर है। यहाँसे गढ़वालकी पर्वतमालाकी सुन्दर भाँकी होती है।
- (७) त्रिशूल (२३,४०६ फुट, दे० ७९° .४५ × ३०° .१८')— नंदादेवी- श्रेणीका यह शिखर-समृह है, जिसमें मुख्य शिखर २५,६६०फुट, दूनागिरि २३,१८४ फुट, नंदाकोट २२,५३० फुट और छंडावंग २२,५१६ फुट है। त्रिशूल नंदादेवी समूहके दक्षिण-पश्चिमके भाग में है। नंदा (पार्वती) के पास शिवजीका त्रिशूल रहना ही चाहिए। त्रिशूलकी तीनों चोटियाँ एक सरल-रेखामें उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पश्चिम चली गई हैं। इनमें सबसे ऊँची उत्तर-पूर्वी छोरपर (२३,४०६ फुट) है। इसके और विचले शिखर (२२,४९०) के वीच त्रिशूल-हिमानी है। तीसरा शिखर २२,३६० फूट ऊंचा है। डाक्टर लौगस्टाफ १२ जून १९०७ के चार वजे शामको त्रिशूल-शिखरको विजय करनेमें सफल हुए।
  - (८) दूनागिरि (२३१८४ फुट)— यह नंदादेवी-परिवारका एक शिखर है।
- (९) नंदादेवी (२५,६६०°, दे० .८०' × अ० ३०° २०') भारतका यह सबसे ऊँचा पर्वतिशिखर तल्ला-पैनखंडा-पट्टीमें अवस्थित है। नंदादेवी पार्वतीका ही नाम है। अपने पिता हिमालयके घरमें रहनेसे नन्दा शायद ननांदासे ही बना। नवी-दसवी शताब्दीके प्रतापी कत्यूरी राजा अपनेको "नन्दाभगवती कमलकमला-सनाथम्ति" अथवा नंदाके सेवक कहनेमें गौरव अनुभव करते थे। उन्हें क्या मालूम था. कि नंदा-शिखर नेपाल-तिब्बत-सिविकमके तीन शिखरोंको छोड़ एसियाका सबसे बड़ा शिखर है। त्रिशूल (२३,४०० फुट), दूनागिरि (२३,१८४) और नन्दाकोट (२२,५३०) इसी परिवारके शिखर हैं। नंदा-परिवार गंगा और सरयूका जलविभाजक है। नंदादेवी-शिखर इतनां सीधा खड़ा है, कि उसपर हिम ठहर नहीं सकता। शिखरसे एक मील नीचे हर बारहवें वर्ष नन्दा भगवतीका मेला

लगता है । स्थानकी दुर्गमताके कारण वहाँ मुश्किलसे ५० श्रद्धालु पहुँच पाते हैं ।

- (१०) बंदर-पूँछ (२०,७३१ फुट, दे० ९८°. २८' × ग्र० ३१°. १') टेहरीके रवाँई पर्गनेमें ग्रवस्थित इस शिखरकी तीन चोटियाँ एक दूसरेके ग्रामने-सामने हैं, जिनमें श्रीकंठ २०,१३५ फुट, वंदरपूँछ २०,७१८ फुट ग्रीर जमनोत्री-काँठा २०,०२९ फुट है। इसके दक्षिण ग्रोरसे जमुना निकलती है ग्रीर पूर्वसे सीयागाड निकलकर कालके पास भागीरथीमें मिल जाती है, पश्चिमोत्तर-पार्श्वमे टौंस (तमसा) निकलकर कालसी-हिरपुरके पास जमुनासे मिलती है। बंदरपूँछ नामकरणके वारेमें कहा जाता है, कि लंका-विजयके वाद ग्रयोध्या लौटनेपर हनूमानजीने तपस्याके लिए बंदरपूँछको ही चुना। तवसे वह यहीं तप करते हैं। उनकी सेवाके लिए प्रतिवर्ष एक हृष्ट-पुष्ट वानर ग्रयोध्या (हनुमानगड़ी) से ग्राकर हनुमान-गंगाके किनारे-किनारे बन्दरपूँछकी ग्रोर जाता दिखाई पड़ता है। हिमालमें भोजनके ग्रभावसे वह कंकालमात्र रह ग्रीर शिखरपर ग्रपनी पूँछ गॅवा सालभर वाद लौट जाता है, फिर उसकी जगह दूसरा बंदर ग्रा जाता है।
- (११) भारतखंड (२२८,३३३, दे० ७९°. ६' $\times$ ग्र ३०°, ४४')— यह केदारनाथके दो शिखरोंमेंसे एक है, जिनके नीचे कि केदारनाथतीर्थ है।
- (१२) श्रीकंड (२०,१३० फुट)—केदारनाथके ऊपरवाले हिमालका यह एक शिखर है, जहाँ सतोपंथ हिमाल-श्रेणीका ग्रन्त होता है।
- (१३) सतोपंथ (२३,६६० फुट)—इसका दूसरा नाम सतोपथ भी है। यह, मल्ला-पैनखंडामें अवस्थित है। इसकी चार चोटियोंमें दो २१,९९१ और २३,२४९ फुट ऊँची है। सतोपथसे पूर्वमें माणा-घाटा है, जिसके पास २०,००० फुटसे ऊपर तीन, २१,००० फुटसे ऊपर तीन और २३,००० फुटसे ऊपरकी ऊँचाईके तीन शिखर हैं।

सुमेर-सतोपथका ही दूसरा नाम है।

(१४) स्वर्गारोहिणी (२०,२९४ फुट)—केदारनाथकी तीन चोटियोंमेंसे एक हैं। इसकी उत्तरी ढलानसे केदार-गंगा निकलकर गंगोत्रीके सामने भागी-रथीमें मिल जाती है ग्रौर दक्षिण-पूर्वकी ढलानसे मन्दािकनी तथा काली निकलती हैं। मन्दािकनी रुद्रप्रयागमें ग्रलकनंदासे मिलती हैं। इन्हीं पर्वतोंकी दरारोंमें "मृगुपंथ" ग्रौर "महापंथ" नामक स्थान हैं, जहाँ "केदारकल्पके" ग्रनुसार—

<sup>ै</sup>पटल ५, इलोक ४

i

"त्रात्मानं घातयेद् यस्तु भृगुपृष्ठेषु मानवः । इन्द्रेण धारिते छत्रे रुद्रलोकं स गच्छति ॥"

भृगुपृष्ठ(भैरवभाँप)से गिरके मरकर इन्द्र द्वारा धारित छत्रसे वंचित रहते लोगोंको एक शताब्दी हो गई। श्रंग्रेजोंने इसे बन्द कर दिया।

(१५) **हाथी-पर्वत** (२२,१४१ फुट दे० ७९°४२' × ग्र० ३०°४२')—— मल्ला-पैनखंडामें ग्रवस्थित यह पर्वत धौली ग्रौर ग्रलकनन्दाकी उपत्यकाग्रोंको अलग करता है। इसकी ग्राकृति कुछ कुछ बैठे हाथी जैसी है।

#### ३. हिमानियाँ—

नंदादेवीसे गंगोत्रीतक कितनी ही छोटी-बड़ीं हिमानियाँ चली गई हैं, जिनमेंसे कुछके नाम हैं—

- (१) अरहमनी (नंदादेवीसे पश्चिम)
- (२) कमेत
- (३) कोसा
- (४) खैग्राम
- (५) जुमा
- (६) त्रिशूल
- (७) थिग्रपका-बाँक
- (८) पिंडारी
- (९) बगात खरक (नालीकाँठासे नीचे)
- (१०) बागिनी (दूनागिरिके सामने)
- (११) वाँके
- (१२) बेटातोली (लाटा खरकके पास)
- (१३) भ्युदर-खरक (लकपाल कुंडके पास)
- (१४) रायकाना
- (१५) लवानी
- (१६) सतोपंथ (माणा गाँवसे कुछ मील उत्तर-पश्चिम)

#### **९४**: निद्यां

सारा गढ़वाल गंगा का पनढर है—यहाँ के प्रायः सभी स्थानोंका बरसाका जल भिन्न-भिन्न नालों-गाडों या शाखानदियोंमें होकर गंगामें जाता हैं। दरद लोग जैसे सभी निदयोंको सिन्धु कहते हैं, वैसे ही गढ़वाली भी श्रपनी निदयोंको किसी-न-किसी गंगाका नाम देते हैं। यहाँकी मुख्य निदयाँ अलकनंदा, जमुना, टौस, धौली, नंदिकनी, नयार, पिंडार, भागीरथी, भिलम, मन्दािकनी, मालन, रामगंगा (पिश्चिमी), रुपिन, विष्णुगंगा और सुपिन हैं, जिनके उद्गम और शाखाएँ निम्न प्रकार हैं—

|   | नाम       | शाखायें                            | उद्गम श्रादि                  |
|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------|
| १ | ग्रलकनंदा |                                    | विष्णुगंगा घौली ≕विष्णुप्रयाग |
|   |           | सरस्वती                            | माणा डाँडेसे                  |
|   |           | रुद्रगंगा                          | रुद्रनाथ (तुंगनाथ)            |
|   |           | पातालगंगा                          | तुंगनाथ                       |
|   |           | विडहीगंगा                          | त्रिश्ली-कंठाका परिचमपार्व    |
|   |           | बालासुती                           | पिंडारी हिमानीके उत्तरमें     |
|   |           | निगोमती                            | केदारनाथ शिखर पू० द०          |
|   |           | नंदकिनी                            | दूदातोली-श्रेणी               |
|   |           | पिंडार                             | नन्दादेवी-श्रेणी              |
|   |           | मंदाकिनी                           | केदारनाथ-श्रेणी               |
|   |           | नयार (पूर्वी, पश् <del>चि</del> मी | r)                            |
| २ | जमुना     | •                                  | ,<br>बंदर-पूँछ                |
|   | •         | टौंस                               | -                             |
| 3 | टौंस      |                                    |                               |
|   |           | रुपिन                              |                               |
|   |           | सुपिन                              |                               |
| 8 | घौली (प०) |                                    | नीती-डांडा                    |
|   |           | गिरथी                              | कुङ-री-बुंग-री श्रेणी         |
|   |           | रिनी गंगा                          | नंदादेवी शिखर                 |
|   |           | गनेश गंगा                          |                               |
| 4 | नंदिकनी   |                                    | नंदादेवी, संगम नंदप्रयाग      |
| Ę | नयार      | _                                  | " संगम व्यासघाट               |
|   |           | पसीन                               |                               |
|   |           | कोटा                               |                               |

| हिमालय | -परिचय | ( | 8,  | ) |
|--------|--------|---|-----|---|
| 6      | ****   | • | • 4 | , |

| १२ | रुपिन      | (टौंसकी शाखा) |                   |
|----|------------|---------------|-------------------|
| १३ | विष्णुगंगा |               | कुनलिङ शिखर       |
|    |            | सरस्वती       | माणा घाटासे       |
|    |            | सतपती         | कुर्नालंड शिखरसे  |
|    |            | पविगर         | "                 |
|    |            | सुपन          | "                 |
| १४ | सुपिन      |               | (टौंसकी ऊपरी धारा |

### ९५. ताल

गढवालमें कई ताल हैं, जिनमें हिमाल-श्रेणीके भीतरके सतोपंथ, लोकपालकुंड, देवताल बड़े हैं । १८९३ तक देवरीताल यहाँका सबसे वड़ा ताल था, जबिक पर्वतपातके कारण बिडरी गंगामें गोहना (दुरमी) ताल वन गया। यह नैनीतालसे तीन गुना बड़ा है। कुछ तालोंका विवरण निम्न प्रकार है—

- रे. गुडयार ताल—दसोली पर्गनेकी मल्ली-दसोली पट्टीमें यह छोटा ताल है। पहिले यह आध मील लम्बा था, किन्तु १८६८ के पर्वपातने तालके पेंदेको पूरी तरह भर दिया। इसके कारण उस समय चमोलीचट्टी (लाल साँगा) में विश्राम करते ७३ यात्री बह गये।
- २. गोहना—मल्ली दसोलीमें बिडही गंगाके किनारे गोहना गाँव हैं। सितंबर १८९३ में एक जबर्दस्त पर्वतपातके कारण नदीकी धारामें ९०० फुट ऊंचा, (नीचे ११,००० फुट तथा ऊपर २०००, फुट चौड़ा) बाँध बन गया। नदीका पानी एकत्रित होते जब (२५ अगस्त १८९४) बाँधके ऊपर पहुँच गया, तो उसने बाँधको तोड़ते भयंकर बाढ़का रूप लेते अपने मार्गमें प्रलय-लीला मचा दी। इंजीनियरोंने पहले ही हिसाब लगा लिया था, इसलिए प्राणहानि नहीं हुई। इससे श्रीनगरकी पुरानी नगरीको भारी क्षति हुई। पर्वतपातसे बने बाँधने अब वहाँ एक बड़ा ताल तैयार कर दिया है, जिसे पासके गाँवके नामसे गोहना-ताल कहते हैं। चित्रकार मोलारामके प्रपौत्र बालकराम जैसे कितनोंका विश्वास है, कि अंग्रेज इंजीनियरने अपनी भविष्यद्वाणी सच्ची सिद्ध करनेके लिए डाइना-माइटसे बाँधका थोड़ासा भाग तोड़ दिया।
- ३. **देवरीताल** (८,००० फुट, ४००× २५०×६६ गज)—ऊलीमठसे ६ मील उत्तर-पूर्व बदरीनाथसे नन्दिकनी नदीकी स्रोर स्रानेवाली पर्वतवाहीपर

८०० गज घरेका यह ताल श्रवस्थित है। उत्तरी भाग में यह वहुत गहरा है, वैसे कहीं भी यह बहुत उथला नहीं है। इसके तटका दृश्य ग्रत्यंत मनोहर है। विशाल दर्पणकी भाँति इसमें १५ मील पर श्रवस्थित बदरीनाथ-किखर सिरसे पैरतक प्रतिविवित दिखाई पड़ता है। प्रातःकाल सारी बदरीनाथ-केदारनाथ हिमाल-श्रेणी सरोवरकी जलराशिके भीतर डूबी दीखती है। देवरीतालके चारों श्रोरकी प्राकृतिक सुपमा हिमालयके सर्वोत्तम दृश्योंमें है।

- ४. देवताल-पर्गना वधाणमें यह छोटा ताल है।
- ५. भेकलताल (९००० फुट)—यह छोटा (२० एकड़का) किन्तु ग्रत्यंत सुन्दर ताल है, जो बधाण पर्गनकी पट्टी पिगरपारके फलदिया गाँवसे १० मीलपर ग्रवस्थित है। इसके तटवर्ती पहाड़ोंपर भुजं, वृराँश (गुराँश), केल ग्रौर रिंगाल (पतले बाँसों) के घने जंगल हैं। पर्वत-प्राकारके भीतर सूर्यका ताप बहुत कम जा पाता है, जिससे जाड़ेमें गरमीमें भी तालके धरातलपर काफी मोटी वर्फकी तह जम जाती है।
- इ. लोकपाल—पाँडुकेश्वरसे १६ मील पूर्व यह सुन्दर सर या कुंड है।
   इसे हेमकुंडके नामसे सिक्खोंने अपना तीर्थ बना लिया है।
  - सतोपथ (सत्पंथ)—वदरीनाथसे १६ मील पश्चिम यह सरोवर है।
  - ८. सुबताल-विधाण पर्गनेमें यह एक छोटी सी भील है।

## **६. तप्तकुंड**

गढ़वालके निम्न स्थानोंपर तप्तकुंड हैं--

१. क्लसानी पिंडारके वायें तटपर

२. गंगनाणी गंगोत्रीके रास्तेपर

३. गौरीकुंड केदारनाथके मार्गपर

४. जमुनोत्री जमुनोत्री तीर्थमें कई तप्तकुंड हैं, जिनमेंसे एकमें १९४°.७ गर्मी है

५. तपोवन जोशीमठसे ७ मील (चार कुंड)

६. पलाई नदी नदी तटपर बदलपुर-पट्टीमें ७. बदरीनाथ तप्तकुंड (तापमान १२८° तक)

८. मौरी पर्गना गंगा सलाणमें स्रमोला गाँवके पास

# ९७. मृतत्त्व और खनिज

## १. भूतत्त्वीय विभाग-

भूतत्त्वकी दृष्टिसे गढ़वालकी भूमि तीन भागोंमें विभक्त है--

- १. उप-हिमालय—गढ़वालके दक्षिणमें यह पतली-सी गिरिमेखला चली गई है। यहाँ वनाच्छादित छोटे पहाड़ हैं, जिनके ही बीच दून (द्रोणी) की पतली पट्टीसी मौजूद हैं। दूनकी १७,००० फुट मोटी बालू-रोडे ब्रादिकी तहमें ऊपरी तृतीय युगके ग्रलवण-सिंघु के पदार्थ मिलते हैं। इसके निम्न भागमें निम्न-सिवालिक (या नाहन) बलुग्रा-पत्थर है। इसके ऊपरी मध्य-सिवालिककी बलुग्रा-चट्टानें ग्रौर फिर ऊपरी-सिवालिककी ढंडमंड चीजें हैं। उप-हिमालयके जंगलोंके ग्रागे निम्न-हिमालयमें पहाड़ ग्रामतौरसे ऊँचे हो गये हैं।
- २. बाहच-हिमालय—बाहच-हिमालयकी भूमि ग्रौर केन्द्रीय ग्रक्षमें ऊँचे भूभाग तथा हिमाच्छादित चोटियाँ हैं। इसके दक्षिणार्धमें स्लेट, विशाल चूना, पाषाण हैं, जहाँ कहीं-कहीं मध्यजीवक युगके चूनापाषाणकी पट्टियाँ तथा उत्तरमें स्लेट-शिस्टोज, क्वार्ट्ज (बिल्लौर)-शिस्ट तथा ग्राधारित लावाके प्रवाह भी मिलते हैं। शिस्टोज स्लेटके बाद, ग्रभ्रक शिस्ट ग्रा जाते हैं, जिनमें कहीं-कहीं भ्राग्नेय संग-खारा (ग्रेनाइट) के पेवंद लगे हुए हैं।
- ३. उत्तर-हिमालय—हिमालयके केन्द्रीय अक्षसे उत्तर नीतीघाटाके पास यही तिब्बतीय जल-विभाजक है। इसकी चट्टानें और अवशेष सिल्रीय युगसे केलकस (Crelaceoas) तकके सामुद्रिक तत्व मिलते हैं, जो इसकी विलक्षल नये किस्मकी बनावटको बतलाते हैं।

#### २. खनिज

यहाँकी खनिज संपत्ति अपार है। किसी समय अपने ताँबे और लोहेके लिए मध्य-हिमालय बहुत प्रसिद्ध था। ताँबेकी खानोंमें अंग्रेजी राज्यके आरंभ (१८१५) तक अच्छा काम होता था। अंग्रेजोंको आरंभमें हिमालयके अनुकूल जलवायुको देखकर ख्याल आया था, कि अस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ़्रीकाकी भांति इसे भी यूरोपीय उपनिवेश बना दिया जाये। लेकिन यह काम नौकरी या दूकान-दारीसे नहीं हो सकता था। अंग्रेज-परिवार तभी यहाँ स्थायी तौरसे वस सकते थे, जब कि यहींसे वह अपनी जीविका अर्जित कर सकते। इसके लिए उनका ध्यान चाय-वगान और फलोद्यानके साथ-साथ खनिज उद्योगकी ओर गया। गार्डनर कुमाऊँ-का प्रथम किमश्नर ६ महीनेसे अधिक नहीं रहा और उस समय भी ट्रेल उसका

नहायक थां। ट्रेलको आज्ञा हुई, कि यहाँकी धूनों (श्रोर) के नमूने कलकत्ताटकसालमें भेजे । विशेषज्ञकी सम्मति धूनके अनुकूल नहीं मिली । १८२८ में
कप्तान हरवर्टको इस कामपर लगाया गया । उसकी रिपोर्टका भी कोई परिणाम
नहीं निकला—इंगलैण्डके खनिज उद्योगपति इसे क्यों पसंद करने लगे, कि भारतमें
भी उनके उद्योगका प्रतिद्वंद्वी खड़ा हो जाये । लेकिन, ग्रंग्रेज हिमालयको ग्रंग्रेजउपनिवेश बनानेपर तुले हुए थे । १८३८ में कप्तान ड्रमंडकी नियुक्ति हुई ।

इमंड अपने साथ कार्नवालके एक खनक (विल्किन) को लाया । कंपनी-सरकारने
३४१५ का अनुदान दिया — "अपने उद्देश्यके लिए सबसे अनुकूल खानोंको परीक्षार्थ खोला जाये । उद्देश्य यही था "पता लगावें, कि क्या युरोपीय प्रबंधके
आधीन काम करनेपर खानें लाभपूर्वक चल सकेंगी । इसके लिए तल्ला-नागपुरमें
पोखड़ीको चुना गया ।" परीक्षा सफल नहीं हुई ।

## (क) ग्राधातुक खनिज--

गढ़वाल प्रदेशमें अजबेस्तो, अभ्रक, गंधक, गृहपाषाण, ग्रेफाइट, जिप्सम्, नीलम, विजोत्रा, शिलाजीत जैसे अधातुक खनिज निकलते हैं, जिनके स्थान आदिका विवरण निम्न प्रकार है—

- (१) अज्बेस्तो—इसे मुर्दा-कपास या पाषाणतूल भी कहते हैं। ऊखीमठसे थोड़ी दूर उत्तर अच्छे किस्मका अज्बेस्तो मिला हैं। मोरीके पाइप, लोहेके कारखानेकी ईटों आदिके बनानेके लिए इसकी बहुत माँग है, किन्तु, जवतक सस्ते यातायातका अवन्ध नहीं होता, अर्थात् पनविजलीकी सहायतासे चलनेवाला रज्जुमार्ग(रोपवे) ऊखीमठतक नहीं बन जाता, अथवा बड़ी लारियोंके लिए मोटर सड़क नहीं तैयार . हो जाती, तबतक वहाँ किसी कारखानेके खोलने या अज्वेस्तोंको ही अन्यत्र ले जानेकी बात बेकार है।
  - (२) **ग्रभ्रक**—ग्रभ्रक कई जगह मिला है, किन्तु उसके निकालनेका काम नहीं होता ।
- (३) **कोयला**—पत्थरका कोयला ढ़ेला (लालढंगके पास), चला ग्रौर ृफीका नदियोंमें मिला है ।
- (४) **गंधक**—गढ़वालमें दो गंधकके चक्मे हैं । (१) एक मध्यमेश्वर मन्दिर (पर्गना नागपुर) के उत्तर-पूर्वमें हिमाल-श्रेणीमें है; (२) बीरी नदी

<sup>&#</sup>x27;British Garhwal Gazetteer (H. G. Walton, Allahabad 1910) p. 8.

के किनारे उसके ग्रलकनंदाके साथ संगमसे दो मील ऊपर है। वीरीवाले चश्मेकी गंध दूरसे ही मालूम होने लगती है। इन दोनों चश्मोंसे गंधक निकालनेका काम नहीं किया जाता।

(५) गृह-निर्माण सामग्री—चूनापाषाण, गृहपाषाण और स्लेट आदि घरके वनानेकी सामग्री गढ़वालमें बहुत सुलभ है।

धरक वनानका सामग्रा गढ़वालम बहुत सुलम ह । (क) **चूनापाषाण**—गढ़वालमें चूनापाषाणकी तीन पर्वत-श्रेणियाँ हैं—

- (१) एक नागपुर पर्गनेमें म्रलकनंदासे उत्तरमें है; (२) दूसरी लोहवापट्टीसे पिंडूरतक भौर फिर वछनस्यून पट्टीमें म्रलकनंदातक चली गई है; (३) तीसरी नयार नदीके दक्षिणमें मैदानकी भूमिसे समानान्तर चली गई है। वैसे छोटे-छोटे चूनापाषाणी पहाड़ भौर जगहोंमें भी मिलते हैं। श्रीनगरके पास रानी-बागमें चूना निकाला जाता है। वहाँ १९२३ में ६० श्रादमी काम करते थे।
  - (ख) गृहपाषाण—मकान बनानेके साधारण पत्थर हर जगह मिलते हैं।
- (ग) स्लेट—पहाड़में मकानोंकी छतोंके लिए स्लेटका बहुत उपयोग होता है, श्रौर वह प्रायः सब जगह मिलता है। गहरे नीले रंगके स्लेट केवल लोहबामें मिलते हैं। लिखनेके लिए लोहेकी चादरपर सीमेंट जमाये स्लेट तथा छतोंके लिए टीनकी चादरें श्रव स्लेटकी प्रतिइंडितामें खड़ी हो गई हैं, तो भी गरीबोंके भोपड़े श्रभी भी स्लेटकी पट्टियोंसे ही छाये जाते हैं।
- (६) **ग्रेफाइट**—पट्टी लोहबामें कर्णप्रयागकी सड़कपर यह खनिज मिला है। यह पेंसल तथा दूसरी चीजोंके बनानेमें काम ग्राता है।
- (७) जिप्सम्—रसायिनक खादमें जिप्सम् सबसे आवश्यक पदार्थ है। अवकनंदाके किनारे पनाई और नगरासूमें जिप्सम् पाया जाता है। गहरे नीले रंगका जिप्सम् भी मिलता है, जिसका वर्तन बनता है। जिप्सम्से पेरिस-प्लास्तर बनाया जाता है, किन्तु अभी हिमालयके जिप्सम्का उपयोग लेनेवाला कोई नहीं है।
- (८) **नीलम**—भिलङ पर्गनेमें भिलंगना नदीके उद्गमपर कच्चे नीलमकी खान है, शायद वहाँ नीचे पक्का नीलम भी निकले।
- (९) **फिटकिरी**—इसकी खानें कोटगाँव ग्रौर गगवाडस्यूँ (पौड़ीके पास) ै में है ।
  - (१०) बिजोत्रा-या कच्चे हीरेके टुकड़े वहुत जगह मिट्टीमें मिलते हैं।
- (११) शिलाजीत (म्रलुमिना-गंधेत)—यह पैनखंडा ग्रौर नागपुरके पर्गनोंमें चट्टानोंसे निकलता है। प्रतिवर्ष मार्चके महीनेमें चमोलीमें एस० डी०

ग्रो० इसका ठीका देते हैं, जिससे "४०० से १७३९ रुपये वार्षिक ग्रामदनी होती है।"

हरताल, साबुन-पाषाण ग्रादिका भी यहाँ पता लगा है।

### (ख) धातुक खनिज--

गढ़वालमें ताँबा, पारा, लोहा, सीसा, सोना जैसी घातुयें मिलती हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं—

- (१) ताँबा--जैसा कि पहले कहा, यह प्रदेश भारतके प्रमुख ताम्प्र-उत्पादक स्थानोंमें है, ग्रौर इस उद्योगका उच्छेद ग्रंग्रेजी शासनमें हुग्रा । गोरखा-शासन (१८०५---१५ ई०)में सरकारको ताँबेकी खानोंसे प्रतिवर्ष ५० हजार रुपयोंकी श्राय होती थी। कंपनीके बीस वर्षके शासनके बाद १८३८ में वह सौ रुपये रह गई। उस माल ३४१८ रुपयेके अनुदानसे जो तजर्बा किया गया, उसमें ७३८४ रपयेका घाटा रहा । कमिश्नरने उसके बारेमें लिखा था-"इस तजर्बेकी ग्रसफ-लताको देखकर मेरा साहस नहीं होता, कि फिरसे नया तजर्बा करनेकी राय दूँ। इस प्रदेशकी ताँबेकी खानोंके बारेमें यही राय कायम कर सकता हॅ, कि इस समय उनमें पूँजी लगाना उचित सिद्ध नहीं होगा।" किन्तु विशेषज्ञ कप्तान ड्रमंडकी राय दूसरी थी । उनकी राय थी कि पहिले अनुदानको अनुसंधान और परीक्षणमें लगाना चाहिए था, लाभकी स्राशासे छोटे रूपमें कारवार शुरू करना ठीक नहीं था। १८४५ में मिस्टर रेकेनडोर्फकी भी सम्मति वैसी ही थी, ग्रौर वह चाहते थे कि यह काम किसी प्राइवेट कंपनीको हाथमें लेना चाहिए । १८५२ में फिर खानोंमें काम लगाया गया, किन्तु सफलता नहीं हुई। अधी गताव्दी बाद १९०९ मैं फिर एक यूरोपियन कंपनीने कुछ जाँच-पड़ताल की, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । यहाँकी धून (श्रोर) मुख्यतः पाइराइट श्रीर धूसर (Vitreous) ताम्र है। लाल म्रोषिद तथा हरा कार्बनेत भी कहीं कहीं मिलता है, किन्तु हरा कार्वनेत दुर्लभ है । खरना, डंडा, डूंगर, बखनास्यूँ, तालपुगला, थाला, धनपुर, घोबरी, नोता, पोखरी, बगौड़ी, राजाखान यहाँकी ताँबेकी खानें हैं, जिनमें मुख्य हैं देवेलगढ़ पर्गनेमें घोबली तथा घनपुरकी, एवं नागपुर पर्गनेमें पोखरीकी खानें। विशेष विवरण निम्न प्रकार है--
- (१) ग्रगरसेरा-- पट्टी लोहवामें लालगंगाके दाहिने किनारेपर

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Report on the Industrial Survey of Garhwal District, p. 18

---देवथान

—कुबेरचौक —गंजाचौक —भरतवाल कुंड (१२) बगोड़ी

| २२              |                 | हिमालय-परिचय (१)                                              | [ १९७।२    |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| (२)             | खरना            | नागर नदीके संगमके पास वंगतालके नीचे<br>स्थिति थाला जैसी है) । | (खरनाकी    |
| (३)             | डंडा            | पोखरीसे ढाई मील, थालासे १,००० हाथ                             | ऊपर        |
|                 | डुंगरा-बछनस्यूं | डोब गाँवके पास (पट्टी धनपुर, पर्गना                           |            |
| (4)             | ताल पुंगला      | डंडासे एक मील उत्तर-पूर्व                                     |            |
| (६)             | थाला            | नोतासे एक मील उत्तर-पश्चिम । ईंधन प                           | गानी मौजूद |
| •               |                 | है, यद्यपि खानमें भरजानेवाले पानीका वि                        | नेकास एक   |
|                 |                 | समस्या है।                                                    |            |
| (७)             | धनपुर           | खानें उत्तर म्रोरके एक ऊँचे पहाड़में म्रव                     | स्थित हैं। |
|                 |                 | धूनोंका स्तर उत्तरसे दक्षिणकी स्रोर चल                        |            |
|                 |                 | जो कहीं-कहीं एक फुट मोटा है, १ इंचकी य                        |            |
|                 |                 | है। खानोंके पहाड़के ऊपर होनेसे जलनिर्गम                       |            |
|                 |                 | नहीं है, दीवारोंकी मजबूतीके कारण थून                          | ी भी नहीं  |
|                 |                 | चाहिए ।                                                       |            |
| (८)             | घोवरी           | (प० देवगढ़) धनपुर पहाड़के दक्षिण भ                            |            |
|                 |                 | घोबरी-उपत्यकाके पश्चिमकी खाने श्रधिक                          | -          |
|                 |                 | इनकी घूनमें २५% ताँबा है। पानी                                | ग्रौर ईंधन |
|                 |                 | दोनों पासमें मौजूद हैं।                                       |            |
| (९)             | नोता            | पोखरीसे ढाई मील उत्तर-पश्चिम । समीप                           |            |
|                 |                 | योगके लिए पानी और काष्ठ-ईंधन मौजूद है                         | ξ I        |
|                 | पोखरी           | यहाँ बहुत-सी खानें हैं।                                       |            |
| —-केर           |                 |                                                               |            |
| —गग             |                 |                                                               |            |
|                 | मटिया           |                                                               | ,          |
| <del></del> दुइ | नेद             |                                                               | •          |

(११) राजाकीखान—राजाखानसे ९०० हाथ उत्तर, २५% ताँबा

- (२) पारा-हिमाल-श्रेणीमें वतलाया जाता है।
- (३) लोहा—ताँबेकी भाँति लोहेके लिए भी मध्य-हिमाचल प्रसिद्ध था। दिल्ली (कृतुव) की निर्मल लोहेकी लाट किसी समय यहींके अगरियोंने अपने लोहेसे बनाई थी। अगरियाँके पूर्वज किलया लोहारने पाँडवोंके लिए हथियार बनाये थे, जिसके लिए आज भी अगरियाँ पाँच कोयला पहिले निकाल देते हैं—यह परंपरा चली आती है। वर्तमान शताब्दीके आरंभमें भी स्थानीय उपयोगका बहुतसा लोहा यहीं निकाला जाता था, किन्तु यन्त्रोंद्वारा उत्पादित सस्ते लोहेके सामने अगरियों के महँगे और नरम लोहेको कौन पूछता? यहाँकी धूनमें ७०% तक शुद्ध लोहा होता है, जिससे पुराने ढंगसे मनमें पाँच सेर ही लोहा निकल पाता था। धून काली, चुंबिकक, स्फटिन है। लोहेकी मुख्य खानें नागपुर, दसौली और इरियाकोटमें है। उनका विवरण निम्न प्रकार है—
- (१) खुश पैनखंडा पर्गनामें सीली-चाँदपुरके पास
- (२) गीलेत विचला-नागपुर पर्गनेकी पट्टी तल्ली-कालीफांटमें
- (३) चलिया पट्टी पैपूनमें
- (४) चारवंग पट्टी मल्ली-दसौली (धून पड़ोसी मोक खान जैसी है)।
- (५) जाखटोली पट्टी विचला-नागपुर
- (६) डंडातोली पट्टी हरियाकोट
- (७) डुंगरा
- (८) तल्ली-चाँदपुर पट्टी-बछनस्यूं में गढ़वालका सबसे ग्रच्छा लोहा
- (९) पिपली पट्टी इरियाकोट
- (१०) बुखंडा पट्टी बिचला नागपुर
- (११) मोक पट्टी मल्ली दसौली (ग्रत्यधिक चुंबिकक)
  - (१२) राजबंगा पट्टी सिली-चाँदपुर (पर्ग०-पैनखंडा) हेमेतित धून
  - (१३) लोहवा (हेमेतित)
- (१४) हाट पट्टी मल्ला-नागपुरमें भ्रलकनंदाके किनारे (पैराइट धून) केजणी, कैइली श्रौर भरपूरमें भी लौहघून है ।
- (४) सीसा—ताँबे-लोहेकी भाँति गढ़वालमें सीसेकी भी प्रचुरता है। नागपुरमें इसकी ग्रच्छी खानें हैं, यद्यपि वह दुर्गम स्थानोंमें है। कुछ खानें निम्न स्थानोंमें हैं—

ऐयार टौंसके बाँये तटपर (जौनसार) गोल पट्टी खरोही तिच्छर। पर्गना धनपुर

बोरैला टौंसके बाँये तटपर (जौनसार) मैयार टौंसके बाँयें तटपर (जौनसार)

सोरगंगा पट्टी मौदरस्युंन

(५) सोना—अभीतक सोनेकी खानका पता नहीं लगा है, किंतु, उसकी संभावना कितनी ही निदयोंके बालूमें प्राप्त सोनेसे पाई जाती है। अलकनंदा, पिंडार और सोनाके उद्गम गढ़वालके भीतर है। पिछली बताब्दीमें कप्तान हर्दर्दको अलकनंदाके तटपर कहीं ग्रेनाइट (संगखारा) की मातृकामें सोना प्राप्त हुआ था।

सोनाधुलाई--- अलकनंदा, पिंडार और सोनगढ़के अतिरिक्त लछमन भुलातक गंगा, तथा सोनगढ़के संगमसे थोड़ा नीचेतक रामगंगा (पश्चिमी)की रेतमें सोना पाया जाता है। ग्राजकल सोना नदीमें लालदर्वाजा ग्रौर दुधियाके बीच धोणीलोग (न्यारिये) सोना धुलाई करते हैं। यह भूमि जंगल-विभागके हाथमें है, जिसे सोनेसे वार्षिक २५ रुपये शुल्कके रूपमें मिल जाया करता था। ३० वर्ष पूर्व १०-१२ घोणिया प्राचीन ढंगसे सोना निकालनेका काम करते थे। उस समय एक म्रादमीको म्राध म्रानासे चार म्राना रोज मिल जाता था। सोनेका मृल्य चौग्ना होनेसे यदि स्राय बढ़ गई होगी, तो खाद्यका दाम चौगनासे भी स्रधिक हो गया है। धुलाईका समय जनवरीसे अप्रैलतक तीन-चार महीनेका है, जबिक धार क्षीणतम रहती है। घोणिये प्रतिवर्ष पाँच-सात तोला सोना निकाल लिया करते थे-१९२२ में ९ म्रादिमयोंने ४ महीना काम करके ७ तोला सोना निकाला था, जिसका दाम २५ रुपया तोलाके हिसाबसे १७५ रुपया हुआ। २५ रुपया सरकारी शुल्क दे देनेपर १५० रुपया घोणियोंको मिला । १९२३में ११ घोणियोंने ५ तोला ही सोना निकाल पाया । धोणियोंका ढंग बहुत पुराना है । लंबी कठौतमें वाँस-की छलनीसे छनकर पानीसे घोया जाता वालू जमा होता है। उसे फिर पानीमें धोते इस प्रकार वहाया जाता है, कि हल्के कण बह जायें और भारी नीचे बैठ जायें। इस प्रकार सोनेके कण दिखलाई देने लगते हैं, जिनमें बड़ोंको ही घोणिये निकाल पाते हैं। यदि सूक्ष्म सुवर्ण-कणोंको इकट्ठा करनेके लिए वाल्में पारा मिश्रित किया जाता, तो और भी सोना निकलता और पीछे गरम करके पारेको भी निकाल लिया जाता, किन्तु अभी हमारे घोणिये अम्ट्रिलियाके घोणिये नहीं वन पाये हैं। गढ़वालकी इन सुवर्ण-कणवाली नदियोंके तट या उद्गमपर कहाँ सोनेकी मातृका है, यह अभी अजात है।

# **९८. जलवायु और** ऋतु

## १. जलवःयु---

उँचाईका प्रभाव जलवायुपर कितना पड़ता है, इसके दृष्टांत श्रीनगर (१७५८ फुट) और पौंडी (५८३० फुट) हैं इनके बीचमें केवल ८ मीलका श्रन्तर है, श्रीर दोनों ही ३०° १३' श्रीर ३०. ८' ५९'' उत्तरी श्रक्षांशके दीचमें हैं। जलवायुकी श्रनुकूलताके श्रनुसार वृक्षोंको भी पाया जाता है। ३५०० फुटतक श्राम, पीपल, वर्गद श्रच्छी तरह होते हैं, श्रीर वाँज, बुराँस (रोडेन्ड्रन) साढ़े चार श्रीर छ हजारकी ऊँचाई चाहते हैं। छ से सात हजार फुटतक दो प्रकार का जलवायु मिलता है —

- (१) गर्म-भूभाग—भावर तथा चार हजार फुट की ऊँचाई तककी उपत्यकायें गर्मियोंमें गर्म रहती हैं। अप्रेलसे अक्तूवरतक यहाँका तापमान कष्टप्रद
  रहता हैं। रातको भी गर्म हवा चलती है और मध्यम तापमान ४०० रहता है।
  वर्षामें यहाँ मच्छरों-मिक्खियोंकी भरमार रहती है और वर्षाके अन्तमें मलेरिया,
  चर्मरोग तथा पेचिशकी शिकायत हो जाती है। नवंबरसे मार्चतक यहाँकी ऋतु
  सुखद रहती हैं।
- (२) नर्म-भूभाग—५,०००—७,००० फुट ग्रत्यंत स्वास्थ्यकर ऊँचाई है। यहाँके निवासी सालभर बहुतसे रोगोंसे मुरक्षित रहते हैं। जाड़ा तीव्र नहीं होता, बर्फ ४,०००फुटतक पड़ जाती है। लोग बारहों महीने शारीरिक ग्रौर मान-सिक परिश्रमके कार्य निराबाध कर सकते हैं। गर्मियोंमें बहुत सी चिड़ियाँ मैदान छोड़ यहाँ ग्रा जाती हैं—स्वास्थ्यकामना उनमें भी होती है।

ग्रपनी भिन्न-भिन्न ऊँचाइयोंके कारण कुंमाऊँकी भांति गढ़वालमें श्रतिशीत प्रधान देशोंका भी जलवायु मिलता है। यहाँके कितने ही स्थान सिबेरियाकी स्थिति उपस्थित करते हैं, जैसे—

- (३) तैगा—६,००० से १०,००० फुटकी ऊँचाईपर हिमाचलमें सिवे-रियाकी तैगा मौजूद हैं, जहाँ देवदार, वज्रकाष्ठ (वाँज या ग्रोक), ब्रोंस (गुरांस) के जंगल हैं। यहाँ के पहाड़ोंके उत्तरी भागपर सूर्यकी किरणें कम समयतक रहती हैं, जिससे वहाँ घरतीमें नमी ग्रांघक बनी रहती है। यही कारण हैं, जो पहाड़ोंके उत्तरी पार्श्व जंगलदार होते हैं, श्रौर ग्रांघक घूपके कारण दक्षिण-पार्श्व वृक्षहीन देखें जाते हैं।
  - (४) बुग्याल-तैगासे ऊपर १०,०००--१३, ००० फुटपर घाससे

ढँकी ढलाने हैं, जिह्नें पयार या बुग्याल कहते हैं। यहाँ पशुपाल युगका स्वर्ग ग्रव भी मौजूद है। इस भूमिमें बर्फ मार्चसे पिघलने लगती है, फिर हरी घासोंका फर्श बिछ जाता है, जो बरसातमें रंग-बिरंगे फूलोंका उद्यान बन जाता है। ग्रग्नैलसे हीं यहाँ पशुपाल —भोटांतिक मेषपाल ग्रौर दूसरे—डेरा डाल देते हैं, ग्रौर सितंबर-ग्रक्तूबरमें ही हटते हैं।

- (५) तुंद्रा—हिमाल-श्रेणीकी हिमानियों (ग्लेसियर) तथा हिमिशिखरोंके इस स्रोर सिवेरियाकी तुंदाकी भाँति स्राठ मास घरती वर्फसे ढँकी रहती है। गर्मीमें वर्फ-के पिघल जानेपर भी कुछ ही इंच नीचे घरती सदा हिमित रहती है। तुंदाकी भाँति यहाँ भी वनस्पतिके नामपर कुछ भाड़ियाँ स्रौर छोटे-छोटे पौधे पाये जाते हैं।
- (६) ध्रुवकक्षीय भूभाग—१३,००० फुटसे ऊपर ध्रुवकक्षीय जलवायु आ जाता है। यहाँ जाड़ा लंबा और गर्मीका मौसिम छोटा होता है, जिसके कारण अभी बर्फ अच्छी तरह पिघलने भी नहीं पाती, कि नई बर्फ पड़ जाती है। शीतकी अधिकता यहाँ वनस्पतिके अभावका कारण है।

## २. ऋतुयें—

गढ़वालमें तीन ऋतुयें मानी जाती हैं, यद्यपि वह सभी ऊँचाइयोपर नहीं मिलतीं। वह हैं—

१. रूडी या खडसो (ग्रीष्म) १३ फरवरी—१२ जून

२. बस्काल (वर्षा) १३ जून—१२ म्रक्तूबर

३. ह्यंद (शीतकाल) १३ प्रक्तूबर—१२ फरवरी

माणा श्रौर नीती गाँव यहाँकी उच्चतम उन्नताँशकी मानव-बस्तियाँ हैं। वहाँ वसन्त बहुत छोटा होता है, जब कि उस समय थोड़ी गरमाहट मालूम पड़ती है। जून श्रौर जुलाई वहाँके ग्रीष्मके दिन हैं। उस समय तापमान दोपहरको घरमें ७०, ८० डिग्रीतक होता है, श्रौर घरसे बाहर ९०° से ११०° तक। लंबे दिनों श्रौर उसके ही कारण संचित होती गर्मीसे जुलाईमें बोई फसल सितंवरमें पककर कटने लायक होती है। सितंबरके श्रन्तमें तापमान तेजीसे गिरने लगता है। सवासौ वर्ष पहिले किमश्नर ट्रेलने लिखा था—"यहाँ मईसे सितंवरतकके पाँच महीनोंमें वसंत, ग्रीष्म, शिशिर सभी ग्रा जाते हैं। इनके भी चार महीनोंमें ऐसा समय कम होता है, जबिक हिमपात नहीं होता। सितंबरके श्रन्तसे बर्फ पड़ने लगती है, जो श्रप्रैलके श्रारंभतक जमा होती रहती है। इस समय बहुत कड़ी सर्दी होती है। फिर वर्फ पिघलने लगती है, यद्यपि हिमपात मईके श्रन्तमें भी हो जाता है। खुली श्रौर समतल भूमिमें ६ से १२ फुट मोटी बर्फ जम जाती है। दिसंबरसे

अप्रैलतक माणा और नीतीके गाँव सफेद हिमकी चादरके नीचे ढॅके मानव-शून्य हो जाते हैं।

#### ३. तापमान--

भिन्न-भिन्न ऊँचाइयोंके अनुसार यहाँके तापमानमें भेद पाया जाता है। उत्तरके माणा, नीती जैसे अतिशीतल स्थानोंमें औसत वार्षिक तापमान ५० (१०° सेंटीग्रेड) पाया जाता है। उष्णतम समय भध्य-जून में ५,००० फुटके स्थानोंमें ९४°. १०' होता है। प्रति हजार फुटकी ऊँचाईपर ३° के हिसाबसे तापमान गिरता है। यहाँके कुछ स्थानोंका तुलनात्मक तापमान निम्न प्रकार है—

| _          |          |       |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| स्थान      | उन्नतांश | जनवरी | ग्रप्रैल | जून   | नवंबर | वर्ष  |
|            | (फुट)    |       |          |       |       |       |
| वरेली      | ५६८      | ५७°.३ | ८३°.४    | ९०°.३ | ६६°.५ | ७५°.८ |
| श्रीनगर    | १९५०     |       | 99.0     | 6.83  |       |       |
| कालसी      | 2000     | 46.3  | ७७.७     | ८६.०  | ६३.२  | 5.90  |
| देहरादून   | २२३२     | 48.6  | ७६.१     | ८४.९  | ६२.५  | ७०.६  |
| पौड़ी      | ५३५०     |       | €0.0     | ७३.०  | • •   |       |
| श्रल्मोड़ा | ५५४६     | ४६.३  | ६४.७     | 94.0  | ५७.९  | ६३.२  |
| मसू री     | ६९३७     | ४१.५  | ५९.६     | ६८.५  | ५२.३  | ५६.७  |
| चकराता     | ७०५२     | ४१.६  | ५९.६     | ६८.०  | 47.7  | ५६.३  |
| लंढौर      | ७५११     | 3.05  | ५६.३     | ६८.५  | ४९.४  | 44.7  |
| नीती       | ११४६४    |       |          |       |       | 40.0  |
| लेह        | ११५३८    | १७.६  | 80.8     | ५३.६  | ३०.७  | ३९.३  |
| स्पिती     | 83000    | १७.५  | ३७.५     | ५६.९  | २२.५  | ३७.२  |
|            |          |       |          |       |       |       |

हिमरेखा—यहाँकी सनातन हिमरेखा १६,०००—१७,००० फुटपर है, जो जाड़ोंमें ७,००० फुट तक चली ग्राती है।

#### ४. वर्षा-

मानसून वंबईसे प्रायः १५ दिनमें यहाँ पहुँचता है। वर्षाकी मात्रा कुछ स्थानोंकी निम्न प्रकार है—

| . स्थान   | তন্মনাঁথ | वर्षा (इच) |
|-----------|----------|------------|
| कोटद्वार  |          | ६८.८८      |
| देवप्रयाग | १५५०     | ₹0.0       |

| श्रीनगर             | १७५०  | ३६.६३ |
|---------------------|-------|-------|
| देहरादून            | २२३०  | ७४.९६ |
| टेहरी               | २५२६  | ३६.८७ |
| वाडाहाट (उ. कार्शः) | • • • | ३८.५५ |
| कर्णप्रयाग          | २६००  | 43.82 |
| ऊखीमठ               | ४३००  | ३१.३७ |
| पौड़ी               | ५३५०  | 40.22 |
| <b>ग्र</b> लमोड़ा   | 4890  | ३८.९४ |
| जोशीमठ              | ६१५०  | २२.९६ |
| मसूरी               | ६५००  | 98.9  |
| नीती                | ११४६० | 4.4   |
| जिसकी तुलना कीजिए-  | • • • |       |
| ठाकुरद्वारा         | 960   | 88.48 |
| देवबंद (देववन)      | 600   | 38.08 |
| हरद्वार             | ९२४   | ४५.६९ |
| सहारनपुर            | 940   | ३६.७६ |
| काशीपुर             | ९५०   | ४३.८१ |

कुमाऊँ गढ़वालमें ऊँचाईके ग्रनुसार वार्षिक वर्षा (इंच) निम्न प्रकार होती

है--

| उन्नतांश (फुट) | वर्षा (इंच) | उन्नतांश | वर्पा |
|----------------|-------------|----------|-------|
| 600            | ४३          | 9000     | 66    |
| 8000           | ६०          | 6000     | ષર્   |
| 2000           | १२५         | 9000     | २७    |
| ३०००           | १५९         | 80000    | 68    |
| 8000           | १६१         | ११०००    | 9     |
| 4000           | 886         | 85000    | 8     |
| ६०००           | १२२         |          |       |

## ९६. जंगल

पिछले डेढ़ सौ सालोंमें गढ़वालको जनसंख्या चौगुनी हो गई। कृपि श्राजी-विकाका मुख्य साधन होनेसे कृषिकी भूमिको उसी परिमाणमें वढ़ाना श्रावश्यक था, जिससे जंगल बहुत कट गये। जो रक्षित वनखंड बचे हुए हैं, वह भी खराव हो गये होते, यदि जंगल-विभागने उन्हें संभाला न होता। वाहरी हिमालयमें रामगंगासे गंगातक ग्रौर कुछ पतली दूनमें भी वन हैं,।

गढ़वाल ग्रौर टेहरी जिलोंमें जंगल क्षेत्र निम्न प्रकार है-

|       | कुल क्षेत्र | जंगलक्षत्र (वर्गमील) | ) |
|-------|-------------|----------------------|---|
| गढवाल | ५६२९        | 600                  |   |
| टेहरी | ४२००        | ३१३५                 |   |

## १. जंगल-इतिहास--

- (क) गढ़वाल-जंगल-पुराने समयसे ही जंगलको राजसंपत्ति माना जाता था, किन्तु उससे उसकी रक्षा नहीं हो पाती थी । भूमप्रथाके स्रनुसार जंगलको काट-जलाकर साफ कर, वहाँ दो-चार साल खेती कर, फिर उसे छोड़ दूसरी जगह चले जाते । यद्यपि लोगोंकी स्थायी स्राबादीके कारण भूमका प्रचार बहुत नहीं था । राज्यने वनकर वसूल करनेके लिए जगह-जगह चौकियाँ स्थापित कर दीं। यह प्रथा कंपनी सरकारने भी कितने ही समयतक रक्खी। फिर इसको हटाकर किमश्नर ट्रेलको प्रवन्धका भार दिया गया। ट्रेलने जंगलके काठ, वाँस और कत्थाके महाल जमींदारोंको ठेकेपर दे दिये, जिसके फलस्वरूप १८१८ की ५६६ रुपयेकी स्नाम-दनी १८२८ में १४०५ रु० हुई। १८४९ में वन और चराई करकी वसुली कोटरीदूनमें देहरादूनके सुप्रिन्टेन्डेंट (जिलाघीश) और उदयपरमें विजनौरके कले-क्टरको दे दी गई। १८५८ में किमश्नर हेनरी रामजे प्रथम वनपाल (कंजर्वेटर) नियुक्त हुए । उन्होंने ठेकेदारी प्रथाको बन्द कर दिया ग्रौर उत्तरके जंगलोंको श्रद्धता रखते किसानोंको निचले पहाड़ों तथा भाबरमें भूमि लेनेकी प्रेरणा दी। १८६८ तक यही प्रबन्ध रहा, फिर गढ़वालके जंगलोंको जंगल-विभागके हाथमें दे दिया गया । १८७९ में भारतीय वन-विधानकी धारा ३४ के ब्रनुसार जंगलोंको रक्षित-वन घोषित कर दिया गया, श्रीर गंगासे रामगंगातकका सारा जंगल पाँच व्लाकोंमें विभक्त किया गया, जिनमें सनेह, लालढांग श्रौर खाराके जंगलोंको मिलाकर दिसंवर १८७९ में गंगा-विभाग बनाया गया । नवंबर १८८० में चंडी व्लाकको भी रुडकी वर्कशापके सुप्रिन्टेंडेंटसे लेकर गंगा-डिवीजनमें मिला दिया हटा दिया गया । इस प्रकार गंगा ग्रौर गढ़वालके दो जंगल-डिवीजन गढवाल जिलेके जंगल-प्रबन्धके लिए बनाए गये।
  - (ख) टेहरी-जंगल—टेहरी जिलेका प्रायः ग्राधा भाग जंगल है, ग्रीर ये

जंगल देवदार जैस बड़े मूल्यवान काष्ठिकी निधि हैं। गोरखा-शासन तथा उससे पहिले यहाँ भी वही काठ-बाँस-करका रवाज था। जंगलोंकी सुरक्षा स्नौर स्नाम-दिनीके स्थालसे राजाने पहिले १८६५-८५ के लिए स्रंग्रेजी सरकारको ठेका दिया। १८८५ में उसमेंसे केवल ६४.५ वर्गमीलका ही ठेका १२,००० ६० वार्षिकपर दोबारा दिया गया, जिसमें टौंस स्नौर पब्बरके देवदार वन तथा शिवपुरीके शालवन भी सम्मिलित थे। दो साल बाद शिवपुरी जंगल छोड़ दिया गया। १८९६ में नष्ट होनेसे बचाने के लिए टौंस-उपत्यकाके ७२.१ वर्गमील चीड़-वनका भी ठेका ८०%पर ले लिया गया। १९०४ में जंगल-विभागने देवदार वनका ठेका लाभमें ८०%पर ले लिया। १९४९ में राज्यके विलयनपर टेहरी जिलेके जंगलकी स्थिति भी गढ़वाल जिलेके जंगलों जैसी हो गई।

### २. जंगल-डिवीजन---

गढ़वालके जंगल ३ डिवीजनों (विभागों) श्रौर गढ़वाल-जिला जंगलमें बंटे हुए हैं। इतमें गंगा श्रौर गढ़वाल डिवीजन गढ़वाल जिलेमें हैं श्रौर टेहरी-डिवीजन टेहरी जिलेमें ।

(१) दक्षिण-गढ़वाल डिवीजन—यह डिवीजन पूर्वमें रामगंगा श्रौर पलाई नदीसे पश्चिममें गंगातक श्रौर उत्तरमें गंगासलाण श्रौर तल्लासलाणसे दक्षिणमें कंडी सड़कतक फैला हुम्र। है । इसका क्षेत्रफल २,२४,१०४ एकड़ या प्रायः ३५० वर्गमील है। साल (साखू) के वृक्ष यहाँ प्रायः पाये जाते हैं, विशेषकर उत्तरकी श्रोरकी ढलानों में वह अच्छे होते हैं। हलदूके वृक्ष उतने श्रधिक नहीं पाये जाते, ग्रौर वह ग्रधिकतर दक्षिणकी ढलानोंपर होते हैं। सोतोंमें ग्रच्छी प्रकारकी जामुन मिलती है। तून बहुत कम पाया जाता है। सबसे अच्छे साल कोटली और पलाईके रेंजोंमें होते हैं। बाँस इस डिवीजनमें बहुत ग्रौर ग्रधिक लाभका भी है। यह ३५०० फुटकी ऊँचाई तक पाया जाता है—विशेषकर पर्वत-सानुग्रोंपर। जंगली हाथी खानेसे भी अधिक दलमलकर इन्हें बरबाद करते हैं, कन्सूर और मंडलीके ब्लाकोंमें बाँस बहुत ग्रच्छे होते हैं, किन्तु उपयोग-क्षेत्रसे दूर हैं, तो भी वाँससे ग्राधी म्रामदनी होती है। स.ई, बकली भौरा, गोसम, शीशम, खैर, सन्दन, तेंद्रके वृक्ष गंगा-डिवीजनमें मिलते हैं । इस डिवीजनका काष्ट ग्रधिकतर गंगा द्वारा वहाकर सनेह ग्रौर हरद्वार इन दोनों प्रधान काठ-वाजारोंमें पहुँचाया जाता है, जहाँ उसे दिल्ली ग्रौर मेरठके व्यापारी खरीद लेते हैं। जंगलके ग्रासपासके पहाड़ी लोगोंको कुछ नियमोंके साथ जंगलमें मुफ्त पशुचारण, घास काटने-बेचने, कृषिके कामके लिये लकड़ी लेने तथा सूखे काठोंको जमा करनेका ग्रिधकार है।

- े जंगलकी देखरेखके लिए डिवीजनमें एक डिप्टी कंजर्वेटर (उपवनपाल) है, जिसका निवास लैंसडोनमें है, किंतु कामके मौसममें वह कोटद्वारमें चला स्राता है। सारा डिवीजन रेंजरों या उपरेंजरोंके स्राधीन सात रेंजोंमें विभाजित है। १९२२-२३ में इसकी स्राय थीं—काष्ठ ५७,८५८ ६०, ईधन २८,३२७, स्रौर सन्य ३०,१२१, कुल १,१६,३०६ ६०।
- (२) उत्तर-गढ्वाल डिवीजन--यह गढ्वाल जिलेके दक्षिण-पूर्व कोनेमें पलाई और रामगंगा निदयोंके पूर्वमें अवस्थित है। इसके उपवनपालका कार्या-लय नैनीतालमें है, किंतु नवंबरसे अप्रैलतक वह रामनगरमें चला आता है। इस डिवीजनका १,३४,३५४ एकडका जंगल चार रेंजों में विभक्त है । स्रदनाला स्रौर मंडलके रेंज पलाई ग्रौर रामगंगाके बीचमें है, तथा दक्षिणी पतली-दून ग्रौर धाराके रेंज रामगंगाके दक्षिणमें हैं। ये जंगल ९०० से ३,९०० फुटकी ऊँचाईपर हैं। इन जंगलोंको २४ फरवरी १८७९, १० जुलाई १८८६ और ३ अप्रैल १८९० की सूचनाम्रों द्वारा रक्षित-वन बनाया गया। यहाँके मुख्य वृक्ष साल भ्रौर साई हैं, कहीं कहीं बाँस भी हैं । रामगंगाके किनारे तथा कितनी ही और खालोंमें भी वाँस होता है। १८४० में प्रबन्ध संभालनेपर ठेकेदारोंको जंगलके उपयोगका ठेका दिया जाता था । १८५४ में सरकारने स्वयं इसे करना चाहा, किन्तू १८५८ में फिर ठेकेदारोंको सुपूर्द कर दिया गया, साथ ही नियम कर दिया गया, कि ठेकेदार चिह्नित वृक्षोंको ही काटें । श्रागसे रक्षा करनेका काम वैसे १८६५ में राुरू कर दिया गया था, किन्तु उसका सफलतापूर्वक सुप्रबंघ १८७० से होने लगा । मुख्य स्राय शाल स्रौर बाँससे है। यहाँका शाल मुरादावाद, मेरठ, दिल्ली स्रौर कानपुरतक जाता है । बाँस रामगंगामें वहाकर बरेली ग्रौर कानपुरतक पहुँ-चाये जाते हैं। १८९८-१९०७ की ग्रीसत वार्षिक ग्राय शाल ग्रीर वाँससे क्रमशः ७५,३४६ स्रौर ३१८७४ रुपये हुई।

गंगा डिवीजनकी भांति यहाँके जंगलोंमें भी श्रासपासके लोगों को पशुचारण श्रादिका श्रिधकार है ।

गढ़वालके जंगलोंकी ग्रपनी बहुत-सी सड़कें तथा डाकबंगले हैं। १९२२-२३ में ग्राय थी—-काष्ठ १७,२६६, ईंघन ३४,५८८, बाँस १,८०५, ग्रन्य ४५,५१७ कुल ९९,१७६ रू०।

(३) जिला-जंगल—डिवीजनके जंगल मुख्यतः व्यवसायी दृष्टिसे रक्षित-वर्षित किये जाते हैं, किंतु जिला-जंगल स्थानीय लोगोंकी हितकी दृष्टिसे रक्षित किये गये हैं। इनका प्रबन्ध जिलाधीश (डिप्टी-किमश्नर) करते हैं। इसमें लाभ उठानेका ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँकी ग्राय भी जंगलके प्रबन्ध ग्रौर विकासमें ही लगाई जाती है। लोगोंको चरानेका ग्रधिकार प्रायः सभी जंगलोंमें है, ग्रौर वह घास ग्रौर काठका भी यथेच्छ उपयोग कर सकते हैं।

जिला-जंगल तीन प्रकारके हैं—(१) पहिले वह जो नष्ट-प्राय हो चुके हैं, इसलिए उन्हें रक्षित करनेकी ग्रावश्यकता नहीं। (२) दूसरे प्रकारके जंगल इतने बड़े हैं, कि उनके खुले रखनेसे भी भय नहीं है। (३) तीसरे प्रकारके जंगल रोके जंगल हैं। दूसरे प्रकारके जंगलोंकी देखरेख प्रधानों ग्रौर पटवारियोंके जिम्मे है। जंगलके ग्रधिकारी ग्रपना सारा ध्यान तीसरे प्रकारके जंगलोंपर रखते हैं। जिलेके जंगल उपरेंजरोंके ग्रधीन उत्तरी, दक्षिणी तथा केन्द्रीय इन तीन रेंजोंमें विभक्त हैं। जिनके ऊपर एक ग्रतिरिक्त सहवनपाल जिलाधीशके नियन्त्रणमें काम करता है।

- (क) दक्षिणी रेंज—यह गरम मलेरियावाले इलाकेमें हैं, जहाँ वस्तियाँ बहुत कम हैं, श्रीर खेतीके लिए जंगलोंका सत्यानाश नहीं किया गया है।
- (ख) केंद्रीय रेंज—यहीं चौंदकोट और वारहस्यूनके पर्गने म्राबाद हैं, जिनमें घास और काठकी बहुत कमी है, जिससे जंगलकी रक्षामें वड़ी सावधा रखनेकी म्रवश्यकता है। चौंदकोट और बारहस्यूनके दक्षिणमें नयार नदी है। इसके किनारे खड़े पहाड़ भाड़ियोंसे ढँके हैं। यहाँ कतील (भूम)-प्रथासे खेती करनेका रवाज रहा, जिसमें जंगलको काट-जला दो-तीन फसल लेकर छोड़ दिया जाता था। इससे पहाड़ जंगल-विहीन होते गये, भूपातोंने नीचेकी उपत्यकाके खेतोंको भी वर्बाद कर दिया। कतील-प्रथा निषद्ध कर दी गई। इगासर, चमनौन, शिमार, मुंडनधार, बेलनधार, और मल्दाधार जैसी जंगलविहीन की हुई पर्वतवाहियोंमें चीड़, देवदार और वाँजके बीज वोकर फिरसे जंगल तैयार करनेकी कोशिश की गई है।
- (ग) उत्तरी रेंज—जिलेके उत्तरी तथा उत्तर-केन्द्रीय भागमें खूब स्रच्छा जंगल है। तल्ला-नागपुरमें उसका कुछ स्रभाव-सा था, जिसको दूर करनेके लिए नये जंगल लगाये गये। चाँदपुर पर्गनेमें दूदातोली का विशाल जंगल सैकड़ों वर्ग-

<sup>ै</sup>यहाँ गर्मियोंमें अल्मोड़ा और गढ़वालके पशु चरने आते हैं। सारा पहाड़ निचले भागमें चीड़ और बंजसे तथा ऊपरवाले भागमें तिलोंज-खरसूँके जंगलोंसे ढँका है। यह पिडार और रामगंगाकी उपत्यकाओंको पृथक् करता है। दोनों नयारों के उद्गम यहीं हैं।

मीलोंमें फैला हुम्रा है। यहाँके म्रधिकाँश डांडे ७,००० फुटसे म्रधिक ऊँचे हैं, इसिलए कृषिकी पहुँचसे बाहर होनेसे वह रक्षाकी म्रावश्यकता नहीं रखते। गिमयों- में यहाँ हजारों पशु चरने म्राते हैं। यहीं रामगंगा तथा दोनों नयारोंके उद्गम हैं। इसके भ्रौर उत्तरी भागमें पिंडार ग्रौर मंदािकनीकी उपत्यकाम्रोंके सुन्दर देवदार वन हैं, जहाँ करोड़ों परिपक्व देवदार वृक्ष हैं। इनके पाससे वहनेवाली निदयाँ लकड़ी बहानेका काम करती हैं। यहाँ वस्तियाँ वहुत कम हैं, जिनको बढ़ानेका भी प्रयत्न किया जाता है।

- (४) टेहरी डिवीजन—११०० वर्गमीलका टेहरी जंगल चार रेंजोंमें विभक्त है। यहाँ तीन चौथाई चीड़ ग्रादिके जंगल हैं, ग्रौर एक चौथाई देवदारके।
- (क) रवाई-रेंज--यह टौंस और जमुनाकी उपत्यकाओं में मुख्यतः चीड़के जंगलोंका जंगल है।
- (ख) टकनोर-रेंज—भागीरथी-उपत्यकाके इस रेंजमें उत्तरकी स्रोर देवदारके जंगल हैं, जिसका जाड़गंगाके पासवाला भाग तिब्बतके साथ विवादग्रस्त है। रेंजके निचले भागमें बाँज, कैल, चीड़ स्रादिके जंगल हैं।
- (ग) भिलंगणा रेंज—भागीरथी और अलकनंदाकी उपत्यकाओंके बीच-के भूभागमें यह भिलंगणा-उपत्यका रेंज है। यहाँ मुख्यतः चीड़, बाँज जैसे वृक्षोंके जंगल हैं।
- (घ) शिवपुरी रेंज—यहाँ मुख्यतः साल, केल ग्रौर चीड़के जंगल हैं— साल ग्रौर केल तीन चौथाई ग्रौर वाकीमें देवदार ग्रौर साल।
- १९०७-८ में टेहरीके जंगलोंसे ८३,००० रूपयेकी स्राय स्रौर ४७,००० व्यय हुम्रा था। यहाँके काष्ठ भागीरथी, जमुना स्रौर टौंस द्वारा वहाये जाते हैं।

## **९१० वनस्पति**

ऊंचाईके श्रनुसार गढ़वालमं भिन्न-भिन्न वृक्षोंके क्षेत्र निम्न प्रकार हैं—-फुट वृक्ष ४००० तक शालकी सीमा, हलदू, तूण, साई (ग्रसीं), धौरी, सांदण

५००० चीड़की बहुतायत

६००० देवदारका ग्रारंभ, वाँज, बुराँस (ब्रोंस)

७००० चीडका ग्रन्त, बाँज, बुराँस, साइप्रसकी बहुतायत

८००० बाँजका ग्रंत, तिलोंज (कठोर बाँज), पद्म, राघ (रघा)

९००० तिलोंज, खरसू

१०००० उदुंबर, बुराँस (ब्रोंस), पाँगर, घास-ढलान (बुग्याल) स्रारंभ

११००० घासढलान ग्रधिक, पद्म, रघा, थनेर, सैसला

१२००० भूजं ग्रौर पद्म

१३००० वनस्पतिका ग्रभाव

- १. चीड़—पहाड़में ७ हजार फुटकी ऊँचाईतक चीड़की बहुताग्रत है। इसका क्षेत्र दिक्खनके पार्खपर १६००फुट (धूप ग्रिधिक जहाँ लगे) से ७२०० फुट है। यह ग्रपने पास किसी वृक्ष-वनस्पतिका रहना पसन्द नहीं करता। इसका ग्रपना पत्ता भी न घना ग्रौर न ग्रिधिक हर। होता है, इसलिए यह पर्वतोंकि श्रीवृद्धि नहीं कर सकता। पहाड़के साधारण मकान इसीकी लकड़ी के होते हैं। पानी न पड़े तो लकड़ी कम मजबून नहीं होती। रेलोंकी स्लीपरके लिए चीड़की माँग है। इसके काप्ठ में लीसा (गोंद, गुग्गल)ज्यादा होता है, जिससे ताड़पीन तथा दूसरे उपयोगी पदार्थ निकाले जाते हैं। वरेलीमें इसका कारखाना है। चीड़के बीजको खाया जाता है।
- २. **बॉज**—चीड़के मुख्य क्षेत्रसे ग्रागे ग्रर्थात् ४००० फुटसे ऊपर वॉज होता है। इसके नाम वॉज, वान, बंज, वजराँठ (नेपाली) वज्रकाष्ठके ग्रपभ्रंग हैं, जो इसके ग्रतिकठोर काष्ठके लिए उपयुक्त ही है। इसके तथा इसके भाई तिलौंज की कटाई-चिराईकें लिए जवतक बिजली या यन्त्रचालित ग्रारोंका उपयोग नहीं होता, तवतक इस मूल्यवान् काष्ठका सदुपयोग करना कठिन है। इसका कोयला धातुग्रोंके गलानेके लिए ग्रधिक उपयोगी माना जाता था। वह देरतक जलता है। वाँजके मुख्य क्षेत्र ६०००—८००० फुटपर हैं।
- ३. तिलोंज—८००० फुटसे ऊपर वाँजका स्थान तिलोंज लेता है, जो और अधिक कड़ा है। इसके पत्तोंके मुड़े किनारोंपर काँटे होते हैं। जाड़ोंमें जब कितने ही वृक्षोंके हरे पत्ते गिर जाते हैं, तब भी इसके और वाँजके पत्ते हरे रहते हैं। जाड़ेमें चारेका अभाव होनेपर वाँज और तिलोंजके पत्ते पत्तुओंके भारी अवलंब हैं।
- ४. रिगाल ठंडी जगहोंपर यह सरकंडे जैसा वाँस १०,००० फुटतक १५-२० फुट ऊँचे भुर्मुटके रूपमें अधिक सीलवाली जगहोंमें होता है। चाँदपुरके पर्गनेमें भे इसकी डलियाँ, टोकरी ग्रादि बनाई जाती हैं।
- ५. बुराँस—(रोडेंड्रन)—ब्रोंस (ग्रल्मोड़ा), गुराँस (नेपाली) भी इमीके नाम हैं। इसके ग्रतिरक्त फूल ग्रप्रेल-मईके महीनोंमें कभी-कभी सारे वृक्षको ढाँके बहुत सुन्दर दिखाई पड़ते हैं। इसके फूलकी पकौड़ी बहुत ग्रच्छी होती है।

- ६. पाँगर (हाँसी चेस्टनट)--१० हजार फुटतक पाई जाती है।
- ७. **उदुंबर** (साइकामोर)—भी इसी ऊँचाईपर मिलता है। इसकी लकड़ीको पनखरादपर खरादकर लकड़ीके बर्तन बनाये जाते हैं।
- ८. राघ (रघा)—यह सूचीपत्रक-जातीय वृक्ष ७५००-११००० फुटपर होता है, दूदानोलीके ऊपरी डांडोंपर और रमनीके समीप इसके भारी जंगल हैं। देखनेमें यह देवदार जैसा मालूम होता है।
- ९. रौसला (स्प्रूस)—भी राघकी ही ऊँचाईपर होता है। उक्त दोनों वृक्ष
   १२० फुटतक ऊँचे और १५ फुट घेरेके मिलते हैं।
  - १०. थनेर ग्रौर पदम-भी उसी ऊँचाईपर मिलते हैं।
- ११. कैल (साइप्रस)—३८ फुट मोटे घेरेवाला कभी कभी देखा गया है। इसका काष्ठ कठोर, चिम्मड़ और टिकाऊ होता है, किन्तु बहुत भारी होनेके कारण इसका नदीमें बहाना मुश्किल है।
- १२. चीमा या चिमोली—वुराँसकी ही भाड़ीदार उपजाति है, जिसके लाल ही नहीं पाँडुर, नील शुद्ध-श्वेत स्रादि रंगोंके भी फूल होते हैं।
- १३. भुज (भोजपत्र)—यह १२००० फुटपर होता है। इसकी पतली स्तर-वाली छाल कागज़के युगसे पहिले लिखनेके लिए उपयुक्त होती थी। ऊपरी भागोंमें काष्टकी छतोंके नीचे पानी न जानेके लिए भुजंपत्रकी तह लगा दी जानी है। यह पानीमें गलती-सड़ती नहीं।
- १४. चीला—भुर्जका सहवासी ११,००० फुटपर पाया जाता है श्रौर गक्लमें चीड़ जैसा किन्तु चीड़की भाँति तिनपतिया नहीं पंचपतिया होता है।
- १५. देवदार—सुलभ वृक्ष नहीं है, यद्यपि पश्चिमी धौलीके तटपर खडक भौर मलारीके बीच तथा पाँडुकेश्वरके पास काफी बड़े देवदार-वन हैं। पानी, दीमकसे सुरक्षित तथा सुदृढ़ होनेके कारण इसकी बहुत माँग है, विशेषकर मन्दिरों-/ के द्वार भौर छतके बनानेके लिए।
  - १६. फलवृक्ष सेब, नासपाती, गिलास, खूबानी, ग्राडू, ग्रखरोट, ग्रालू-बुखारा यहाँ जंगली हालतमें मिलते हैं। बमोरा, बेरू, टिमली, काफल, किलमोड़ा, (किंगोरा), रस्पबेरी, ब्लेकबरी ग्रादि भी जंगलोंमें मिलती हैं। कपासी या भोटिया-वादाम (हेजल) भी जंगलका एक फल है।

# ९११. प्राणि-जगत्

### १. वन्यजन्तु---

- १. हाथी—भाबरमें जंगली हाथी हैं, यद्यपि पहलेकी भांति बहुसंख्यक नहीं। जबतक कोई हाथी नरघातक न हो जाये हाथीका शिकार वर्जित है। खेड़ाके कारण हाथियोंकी संख्या इतनी कम हो गई थी, कि सरकारको बलरामपुर-वालोंका खेड़ा बंद करना पड़ा।
- २. **बाध**—भावरमें काफी बाघ हैं। पहाड़ में कभी कभी उसे १०००० फुटतक पाया गया है। दूदातोली जंगलमें कमसे कम एक जोड़ा वाघ जरूर देखनेमें प्राता है। टेहरीके उत्तरी भागमें भी बाघ मिलता है। चाँदपुर, कंदरस्यूँ ग्रौर दूदातोली इसके वासस्थान हैं, किन्तु कभी कभी तुंगनाथ, केदारनाथतक, उसे देखा गया है।
- ३. चीता (बघेरा)—पश्चिमी टेहरीमें चीता बहुत पाया जाता है। गढ़वाल जिलेमें भी वह बहुत मिलता है। बाघ या बघेरा मनुष्यपर तभी ग्राक्रमण करता 🟃 है, जबिक वह नरभक्षक हो जाता है। बघेरा कुत्तोंका भारी शत्रु है।
  - ४. बर्फानी चीता (जिक) यह बर्फानी स्थानोंपर ही मिलता है।
- ५. बिल्लियां—यहाँ कई तरहकी हैं, जिनमें गंधमार्जार भी एक है। इसकी नाभि-कस्तूरी भी कड़ी गंधवाली होती है।
  - लकड्बग्घा (चरक)—यह ग्रीर भेड़िया पहाड़में दुर्लभ जन्तु हैं।
  - ७. मैदानी रीछ-भावर और नीचेके पहाड़ोंमें मिलता है,।
- ८. हिमालीय काला रीझ—३००० फुटसे ऊपर मिलता है, यद्यपि जाड़ोंमें कभी कभी वह भावरतक चला जाता है। यह खतरनाक है, और मिलनेपर ग्रादमी-को भिभोड़ डालता है। जाड़ोंमें यह दीर्घ निद्रा लेता है, और वरसातमें ही इसे ग्रिधक देखा जाता है। मँडुग्राका यह बड़ा शत्रु है। कभी-कभी यह ढोरों और भेड़-बकरियोंको भी मारता है।
- ९. **लाल रीछ** टेहरी जिलेमें पाया जाता है। यह बड़ा भीरु जन्तु है, ग्रौर घने जंगलोंमें बहुत ऊँचाईपर रहता है। जाड़ोंमें यह भी किसी दुर्गम गुहामें भे छमासी नींद लेता है।
- १०. कोक (कोकी) या जंगली कुत्ते सारे गढ़वालमें विशेषकर पिंडार-उपत्यका ग्रौर दूदातोलीमें पाये जाते हैं। यह भुंडमें रहते हैं, ढोरों ग्रौर भेड़-वकरियोंपर एक साथ टूट पड़ते हैं।

- ११. **छतरैला (पाइमार्टन)**—छोटे शिकारोंका यह शत्रु है, जिस तरह कि ऊद-बिलाव मछलियोंका । ये दोनों जन्तु यहाँ पाये जाते हैं।
  - १२. **पहाड़ी स्यार**—इसका छाला बहुत नरम ग्रौर घना होता है ।
- १३. वानर—हिमालयमें भी वानरों (लंगूरों तथा ललमुंहों) का राज है। यह फल और फसलको भारी हानि पहुँचा रहे हैं। लोग त्राहि-त्राहि करते हैं, तो भी हनुमानजीका नाम सुनकर कुछ नहीं करना चाहते।

#### १४. मृग--

- (१) साँभर या जड़ाव—यह भाबरमें भी मिलता है, श्रौर पहाड़में भी १०,००० फुटतक। पहाड़ी साँभर मोटाई श्रौर सींग दोनोंमें भावरवालेसे श्रधिक विशाल होता है। श्रत्यंत घने जंगलोंमें रहनेके कारण इसका शिकार करना श्रासान नहीं है। तुंगनाथ, देवरीताल, चोपता, रकसी, वासुकी इसके रहनेके स्थान हैं।
- (२) चीतल--बहुत मिलता है, किन्तु निम्न पहाड़ोंमें ही ६०, ६० के भुंडमें देखा जाता है ।
- (३) गोन ग्रौर पाढ़ा—यह दोनों भाबरमें नदियोंके किनारे पाये जाते हैं,
   इनमें गोनकी जाति प्रायः नष्ट हो चुकी है।
- (४) काकड़—यह तीन फुटका छोटा मृग भूँकू-मृग भी कहलाता है, क्योंकि संध्या-सबेरे इसकी कुत्ते जैसी स्रावाज सुनाई पड़ती है। इसके ऊपरी जबड़ेमें खाँग होती है, जिससे वह स्रादमीको घायल कर सकता है।
- (५) कस्तूरा—यह ८००० फुटसे नीचे शायद ही कभी मिलता है। इसके रोम मोटे, रूखे और भिदुर होते हैं, पिछले पैर ग्रगलोंसे बड़े होते हैं। नरमादा दोनों शृंगहीन होते हैं, किन्तु नरके ऊपरी जबड़ेमें प्रायः ३ इंच लंबी पतली खांग होती है। मृग-नाभि नरकी नाभिके पास ग्रन्थि रूपमें मिलती है। माणा, नीतीके डांडे इसके ग्रावास हैं।
- (६) गुराल—यह ११००० फुट तक पाया जाता है। यह तीनचारके गिरोहमें देवदार ग्रौर राघाकी बहुत घनी ढलानोंमें रहता है। सींगें इसकी प्रायः छ इंच लंबी होती हैं।
- (७) **बढ़ाल**—नीती घाटा या दूसरे स्थानोंमें १००००—-१६००० फुटपर यह जंगली भेड़ नंगी घासवाले-स्थानोंमें रहती है।
- (८) सरा—यह गुरालसे कुछ बड़ा जानवर घने जंगलोंसे ढँके दुर्गम चट्टानोंवाले स्थानोंमें रहता है। उतराईमें भी यह बड़ी तेजीसे छलाँगें मारता है।

(९) थर—७०००—१२००० फुटपर यह सुन्दर मृग रहता है। नरकी सींग १३,१४ इंच लंबी होती है। खरथर डील ग्रौर सींग दोनोंमें छोटा ग्रौर नीचेके उन्नतांशोंमें रहता है।

**१०-सूग्रर--**वनैला सूग्रर १०००० फुटतक ग्रधिकतर बाँजके जंगलोंमें रहता है।

### २. पक्षी---

गढ़वालमें कुमाऊँकी भाँति ही बहुत तरहके पक्षी पाये जाते हैं । प्रत्येक जातिका पक्षी ग्रपनी रुचिकी शीतलतावाली ऊंचाईकी पसंद करता है । सफेद गालवाला बुलबुल ७००० फुट तक ग्राम मिलता है ।

यहाँके कुछ पक्षी है---

गृहचटका (गौरैया)

मोनाल वुलवुल ८०००-१२००० फुट लंगी कठफोडा 22000 कोयल कोकला (पोकरा) ६०००-१०००० तोता चीर 4000-80000 पंड्क कलिज 8000 पहाड़ी मैना चकोर प्योडा कव्तर मोर रामचकोर गिद्ध वाज

भ्रधिकांश चिड़ियाँ ४०००—६०००० फुटपर रहती हैं।

## ३. सरीसृप--

गढ़वालमें १० प्रकारके गिरगिट मिलते हैं, कहीं कहीं साँड़ोंकी भरमार है। यहाँ विषैले श्रौर विषहीन १५ प्रकारके सर्प भी होते हैं। श्रजगर भावर ही नहीं तुंगनाथके निचले सानुतक पाया गया है। मेंडक भी मिलते हैं।

### ४. मछलियाँ---

मछिलयाँ प्रायः सभी जलाशयोंमें मिलती हैं, श्रौर प्रायः सभी लोग मत्स्य-भोजी हैं । महिसर, करौंत, गैर, कलाबाँस, फरकटा, चिलवार साधारण मछिलयाँ हैं। सभी निदयाँ राज-संपत्ति हैं, किन्तु लोगोंको फटियाला, पिजड़ा-जालसे मछली मारनेका श्रधिकार है। सरकारने कई सालोंसे टेहरी श्रौर गढ़वालमें रोहू (रोहित) पालनेका प्रयत्न किया। गोहना तालाब श्रौर अपर बिड़ही नदीमें २०,००० वच्चे कितनेही साल पहिले डाले गये थे। इसी तरह टेहरीमें ग्रस्सी ग्रौर हनुमानगंगामें भी रोहूके चल्हवे डाले गये। जलको विषाक्त करने, वारुद-प्रयोग, रातको प्रकाशकी सहायता, जाल ग्रादिके प्रयोग द्वारा मछली विना ग्राज्ञाके नहीं मारी जा सकती। विडही गंगामें रोहूकी रक्षाके लिए साधारण जाल या धार वाँधकर मछली मारना भी निषिद्ध है। ग्रप्रैलसे जुलाईतक मछलियाँ नीचेसे ऊपरकी ग्रोर चढ़ती हैं, ग्रंडोंके देनेका भी यही समय है। इस वक्त मछलियोंकी रक्षा उनकी वृद्धिके लिए ग्राव-रयक है।

## अध्याय २

# इतिहास

(प्रदेश)—गढ़वाल नाम बहुत अर्वाचीन है, जो कि बहुराजकता-कालके ५२ ठाकुरोंके गढ़ोंके नामसे पड़ा है। ग्यारहवीं सदीमें, जब कि अलकनंदा भ्रौर भागीरथीके ऊपरी भाग पिश्चमी-तिब्बत (गूगे)के शासकोंके प्रधीन थे, गर-देशसे शायद गरतोक नहीं बिल्क गढवालके गढ़ अभिप्रेत थे। ग्यारहवीं सदीमें बहुराजकता यहां थी, इसमें संदेह नहीं; किंतु, यह नाम गढ़वालके अपने उल्लेखोंसे उतना पुराना नहीं जान पड़ता, "जब पंवार-वंशज महाराजा अजयपालने गढ़वालके सब ठकुरी राजाओं और सर्दारोंको विजय कर उनके राज्योंको एक साथ मिलाकर एक सुविस्तीण राज्य स्थापित किया, तब इस प्रदेशका नाम अधिक गढ़ोंके होनेके कारण गढ़वाल रखा गया। गढ़वाल नाम इस देशका....१५०० से १५१५ ई०के बीच रखा जाना पाया जाता है। तबसे यह देश गढ़वाल नामसे प्रसिद्ध हुआ।"

वैसे विस्तृत हिमाचलके पांच खंड किसी प्राचीन परंपराके अनुसार निम्न प्रकार हैं—र

| खण्डाः पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल-कूर्माचलौ । | केदारोऽथ जलन्धरोऽथ रुचिरः कश्मीर-संज्ञोऽन्तिमः ॥

श्रर्थात्—नेपाल, कूर्माचल (कुमाऊं), केदार (गढ़वाल), जलंधर (शिमला-कांगड़ा) श्रीर कश्मीर, किंतु वर्तमानकी भांति कालीको कभी नेपालकी सीमा माना गया, यह संदिग्ध है, बिल्क नेपालकी परंपरा, जो भी बहुत पुरानी नहीं हो सकती, बतलाती  $g^{\dagger}$ —

पूर्वस्यां कौशिकी पुण्या सर्वपापविनाशनी। गंगा त्रिशूलगंगास्या प्रतीच्यां दिशि संस्थिता।।

<sup>ै</sup> गढ़वालका इतिहास, पृ० २ ै वहीं, पृ० १ पर उद्धृत <sup>री</sup> पृथ्वीनारायण ज्ञाह, पृ० ७ टि० स्कन्दयुराणान्तर्गत नेपाल-महात्म्य, पृ०१०२ (प्रभाकरी कंपनी, बनारस)

उत्तरस्यां दिशि तथा सीमा शिवपुरी मता। दक्षिणस्यां दिशि नदी पवित्रा शीतलोदका॥ एतन्मध्ये महापुण्यं नेपालं क्षेत्रमीरितम्।

इससे स्पष्ट है, कि उस समय त्रिशूली गंगासे पश्चिम नेपाल नहीं माना जाता था। ग्रागे ग्रशोकचल्लके ग्रिभिलेखसे मालूम होता है, कि बारहवीं सदीमें दुल् नेपालमें नहीं माना जाता था। इस प्रकार हिमालयके उपरोक्त पांच खंडोंकी मोर्त तौरसे ही लेना चाहिए। तो भी, जहां तक गढ़वालका संबंध है, वह 'केवारखंड''के नामसे काफी समयसे प्रसिद्ध था।

स्कंदपुराण (केदारखंड) ग्रध्याय ४०के ग्रनुसार केदारखंडका विस्तार है—
पंचाशद् योजनायामं त्रिंशद्-योजनविस्तृतम् ।
इदं वै स्वर्ग-गमनं न पृथ्वीं तां महाविभी ॥२७॥
गंगाद्वारमर्यादं श्वेतान्नं वरविणिति ।
तमसातटतः पूर्वभागे बौद्धाचलं शुभम् ॥२८॥
केदार-मंडलं स्थातं भूम्यास् तद् भिन्नकं स्थलम् ।
वात्सल्यात् तव देवेशि कथितं देशमृत्तमम् ॥२९॥

इससे पूर्वमें बौद्ध गिरिसे लेकर पश्चिममें तमसा (टौंस) नदी तक केदारखंड माना जाता था। टौंस जमुनाकी एक शाखा ग्राज भी जौनसारकी पश्चिमी भीमा है, जौनसारका ही एक ग्रंश जौनपुर-इलाका टेहरी-गढ़वालका ग्राज भी ग्रंग है। बौद्धाचल बौद्धप्रधानताके युगका ग्रवशेष है, जो ग्रनेक बौद्ध चिन्होंकी भांति गढ़वालसे लुप्त हो गया है; किंतु, इसका उल्लेख कत्यूरी ताम्र-पत्रमें भी ग्राया है ग्रौर वह कुमाऊंकी सीमापर ही रहा होगा। उत्तरमें श्वेतांत या हिम- च्वेत शिखरोंकी सीमा स्पष्ट ही है, यदि उत्तर पश्चिमको लिया जाये, तो किनौर (किन्नर) देशकी सीमा गढ़वाल-टेहरीसे लगती है। गंगा-भागीरथी ग्रौर सतलजकी शाखा बस्पाके बीच एक ही पर्वत-श्रेणी है, जो किन्नरको गढ़वालसे ग्रलग करती है, ग्रौर जो दोनों देशोंके बीच यातायातमें कभी बाधक नहीं हुई। ग्राज भी गढ़वाली ब्राह्मण जोतिसी इसी पर्वतश्रेणीको पारकर बस्मा- उपत्यकाके ग्रवने ग्रर्थ-बौद्ध यजमानोंके पास पहुंचते हैं।

गढ़वालकी मोटी सीमा भाषा द्वारा ही नहीं प्रकृतिकी स्रोरसे भी निश्चित हैं। हिमालयमें गंगाका रूप लेनेवाली सारी जल-प्रणालियां जिस भूभागमें प्रवाहित होती हैं, वही गढ़वाल (केदारखंड) है।

## **९१. प्रागैतिहासिक काल**

### १. किन्नर-किरात-नाग

गढ़वाल-कुमाऊंमें---ग्रौर पश्चिमी हिमालयका भी यही हाल है---ग्राज जिन जातीय तत्त्वोंको देखा जाता है, वह पहिले यहाँ मौजूद नहीं थे। कुमाऊँ, गढ़वाल और किन्नरके तिब्बती सीमान्तोंपर जो हमारे भोटांतिक भाई स्राज मंगोल-मुख मुद्रामें ही नहीं कितने ही भाषामें भी मिश्रित या शुद्ध रूपमें तिव्वती पाये जाते हैं। यह ग्रवस्था वहां छठीं शताब्दी तक नहीं थी। मातवी-ग्राठवीं सदीमें तिब्बती लोग पश्चिमी हिमालयमें फैले, लदाख ग्रौर वित्तस्तानमें भी तिब्बती भाषाका प्रसार इसी समय हुन्ना । यह प्रभाव भाषा ग्रौर मुखाकृतिपर इतना पड़ा, कि स्राज इस भुभागको "छोटा तिव्वत" माना जाता है। हम स्रागे बतलाएंगे, कि तिब्बती (भोट) जातिके पश्चिमाभिमुख प्रसारके वहत पहिलेसे गिलगित और कराकरम तकका प्रदेश खश-दरद लोगोंका था, जो दोनों एक ही वंशके थे। ईसापूर्व द्वितीय सहस्राब्दीके प्रारंभमें खग लोग पूर्वी मध्य-एसिया (काशगर, खोतान)की भ्रोरसे हिमालयमें ग्राये। उनसे पीछे वैदिक भ्रायं उत्तरी भारतके मैदानों (कुरु-पंचाल)से हिमालयमें पहुंचे । इन दोनों जातियोंके श्रानेसे बहुत पहिले एक जाति हिमाचलमें रहती थी, जिसे हम किन्नर-किरात जाति कह सकते हैं। किन्नरों श्रौर किरातोंके पारस्परिक सम्बन्धको ठीकसे वतलाना श्रासान नहीं है। किन्नरोंका देश एक समय हिमाचलमें गंगाके पनढरसे पश्चिममें सत-लज और चंद्रभागाके पनढर तक फैला हुआ था और किरात गंगाके पनढरके पूर्वी छोरको लिये सारे नेपाल तक थे। १८वीं सदीमें कोसीसे पूर्वमें बसनेवाली जातियां राई, लिम्बु, याखा, किरात कही जाती थीं। गोरखा-जुमलाके बीचके प्रधान निवासी मगर ग्रौर गृहंग जातियोंको यद्यपि किरातमें नहीं गिना जाता था, किन्तु मानवतत्त्वकी दृष्टिसे ये भी उसी विशाल किरात जातिका ग्रंग थी। कालीके पश्चिमी तटपर (ग्रस्कोटमें) ग्रव भी राजी (राजिकरात) उसी किरात जातिके ग्रवशेष हैं।

किन्नर (मलाणी) ग्रौर किरात (राजी) दोनों भाषाग्रोंमें संस्कृतज ग्रौर तिब्बती शब्दोंकी ग्रधिकता पाई जाती है; किन्तु, साथ ही उनमें उभय-भिन्न एक तीसरी भाषा भी तलछटके रूपमें विद्यमान है।

### (१) किरात (राजी) भाषा--

राजी लोग ग्रस्कोट (ग्रलमोड़ा)में वड़ी पिछड़ी ग्रवस्थामें रहते हैं। उनकी भाषाके कुछ जमूने देखिए—

```
(क) कियासूची<sup>2</sup>---
        श्रायो--जोत (कि०)
        ग्रायो चि वियन्-जोत ग्राये (कि०)
        ईर--गा (भविष्य)
        ईस-सो जा (कि०)
        ईस जियर कै-सो जाते हैं (कि०)
        कानि--ग्राया (,,)
        किन-होग्रो (,,)
        कने-चि---हो
        कै (पुवाँन)---हो गया (,,)
        कै हिन-हो गई (,,)
        खोग्रन कै--ख़ल गया (,,)
        गा-हिन--जायेंगे (,,)
       गन---हैं (,,)
       गनी--करै (,,)
        घत---जा (,,)
        चि-भृतकालिक प्रत्यय (,,)
        चिक्ने—हो (")
        चि-गुनी--वयां करैगा (")
        चि-जानी--खाया (,,)
        चि-भीरे---ग्राये हैं (कि० ति०).
       छ जी-बैठो (कि० ति०)
        छै--बैठा (कि० ति०)
        जा-खाना (ति०)
        जानी--खा लिया (,,)
        जारी। ति-खायेगा (,,)
        जावरे-खाता हुँ (,,)
        जिगर-जात (कि०)
```

<sup>&#</sup>x27; ''कुमाऊँका इतिहास'' पृ० ५२०-२३ [यहाँ संकेत हैं—कि० किरात, किन्० किन्नर, ति० तिब्बती, हि० हिन्दी ग्रार्य, त० तमिल (द्रविड़)]

```
ठाडी-खडा (हि०)
            ता-लो (कि०)
           तारा कौनी-हल्ला मत कर
           त् स्रोर-पीता हं (ति०)
            तुङ--पी (ति०)
            तुवाँ बोये--पीते हो (ति०)
            पीय कुनास---ग्रा रहा है (कि०)
            पुवान-कै--हो गई (कि०)
            वयाँ---दो (,,)
            वये---देते (,,)
            बयेर-देवे (,,)
            बियन---ग्राये (कि० किन्०)
            बीयर---ग्राता हं (कि०)
            भैकर---मांगते हैं (कि०)
            यकी---उठ (ति०)
            लाप---लाम्रो (कि०)
            लो----ग्रा (कि०)
            सीयन-- मरना, मर जायेगा (ति०)
            स्यकारलम्--पहचानते हैं (कि०)
            हना पौस्याँ--मंगाया (कि०)
            हनावनी---मरता है तू (,,)
            हरै कोकि--पहचानते हो (")
            हानोन्--मारूँ (हि०)
            हियन-होना (हि०)
            ह्वैस्पकौनी--पहिचान (कि०)
(ख) शब्दसूची----
            कपाग्रख-कपास (हि०)
            खोत---ग्रच्छा (कि०)
            गजिरौ--रातमें (")
            गरा--धान (")
```

घुमड्--गेहं (हि०)

```
चग्रना--चना (,,)
            चंजि--छोटा (ति०)
            चीहणा-चीना (हि०)
            तिलडू—तिल (")
            ती-पानी (कि०, किन्०, मलाणी)
            दरो-चावल (कि०)
            देव--वर्षा (हि०)
            नामक-नाम (हि०)
            नीक----ग्रच्छा (हि०)
            पया---लड़का (कि०)
            पित्तग्र-लोबिया (हि०?)
            बडहर-भटमास (हि०)
            बरी--बड़ी (हि०)
            बाघो---बाघ (हि०)
            भाट्र--- ब्राह्मण (,,)
            भात्त-भाजन (,,)
            मँढ्वा---मँड्वा (,,)
            माँग्रख---माष (,,)
            माखूर---मसूर (,,)
            मांदीदरो-सवाँ
            म्हे---ग्राग (ति०)
            याङ्—राह (ति०)
            हलडू--हल (हि०)
(ग) ग्रन्यय-सर्वनाम---
ग्रगरा—देरी
                                कीले-कल
                                कीलेक
ग्रतर---ग्रब
                                कोता--वहां
ग्राख्—कौन (कि०)
इचे---इतने
                                ग्वथा---कहां
कताई--किसलिए (हि०)
                                (थैला चिगुनिर-- त्रया करता है)
किनाची-कब
                                च्या---वयों
किनौ--कब
                                जीवक---गरसों
```

```
ता--मत
दे--ग्राज (ति०)
ना—मैं (त०)
नी---तुम (त०)
भायर--वाहर (हि०)
मां--से (कि०)
हंकताई--क्यों (,,)
हंक---हां ,, (,,)
हा---वया (,,)
हां--- वया (,,)
,, ---क्या (,,)
(घ) दिननाम---
दे---रविवार
किलेक-सोमवार
नीव---मंगल
क्व---बुध
(ङ) संख्या---
ग--एक
नी—दो (ति०)
खुङ्--तीन (ति०)
पारी--चार (हि०)
पांच-पांच (हि०)
तुरकौ--छ (कि०)
(च) कुछ वाक्य---
हित ला--यहाँ ग्रा
कोता घत्-वहां जा
ग्वथा मां चिपीयन--कहां से ग्राये ?
```

ग्वथा जिगार—कहां जाते हो ? ना वयां—मुभे दो (त०, किन्०)

दे हां-चिजानी---ग्राज क्या खाया ?

```
हां---नहीं (कि०)
हांकु चि-क्यों (,,)
हित---यहाँ (हि०)
हियन-कव (कि०)
पारीख—वृहस्पति
पाँच---शुक
<mark>खात्रव---शनिवा</mark>र
खात्त-सात (हि०)
ग्राटु—ग्राठ (,,)
नौव---नौ (,,)
दख---दस (,,)
डाक--सौ
```

निम् क्यनर—तुम्हें देता हूँ (त०, कि०) हां बया—नहीं देता (कि.०, किन्०) गाजिरौ कै खोग्रन—रात खुल गई ती लापग्र—पानी लाग्रो चु जावरे—खाता हूं कै इस् जियर—सो जाते हैं भात्त जा--भात खाग्रो (हि०,ति०) निङ्क पया किनौ हियन--तेरा लड़का कब हुग्रा ?

भात्त कै जानी—भात खा लिया ती तुड़—पानी पी (किन्०, ति०) ठाडी किन—खडा नीक चिकूने—ग्रच्छे हो महे बया—ग्राग दो

ना वरी गुन—हम वड़े हैं
नी चीचंजी गुन—तुम छोटे हो
नी हंक ची कर—तुम क्या मांगते हो
हंक हां चिंगा—क्यों नहीं भ्राते
निक मेनाङ कुनीले—तेरी स्त्री है

नी सियन्—तू मरैगा (त० ति०) होना चि गुनिर—मारूं तो क्या करेगा नी कुच्या इनावनी—क्यों मारता है भायर भाट्ट पयिकुनास—बाहर ब्रह्मण हम ह्योर—क्या देवे (किन् ०)

भायर भाट्ट पियकुनास—बाहर ब्रह्मण ग्रा रहा है हम् बयर—क्या देवे (किन्०)

इसे हंक तै हना पौस्याँ—इन्होंने क्या मॅगाया ? इचे कताई हना पौस्याँ—इतना किसके लिए मँगाया ? किना चि वियर—कव ग्रावेगा ?

इम् घैला चि गुनीर—क्या करता है ?

ग्राख् वियन्—कौन ग्राया ?

भ्राख् कानि—कौन् ग्राया ?

निद्ध हा नामक—तेरा क्या नाम (त०, कि०, हि०) अतर अगरा कै हिन कि लेक गहिन—अब देर हो गई, कल जावेंगे

नी चे हरैकोिक-तुम पहिचानते हो

गजिरौ ता घत् बाघोँ ति जारी—रात को वाहर मत जा, बाघ खायेगा देवलागो होनेर, भीतर ला—वर्षा हो रही है, भीतर श्रा

नी खोन छुजी--ग्रच्छी तरह बैठो

राजी (राज-िकरात)-भाषाकी कोई कथा या गीत हमारे सामने नहीं है, इसिलए हम यह नहीं कह सकते, कि इस भाषामें कितने प्रतिश्ञत हिंदू-आर्य, तिब्बती और किराती. भाषाके शब्द हैं। संख्यावाची ११ शब्दोंमें दो—नी, खुड (सुड, सुम्) और म्हे-मे (ग्राग) तिब्बती, ती (जल) किन्नर और किरात भाषाओं समान हैं। धातुश्रोंमें किराती बीयन (ग्राता है) और किन्नर बीतोक (ग्रायेगा) एकार्थ-वाची है। सँभव है राजी भाषाके विस्तृत संग्रहमें किन्नर-िकरातके और भी समान शब्द मिलें। सर्वनामोंमें ना (मैं), नी (तुम), तामिल भाषामें

मिलते हैं । यह ग्राश्चर्य करने की बात नहीं, क्योंकि उत्तरी भारतकी भाषाग्रोंमें पिल्ला, मीन ग्रादि कितने ही द्रविड़ भाषाके शब्द मौजूद हैं, ग्रौर मानवतत्त्व-वेत्ताग्रोंके ग्रनुसार उत्तर-प्रदेश, बिहारके लोगोंमें ग्रार्यद्रविड़ शरीरलक्षण भी। (२) किन्नर-भाषा—

किन्नर, मलाणी और किरात एक ही मूल भाषाकी शाखायें हैं, यह ऊपरके कितने ही उदाहरणोंसे मालूम होगा। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं, कि किरात-भाषाने हिन्दू-आर्य और तिब्बती भाषासे काफी लिया। तुलनाके लिए यहाँ हम किन्नर (कनोरी) भाषाके भी कितने ही शब्द देते हैं।

गुजेर--मच्छर श्रग---गुफा ग्रते---भाई गुद--हाथ गोलिङ---कुदाल ग्रपी---दादी ग्यदुर---ग्रॅगीठी स्रोरचस--वढ़ई कड्--बेटा चीसङ—ग्राटा कर--बेटा छड-वालक कर--भेडा छटोच--टोकरी का---ग्रखरोट छतक---डंस कुई-कृता छतगढ--जलपात क्फ---उल्लू छद--दामाद कुम—तिकया छेचस-स्त्री वयङ--चिनगारी छे चाच-तरुणी बालिका क्यल्मङ-देवदार ज्—बादल टका—वत्थू क्युच्--चूहा खतुच---दुलहा तलङ च--चमडा ठंटी--चबूतरा खलङ--गाय खस--भेड ठनङ---वर्फ खो---हरिन डना--टीला गस---परिधान डंबर--देवता

<sup>ै</sup>मलाणी नगर (कुल्लू)से १०-१२ मील दक्षिण पूर्व है, यहांके निवासी भी कनोरी लोगोंकी तरह ती(पानी), ह्रिंग्ज (वहिन) बोलते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>विस्तारके लिए देखिए मेरा "किन्नर-देश"

गारङ--नदी डेखरस---पुरुष डोमङ--लोहार तिक--चकोर तिपलोक्च—मेंडक तिशम्--जोंक ती-जल (मलाणी भी) तुरप्यातच्—चमगादड तेते० को--परदादा तेत--नाना, दादा थितफलच---शिश् दमस्---बैल दाम्रोची--बहिन दाच--पात दुसरङ ——चिमनी नङ--थोली नाने---मामी पद---भुर्ज पिङ--गाल पिशी--बिल्ली मुशमिक—बोना प्याच्--धुन प्वम्--हिम फोच—गदहा बडः-पैर बनिङ---बर्तन

डेखराच-तरुण मन—मादा ममा--फूपा मल—-चाँदी मे-रक---ग्रग्निपाषाण, चकमक यङ--मक्खी यालू--गुलाब रग्--पत्थर रङ--धोड़ा रिग्---जूँ रिम्--खेत रु---ससुर रुजा---बूढ़ा रोच-कस्तूरा (हरिन) रोन--लोहा लस्त--कुल्हाड़ी लान—वायु लानिङ---लता लानिक्—काटना लिम्—कैलू लोमिक--ग्रोसाना लीलाच--ग्रांधी लुम—ग्राँधी लेमा--गँड़ासा वन--भाप वल---शिखर शग<del>—कं</del>गुनी शङ—कंकड़ शू—देवता इपक—पिस्सू सखुल--भाथी

बरमिक्--मीसना, मसलना

बस--मधु

बाखीर--बकरी

बेरशा—डंडा

बोद---छाल

| बोमपथ        | सग—हीर      |
|--------------|-------------|
| सावनिक—भूतनी | स्वयो—नर    |
| सुट—खटमल     | स्तुकुच—नाक |
| सोफोकबिच्छू  | स्पाचपौत्र  |
| सोतजस्ता     | होडकीट      |
| सोलिचपौधा    | होम—रीछ     |
| स्कन—साग     |             |

किन्नरकी प्राचीन भाषामें शू (सू) देवता-वाचक शब्द है, जिसमें हिन्दू-ग्रार्य "महा" लगाकर महासू जौनसारका सबसे बड़ा तथा किन्नरका एक देवता है। गढ़वालके बहुतसे ग्रामोंके नामोंमें सू (घरासू) ग्रौर स्यूँ शब्द ग्राते हैं, जैसे बारहस्यून पर्गनेकी पट्टियोंके नाम हैं—

| ₹. | ग्रस्वल स्यूँ | ८. नापई स्यूँ   |   |
|----|---------------|-----------------|---|
| ₹. | इदवाल स्यूँ   | ९. पटवा स्यूँ   |   |
| ₹. | कंदवाल स्यूँ  | १०. बंगार स्यूँ |   |
| 8. | कफोल स्यूँ    | ११. बनेल स्यूँ  |   |
| ۷. | खाट स्यूँ     | १२. मन्यार स्यृ |   |
| ξ. | गगवार स्यूँ   | १३. रावत स्यूँ  |   |
| છ. | नांदल स्यूँ   | १४. सितोन स्यृ  | Î |

डाक्टर पातीराम'ने स्यूँ को सिंहका ग्रपभ्रंश माना है ग्रौर श्री शालिग्राम वैष्णवने सीमाका । बारहस्यूँ बहुत ही घना ग्राबाद इलाका (२११ वर्गमील, जनसंख्या ५८१७१) उत्तर ग्रौर पिश्चममें ग्रलकनंदा तथा दक्षिण ग्रौर पूर्वमें क्रमशः संयुक्त नयार एवं पिश्चमी नयारसे घिरा है । "यहाँके गाँव बड़े ग्रौर लोग बहुसंख्यक एवं पिरश्रमी हैं। गढ़वाल जिलेका मुख्य स्थान पौडी इसी पर्गनेमें हैं। स्यूँको किन्नर-किरातका शब्द मानना ग्रिधिक युक्तियुक्त मालूम होता है। (३) नाग—

ह्वीलरने ग्रपने "भारत-इतिहास"में नागोंके बारेमें लिखा है-

00000

<sup>&#</sup>x27;Garhwal Ancient and Modern, p. 220.

<sup>े</sup> भूगोल जिला-गढ़वाल, पृ० ३७ Gaz., p. 149.

"गढ़वालमें नागोंका संबंध हम नागपुर और उरगम् पट्टियोंमें पाते हैं। सार्वजितक परंपरा बतलाती है, कि अलकनंदा-उपत्यकामें नागोंकी बस्तियाँ थीं।
पांडुकेश्वरमें शेषनागकी पूजा की जाती है। रतगांवमें भेकलनाग, तलोरमें
संगलनाग, मरगांवमें बनपुरनाग, जेलम (नीती)में लोहंबिया नाग, नागनाथ
(नागपुर)में पुष्करनाग पूजे जाते हैं।" पौड़ीके पास नागदेवकी पूजा होती
है। बहुतसे गांवोंमें यहाँ "नागराज-तोक" नागोंके मंदिरोंके ही अवशेष हैं।
नागपुर, दसोली और पैनखंडा नागोंके गढ़ थे—उरगम् (पैनखंडा)में बोरचा नाग,
नागपुरमें बासुिक और पुष्कर नाग और दसोलीमें तक्षक नागकी प्रतिष्ठा अब भी
कम नहीं है। प्रागार्यकालीन नागोंके बहुतसे गढ़ भारतके और भागों (राजगृह
आदि)में मिलते हैं, हो सकता है हिमालयके इस भागके कितने ही पुराने गढ़
इन्हीं नागोंके रहे हों।

### (४) किरात-भूमि--

ताल्मीने भी जमुनासे शारदा (काली) तकके प्रदेश (गढ़वाल-कुमाऊँ)को किरातोंका निवास तथा तंगण प्रदेश कहा है। तंगण या टंगण प्रदेश अपनी छोटी जातिके मजबूत टांघनों (घोड़ों)के कारण बहुत प्रसिद्ध था। श्राज भी बदरी-नाथके रास्तेपर टंगणी नामकी चट्टी चमोलीसे १८ मील ऊपर तथा जोशीमठसे १५ मील नीचे मौजूद है; लेकिन, ये तंगण किरात नहीं खश थे।

केदारखंड खसमंडल बननेसे पूर्व किरातमंडल था, यह केदारखंडके निम्न क्लोकों (ग्रध्याय २०६)से भी पता लगता है—

तिस्मन्नेव महाक्षेत्रे हिमवदाश्रमे मुनेः।
विशिष्ठो मुनिशार्द्लोऽरुंधत्या च समन्वितः।।१।।
ययौ महादेवमनाः संयतात्मा दृढव्रतः।
चकार वसितं तत्र भिल्लानाँ निचयैर्युतः।।२।।
रेमे सोऽपि किरातैश्च सन्ध्यास्नानपराङ्मुखः।
मृगमांसाशनो नित्यं कृष्णकंबल-कंचुकः।।४।।

महाभारत (वनपर्व, ग्रध्याय १४०)में भी किरात-तंगण निवासका वर्णन -

> किराततंगणार्काणं पुलिन्द-शत-संकुलम् । हिमवत्यवरे जुष्टं पिकाश्चर्य-समाकुलम् ॥२५॥ सुवाहुश्चापिता दृष्ट्वा पूजया प्रतिगृह्णतः । विषयान्ते कुलिन्दानामीश्वर-प्रीतिपूर्वकम् ॥२६॥

> > 33666

हिमवान्के इन किरातोंका परिचय महाकवि कालिदास (चौथी सदी)को भी था। शायद उन्हें भारतकी सबसे ऊँची चोटी नन्दादेवीकी निवासिनी नन्दा पार्वतीका पता था, ग्रौर कुमारके संभव (जन्म)को उन्होंने यहीं माना था। उन्होंने किरातोंका वहाँ स्मरण किया है (कुमार संभव सर्ग १)—

इदं तुषारस्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्न दृष्ट्वा पिहितद्विपानाम् । विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैः केशरिणां किराताः ॥६॥ भागीरथीनिर्भरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पित-देवदारः । यद्वायुरान्विष्ट मृगैः किरातैरासेव्यते भिन्न-शिखंडवर्हः ॥७॥

#### २. खस

ऋग्वेदकालीन पितापुत्र पंचालराज दिवोदास-सुदास्का शंवर स्रादि जिन स्रसुर-राजाग्रोंके साथ युद्ध हुन्ना था, वह हिमाचलके इसी किन्नर-किरात-भिल्ल-नाग-जातिके सरदार थे, किन्तु यह संघर्ष भीतरी हिमालयमें न होकर पंचाल (रुहेलखंड) से मिलते पहाड़ी इलाकेमें हुए होंगे। पहाड़में बसनेके लिए वैदिक मार्य बहुत पीछे त्राये। उनके स्नानेसे पहिले ही उन्हींके भाईबंद खश (खस) मध्य-एसियासे पहाड़ों ही पहाड़ स्नाकर गिल्गितसे काली नदी स्नौर पीछे नेपाल के पूर्वी सीमान्त तक फैल गये। "स्नाज भी खस पहाड़में स्नपनी संख्याके कारण बहुत महत्त्व रखते हैं।"

### (१) संस्कृतमें खस--

"केदारे खसमंडलें"की उक्तिक अनुसार केदारखंड खसदेशका पर्याय है। गंगाकी मुख्यधारा यद्यपि भागीरथीको माना जाता है, किन्तु जलकी मात्रा एवं लंबाईको देखनेपर अलकनंदा और उसकी भी ऊपरी धारा सरस्वती—जो माणा जोतसे निकलती है—को गंगा मानना होगा। भारतकी सबसे पुनीत नदीका उद्गम-स्थान होनेसे केदारखंडकी मिहमा अधिक होनी ही चाहिए, किन्तु इतिहासकी ठोस सामग्री मूर्ति, अभिलेख आदि हमें चौथी सेदीसे आगे नहीं ले जाते। भाषाकी दृष्टिसे गढ़वाल और कुमाऊंकी आजकी भिन्नता काफी पुरानी मालूम होती है, और इसी तरह इन दोनों देशोंका राजनीतिक विलगाव भी रहा है, किन्तु वह भेद खस क्या कत्यूरी कालमें भी उतना नहीं रहा होगा। तो भी मानना पड़ेगा कि कूर्माचल-केदारखंडमें केवल शकों, गुप्तों, भोटों, कत्यू-रियोंके शासनकालमें ही राजनीतिक एकता रही होगी। पीछे गढ़वालमें पंवार

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Almora Gaz., p. 112.

वंशने इस एकताको कायम किया। बाकी समयोंमें सदा यह देश छोटी-छोटी ठकुराइयोंमें बंटा रहा होगा। खसोंकी निवासभूमि बहुत विशाल रही है, जिसमें किसी समय काशगर (खसगिरि) से लेकर प्रायः सारा हिमालय सम्मिलित रहा। महाभारतमें युधिष्ठिरके यज्ञमें भेंट लेकर ग्रानेवालोंमें खशोंका उल्लेख हैं —

मेरुमंदरयोर् मध्ये शैलोदाम् ग्रमितो नदीम् । एते कीचकवेणूनां छायां रम्यामुपासते ॥२॥ स्वसा एकासना ह्यहाः प्रदरा दीर्घ-वेणवः । पारदाश्च कुलिन्दाश्च तंगणाः परतंगणाः ॥३॥ तद् वै पिपीलकं नाम उद्धृतं यत् पिपीलिकैः । जातरूपं द्रौणमेयम् ग्रहार्षुः पुंजशो नृपाः ॥४॥ पार्वतीयं विलं चान्यं ग्राहृत्य प्रणताः स्थिताः । ग्रजातश्चेतृपतेर् द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥

[मेरु ग्रीर मंदर (दोनों पर्वतों) के बीच शैलोदा नदीके किनारे कीचक (नामक) वांसोंकी रम्य छायामें खस, एकासन, ग्रहं, प्रदर, दीर्घवेणु, पारद, क्रुलिंद, तंगण परतंगण लोग वसते हैं, ये राजा (युधिष्ठिर के यज्ञमें) पिपीलिकाग्रों (चींटियों) द्वारा निकाले पिपीलक नामक सुवर्णको द्वोण-द्रोण भर पुजदाः . . . . पार्वतीय उपायनोंको लिए शत्रुहीन राजा (युधिष्ठिर) के द्वारको घेरे प्रणत खड़े थे ।]

त्राज भी खस लोग इसी नामसे काँगड़ासे नेपाल तक पुकारे जाते हैं। कुलिन्द, कुनेत्, कनेत शिम्ला और कुल्लूके पहाड़ोंमें खसोंके ही भेद माने जाते हैं। तंगण जाति और नगरका नाम कत्यूरी अभिलेखोंमें आया है। आज भी गढ़वाल और अल्मोड़ाके राजपूतोंकी एक जाति "टंगणिया" है। पुरानी तंगण और परतंगण जाति अलकनंदा तथा मंदाकिनीकी ऊपरी उपत्यकाओंमें रहती थी, जहां कि पहले किरातोंका प्राधान्य था।

महाभारतके युद्धमें खश लोग सात्यिक (कौरवपक्षीय) के साथ लड़े थे<sup>3</sup>। मनु<sup>र</sup>ने खशोंको क्षत्रियसे शूद्र हो जानेका फतवा देते कहा है—

<sup>ं</sup> सभापर्व, ग्रध्याय ५२

<sup>ै</sup>देखो मेरा "कुमाऊँ" परिका<mark>ष्ट</mark> ४

<sup>ै</sup> महाभारत द्रोणपर्व १२१/४३, उद्योगपर्व १६०/१०३

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> मनुस्मृति ग्रध्याय १०

शनकैस्तु कियालोपाद् इमाः क्षत्रिय-जातयः । वृषक्तत्वं गता लोके ब्राह्मणाऽ दर्शनेन च ॥४३॥ पौंड्रकाश्चौड्र-द्रविडाः कम्बोजा यवनाः शकाः । पारदाः पह्लवाः चीनाः किराता दरदाः खशा ॥४४॥

(पौंड्र, ग्रोड्र, द्रविड्, कंबोज, यवन, शक, पारद, पह्लव, चीन किरात, दरद ग्रौर खश यह क्षत्रियजातियां संसारमें क्रिया-भ्रष्ट होने तथा ब्राह्मणोंका दर्शन न पाने से धीरे-धीरे शृद्ध हो गई।)

यद्यपि यहां तथा श्रन्यत्र भी तंगणों, कुलिंदों, दरदोंको खशोंसे श्रलग गिनाया गया है, किंतु वस्तुतः ये भी विशाल खश-जातिके ही श्रंग थे।

महाभारतमें खश ग्रादि ऐतिहासिक जातियोंकी उत्पत्तिके बारे में बतलाया गया है, कि जब विशष्टकी गाय नंदिनीको उनके प्रतिद्वन्दी गाधिसुत विश्वामित्रने जबर्दस्ती ले जाना चाहा, तो नंदिनीने ग्रपनी रक्षाके लिए इन जातियोंको ग्रपने भिन्न-भिन्न ग्रंगोंसे उत्पन्न किया—

> श्रमुजत् पल्लवान् पुच्छात् प्रस्नवाद् द्रविडान् शकान् । योनिदेशाच्च यवनान् शकृतः शबरान् बहून् ॥३५॥ मूत्रतश्चामृजत् कांश्चित् शबरांश्चैव पाश्वैतः । पौंड्रान् किरातान् यवनान् सिंहलान् बर्वरान् खसान् चिबुकाच्च पुलिदाँश्च चीनान्, हूणान् सकेरलान् । समर्ज फेनतः सा गौः म्लेच्छान् बहविधानिष ॥३७॥

> > —-ग्रादिपर्व ग्रध्याय १७६

म्रन्यत्र भी---

गंधारान् मद्रकान्, मत्स्यान् त्रिगर्तान् **तंगणान् ख**शान् ॥१८॥ —कर्णपर्व, ब्रध्याय ८

श्रौर कल्किपुराणमें---

**खश**— काम्बोजकान् सर्वान् शबरान् बर्बरानपि ॥३२॥

मरः खरौरच काम्बोजैः युयुघे भीमविक्रमैः।

देवापिः समरे चीनैर्बर्वरैः तंगणैरपि ॥४१॥

---ग्रध्याय ६

इन उद्धरणोंसे पता लगता है, कि ईसाकी ग्रासन्न-पूर्व ग्रौर पश्चात्की शताब्दियोंमें हमारे इतिहास-भगोलके जानकारोंको खशोंका परिचय था। er!

#### (२) रोमक-लेखक ग्रौर खस--

रोमक इतिहासकार प्लीनी (७९ ई०)ने खशोंके बारेमें लिखा है—-"सिधु (Indus) ग्रौर जमुना (Jomanes) के बीचकी पहाड़ी जातियां खश (Cesi) ग्रौर क्षत्रियाणी (खत्री Cetriboni) हैं, जो जंगलोंमें रहती हैं।"

ऐसे और उद्धरणोंपर भी विचार करते हुए अर्किन्सन्ने लिखा है '— "प्लीनीके अनुसार उस समय खश लोग अपने वर्तमान निवास कुमाऊं और नेपालसे बहुत पश्चिममें रहते थे, और टौंस तथा शारदा (काली) के बीचकी भूमि (गढ़-वाल-कुमाऊं) में तंगण और किरात रहते थे।"

तालमी (८७-१६५ ई०) को उद्धृत करके ग्रट्किन्सनने फिर लिखा है र"वह (१) दर्दोंको सिन्धुके उद्गमके पास ग्रौर (२) कस्पेराई (Kasperaioi) को भेलम, रावी, चनाबके उद्गमोंके पास रखता है, (३) कुलिंद
व्यास-सतलज-जमुना-गंगाके उद्गमोंके पास रहते थे, जिनका देश कुलिन्द्रिन
(Kulindrine) कहलाता था। इनमेंसे पहिले (दर्द) ग्रस्तोर ग्रौर गिल्गितमें
ग्राज भी बसते हैं, दूसरे कस्पेरोई कश्मीर (उपत्यका) ग्रौर सतलजके बीचके
निवासी थे, ग्रौर तीसरे (कुलिंद) सतलज ग्रौर गंगाके बीचके थे।"

गिल्गितसे जोजीला तकके निवासी श्राज भी दरद कहे जाते हैं। उनके डांडेके इस पार कस्पेरोई या कश्मीरी भेलम (वितस्ता) की उपत्यकामें रहते ही हैं। उनसे पूर्व चनाब तक (कश्तवार श्रीर चंबा) की जातियां खशोंके श्रंतर्गत हैं, यद्यपि खश नामका पूरा प्रयोग उससे पूर्व कुल्लु-कांगड़ासे लेकर नेपाल तक ही श्राजकल होता है। कुल्लूके कुनेत (कुनिंद) लोग श्राज भी खिसया श्रीर राव दो श्रेणियोंमें विभक्त हैं। कुनेत या कुनैत (कुलिंद) नाम श्राजकल कश्तवार —चंबासे शिमला श्रीर कन्नौर (ऊपरी सतलज) तक ही श्रधिक प्रचितत है, किन्तु यह लोग खिसया या खोसिया नामसे भी प्रसिद्ध हैं, जिससे स्पष्ट है कि, कुनेत (कुलिंद) भी खसों हीमें से थे।

ग्रट्किन्सनने फिर लिखा है<sup>3</sup>—

"गंगातटवासी जातियोंमें सबसे उत्तरमें तंगणोंका स्थान था श्रौर वह सरबू (पालीमें सरभू श्रौर ग्राघुनिक शारदा) के ऊपरी भागमें रहते थे।" ग्राज भी खशोंकी एक उपजाति "टंगणिया" मौजूद है। जोशीमठ ग्रौर चमोलीके बीच

<sup>ै</sup> महाभारत द्रोणपर्व १२१/४३, उद्योगपर्व १६०/१०३

<sup>ै</sup> वहीं, p. 355 Himalayan Districts, Vol. II

टंगणी नामकी एक चट्टी भी है। पांडुकेश्वरमें प्राप्त एक ताम्रलेखसे मालूम होता है, कि कत्यूरी राजा लिलतश्र (९वीं सदी) ने तंगणपुर और ग्रंतरांग नामक दो जिलों (विषयों) की कुछ भूमि वदरीके ब्राह्मणोंको दी थी। इनमेंसे कुछ भूक्षेत्रके दक्षिणमें गंगा बहती थी, इसलिए ये जिले गंगाके ऊपरी भागमें अवस्थित थे। वहींके एक दूसरे ताम्रपत्रमें बुद्धाचल और काकस्थलका भी उल्लेख है। काकस्थल "केदारखंड" में उल्लिखित काकाचल ही है, जो कि भागीरथी और अलकनन्दाके संगम (देवप्रयाग) के पास था। इस प्रकार तंगणको आसानीसे हम गंगाकी ऊपरी तटभूमि तथा ग्रंतरांगको भागीरथी श्रौर ग्रलकनंदाके बीचका द्वाबा मान सकते हैं।"

कत्यूरी राजधानीके तंगणपुर, सुभिक्षपुर, कार्तिकेयपुर भिन्न-भिन्न नाम थे, जो संभवतः वर्तमान जोशीमठ है । इसलिए बुद्धाचल या "केदारखंड" का बौद्धाचल पैनखंडामें ही कहीं बौद्धोंका पिवत्र पर्वत था—यदि मृलतः वदिरकाश्रम तपोवनमें था, तो वर्त्तमान वदरीनाथ ही बुद्धाचल हो सकता है।

### (३) खश पामीरतक---

खश, खस श्रौर कश एक ही शब्दके भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं। नेपालसे कश्मीर तककी प्रभावशाली जातियां ग्रब भी खश या कश (कश्मीरी) ही के नामसे पुकारी जाती है। तिब्बती भाषामें कश्मीर ग्रौर कश्मीरियोंको ख-छे कहते हैं, जो कि खशका ही बिगड़ा रूप है। श्राजकल वहां खछे मुसलमानको कहते हैं, जिसका कारण यही है, कि तिब्बती लोगोंने मुसलमानोंको पहिले-पहिल कश्मीरियों (खशों) के रूपमें देखा। हमारा भी मुसलमानोंसे घनिष्ट परिचय तुकोंके रूपमें सर्व-प्रथम हुग्रा था, इसलिये तुर्क शब्दको कबीरने (हिन्दू-तुरक) मुसलमानका पर्याय मान लिया।

कश्मीरसे म्रागे चित्राल श्रौर कश्कर (उत्तरी श्रौर दक्षिणी) तथा यस्सन श्रौर मस्तूजके इलाके हैं। जहांके निवासी खो कहे जाते हैं। कश्मीरकी भाँति कश्करमें भो वही कश या खश शब्द जुड़ा हुम्रा है। इस प्रकार नेपालसे दरदोंकी पश्चिमी सीमा (गिल्गित) तक श्राज भी खश जातिका निवास है।

म्रट्किन्सनने खशों, कश्करके खोम्रों ग्रौर काबुलके कटोरोंको एक बतलाते हुए लिखा है<sup>8</sup>—

"वे (खश) एक ऐसी जातिके ग्रंग हैं, जिसने हिमालय के भिन्न-भिन्न भागों

<sup>ै</sup> व**हों,** Vol. II, pp. 440-41

पर ग्रपनी छाप छोड़ी है।....इनका तथा पश्चिमी हिमालयकी जातियोंका एक ही उद्गम है। कालान्तरमें यह महाजाति राजनीतिक कारणों तथा दूसरी जातियोंके घुस ग्राने पर भिन्न-भिन्न लोगोंमें बंट गई। इनमेंसे कुछ मुसलमान हो गए, कुछ बौद्ध रहे, ग्रौर . . . कुछ ब्राह्मणिक प्रभावोंके कारण धर्म, ग्राचार तथा भाषामें हिंदू हो गये । . . सभी जानते हैं कि मानवधर्मशास्त्र (मनुस्मृति) के कर्ताश्रों द्वारा शास्त्रीय रीतिसे स्थापित जातियोंके लिए सम्मान, धन, शक्ति वंशपरम्परासे प्राप्त (होती) है, इस लिए वह (खश) ग्रपना संबंध ग्रपनेसे किसी उच्चतर वंशसे जोड़ना चाहते हैं। ग्राज भी ध्यानसे देखनेपर उन नियमोंको काम करते देखा जाता है, जिन्होंने सैकड़ों वर्षोंके भीतर ग्रादिम पहाड़ी जातियोंको ग्रच्छे हिन्दुत्रोंके रूपमें परिणत कर दिया । एक सम्पन्न कुमाऊंनी संगतराश स्रासानीसे एक निम्न राजपूत--खिसया-की लड़कीसे ब्याह कर सकता है, और एक सफल खिसया किसी देशागत शुद्ध राजपूतकी लड़की मोल ले व्याह कर सकता है । ये लोग दिनों-दिन श्रधिक श्रीर श्रधिक कट्टर होते जा रहे हैं।....उत्तरमें तिब्बतसे श्रीर दक्षिणमें मैदानसे जो (विजेता) जातियां यहाँ ग्रा घुसती रहीं, वह या तो पच्चर बन कर (म्रलग जातिके रूपमें) यहां रह गर्डं, म्रथवा खितयोंके ऊपर छा गर्ड-कहींपर उन्होंने विजित जातियोंके साथ ब्याह-संबंधसे ग्रौर कहीं ग्रवैध संबंधसे रक्त-संमिश्रण कर डाला । इन्हीं कारणोंसे कश्करके खोद्यों ग्रौर कटोरों ग्रथवा क्माऊँके कत्युरी ग्रौर खिसयोंके बीच संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। तो भी दोनों एक हैं, इसे माननेके काफी प्रमाण हैं।"

हिमालयकी भिन्न-भिन्न जातियों और प्रदेशोंके संबंधकी पौराणिक जनश्रुतियों-के आधारपर अट्किन्सनकी राय है <sup>२</sup>----

"गिल्गित और अस्तोरके निवासी दरद हैं, यह प्रसिद्ध ही है। खशीर भी कुनुओं की भाँति खशों की एक शाखा है, जिन्हें प्लीनीने किसरी (Casiri) कहा है। वराहसंहिता (बरामिहिर) के नामों को लेनेपर हम तंगणों के बाद ऊपरी टौसके तटपर कुलूत और सारित्यों को पाते हैं, फिर वन-देश (आता है) जो कि आजकलका जमुनाके पासका इलाका (जौनसार) है। फिर भागीरथी-उपत्यकामें स्वेन्-चाइका ब्रह्मपुर (बाडाहाट या उत्तरकाशी) तब दार्वाद या दारुदेश अलमोड़ा के पासका इलाका है, जिसके पास जागेसरके समीप पूर्वकालमें अवस्थित आस्रवन था। फिर राजिकरातों का देश।...मार्कण्डेयपुराणमें ब्रह्मपुर-

<sup>ै</sup> वहीं, p. 362

का उल्लेख है, जिसकी एक तरफ वनराष्ट्र था और दूसरी श्रोर एकपद<sup>4</sup>, खस रेश श्रीर सुवर्णभूमिक प्रदेश थे। सुवर्णभूमि या स्वेन्-चाङका सुवर्णगोत्र तिब्बतका ङ-री-कोर-सुम (मानसरोवर) प्रदेश हैं। जो गढ़वाल श्रीर श्रलमोड़ाके उत्तरमें अवस्थित है।"

इस प्रकार उस महाजातिका हमें पता लगता है, जो किन्नर-किरात जातिकी प्रधानताके बाद उनकी भूमिमें फैलकर घीरे-घीरे सर्वे-सर्वा बन गई। भारतके अन्यत्रके उदाहरणोंसे यह समभना मुश्किल नहीं है, कि पहिले आये खशों और उनके बाद आये वैदिक आर्योंने किन्नर-किरातोंको एक आत्मसम्मानयुक्त स्वतंत्र जाति न रहने दे उन्हें डोम (शिल्पकार) जातिमें परिणत कर दिया, अथवा जंगलोंमें भागनेके लिए मजबूर किया। खसों और वैदिक आर्योंमें आसानीसे समभौता हो गया, क्योंकि वह मूलतः एक ही जातिकी शाखायें थीं। दोनोंकी संयुक्त शक्ति ही किरातोंको पूरी तौरसे दबा सकी होगी।

#### (४) खसोंकी समाधियाँ---

खश और शक मूलतः एक जाति थी, यह हम आगे बतलायेंगे। शकोंकी भांति खशोंमें भी मुर्दोको सामर्थ्यानुसार अच्छी प्रकार समाधि देनेकी प्रथा थी। महान् शक-सामन्तोंकी जो समाधियाँ दक्षिणी रूस और अल्ताईमें मिली हैं, उनके देखनेसे छोटे रूपमें मिश्रकी पुरानी समाधियां याद आती हैं। हिमालयके ये पशु-पाल खश उतने समृद्ध नहीं थे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, यदि खश-सरदारोंकी कुछ बड़ी कब्नें भी मिलें।

खशों के विस्तारक अनुरूप ही यह कब्नें लदाख, लाहुल, चंबा, कनौर (किन्नर) से कुमाऊँके द्वाराहाट, वैजनाथ, वागेश्वर तक मिलती हैं। आजकल मुसलमानों ही कब्न देनेका रवाज देखकर लोग इन्हें भी उन्हों के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन इन कब्रों में कुछ विशेषतायें हैं, जो मुसलमानी कब्नोंसे इन्हें पृथक् करती हैं। किन्नर (कनौर) में लिप्पा, कनम्, स्पूसे, आगे तिब्बती सीमान्तपर अवस्थित भारतके अंतिम गाँव नम्ग्यातक यह कब्नें मिलती हैं। मुसलमानी कब्नोंसे भिन्नता यह है, कि इनमें शवके शिरके पास मद्य और भोजनके दो बर्तन अवश्य रखे मिलते हैं। दोनों बर्तन प्रायः मिट्टीके होते हैं, किन्तु कुछ, बड़ी कब्नों घातुके बर्तन भी पाये गये हैं—लिप्पाकी एक बड़ी कब्रमें मुक्ते भोजनपात्र कांसेका अर्घगोल कटोरा मिला था। लिप्पाकी एक कव्रको मैंने खोदकर देखा। उसका शव दीर्घकपाल था, जब कि आजकल वहां मध्यकपाल तथा आयतकपाल ही लोग मिलते हैं। उक्त कब्रका मुर्दा घुटने मोड़कर लिटाया हुआ था। शायद और जगहों में

भी घुटने-मोड़ कब्नें मिलें, किन्तु ग्रभी यह कहना मुश्किल है, कि सभी खश-कब्नें घुटने-मोड़ हुग्रा करती थीं। लिप्पाकी कांसेकी बर्तनवाली कब्रमें नीचे उतरनेके लिए उसकी दीवारमें तीन-चार खुड़ियाँ बनी थीं। छोटी कब्न कोनोंपर छंटी चौकोर थीं। चारों ग्रोर ग्रनगढ़ पत्थरकी पट्टियोंको खड़ा कर दिया गया था, ग्रौर ऊपर चौड़ी पट्टियोंसे ढांक दिया गया था। पहिले हीसे मुसलमान कब्नें मान लेनेसे द्वाराहाट, बैजनाथ वागेश्वरकी कब्नेंकी जांचपड़ताल नहीं की गई। गगास नदीके किनारे भी ऐसी कब्नें मिलती हैं, जिनमें वर्तन मिलते हैं, ऐसा मुक्ते एक सज्जनने बतलाया। यदि सावधानीसे खोज की जाय, तो गिल्गितसे नेपाल तकके सारे प्राचीन खस-प्रदेशमें दीर्घकपाल खशोंके ग्रशन-पानके दोनों पात्रोंके साथ कब्नें मिलेंगी। '

#### ३. वैदिक स्रायं

किरातों श्रौर खशोंके बाद वैदिक ग्रायोंकी पहिली लहर मैदानसे पहाड़ोंकी श्रोर बढ़ी। पंचाल नामसे प्रस्थात तित्सु अपने नामसे बसी पंचालभूमिके स्वामी होते हिमालयके सानु तक पहुँच गये। पंचाल के इन तित्सुश्रोंको मैदानी भूमि बि.कुल जनशून्य जंगलके रूपमें नहीं मिली। उन्हें यहां द्रविड़ श्रौर पहाड़ोंके नजदीक पहुँचनेपर किरातोंसे मुकाबला करना पड़ा। यह कहना कठिन है, कि ईसापूर्व द्वितीय सहस्राब्दीके मध्यमें पंचाल राज दिवोदास् तथा तत्पुत्र सुदास्का जिस शंबर-असुरसे मुकाबिला हुआ, वह मैदानी द्रविड़ोंका राजा था अथवा किरातोंका। वैदिक ग्रायोंके साथ संघर्षसे पराजित होनेपर श्रसुर-सामन्तों-

Atkinson Vol., p. 512 n. "The only tradition regarding the Mughals is that certain tombs lined with and covered by large tiles and stones have been found at Dwarahat and Bageswar and are assigned to a Mughal tribe, who are said to have held Central Kumaon for twenty years...At different places in Lahul old tombs have been found and the local traditions point to a people beyond Yarkand as the builders of these tombs." "श्रीर कुमाऊँका इतिहास" प्० ६३७: "कुछ कमें इँटोंकी बनी हुई वागेश्वर श्रीर हाराहाटमें पाई गई हैं, जिनको पुरातत्त्ववेत्ता मुगलोंकी कमें कहते हैं, किन्तु यहाँपर ये साधुश्रोंकी समाधियाँ मानी जाती हैं।"

को भी पहाड़ोंकी शरण लेनी पड़ी होगी। शंबरके पहाड़ी दुर्गोंपर स्राक्रमण करनेमें सुदास्को जो लोहेके चने चबाने पड़े, वह यही बतलाता है, कि ये असुर स्रवि-कसित स्रवस्थाके किरात न हो द्रविड़ (स्रसुर) ही रहे होंगे। द्रविड़ों स्रौर किरातोंका संपर्क राजी (किराती) भाषाकी तुलनामें हम बतला चुके हैं।

शंबरके पहाड़ी दुर्ग पंचाल (वर्तमान रुहेलखंड) के उत्तर होनेसे गढ़वाल-कुमाऊँके ही पहाड़ोंमें रहे होंगे । संभव हैं, मैदानमें परास्त असुर इन दुर्गोंमें आश्रय ले आयोंकी बस्तियों पर आक्रमण किया करते हों, जिसके लिए दिवोदास्-सुदास्को इन दुर्गोंपर आक्रमण करना पड़ा । इसका प्रमाण नहीं मिलता, कि वैदिक आयोंने अपने लोगोंको वहां बसानेके लिए इन दुर्गबद्ध असुरोंसे लोहा लिया । वैदिक साहित्यमें हिमालयमें आयोंके बसनेका कोई उल्लेख नहीं मिलता, उसके विरुद्ध हम यहां मध्य-काल तक ही नहीं, आज भी खशोंकी प्रधानता देखते हैं । दिवोदास्-सुदास्के समय चाहे खश पंचालके उत्तरवाले हिमाचलमें नहीं पहुँचे हों, किंतु अंतमें वही किरातप्रधान इस प्रदेशको खसदेश बनानेमें सफल हुए ।

महाभारतमें हिमालके इस खंडका अनेक बार उल्लेख इतना ही सिद्ध करता है, कि महाभारतके संग्रहके समय (ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी) में लोग इस प्रदेशसे परिचित हो गये थे। परिचित तो वह बुद्ध-कालमें भी थे, हिमवंतको ऋषियोंकी निवासभूमि कहा जाता था। इस समय तक यह खश देश बन चुका था। फिर रंग-रूपमें एकसे इन ऋषियोंके खशोंमें भी भक्त हो सकते थे। महाभारत या बादके भी कितने ही समयोंतक यदि कुरु या पंचालमें कोई प्रतापी राजा हुए, तो उन्होंने गंगोत्री, जमुनोत्री या बदरीनाथ तक अपना सीधे राज्य स्थापित कर लिया होगा, यह आशा नहीं रखना चाहिए। मुस्लिमकालके उदाहरणसे हम इतना ही मान सकते हैं, कि पहाड़ के शासक अपने प्रतापी दक्षिणी पड़ोसीको अपने देशकी कुछ सौगात दे देता था, जिससे पंचाल या कुरुके छत्रधारीको पूरा संतोष हो जाता था।

# **९२. ऋारंभिक इतिहास**

श्रवतक इतिहासके बारेमें जो कहा गया, वह इतिहासकी किसी पुरातात्त्विक ठोस सामग्रीके श्राघारपर नहीं कहा गया। वस्तुतः ऐसी सामग्री श्रभी यहां श्रसंदिग्ध रूपसे प्राप्त नहीं हुई। ऐतिहासिक कालके भीतर धुसनेसे पहिले यहांके पुरातात्त्विक स्थानोंके बारेमें कुछ कह देना श्रावश्यक हैं। हमारी यह

- सूची पूर्ण नहीं कही जा सकती । इन स्थानोंके बारेमें श्रागे भी कुछ कहना है, इसलिए यहाँ हम श्रतिसंक्षेपमें ही कहेंगे ।
  - १. पुरातात्त्विक स्थान
  - क. स्थान
  - **१. ग्रगस्तमुनि**—कार्तिकेय मंदिर यहांसे छ मीलपर है। ग्रगस्त्य-मुनिसे केदारनाथ तक बहुत-से पुराने मंदिर हैं, जिनमें गुप्तकाशी, नल्ला, भेत्, गौरीकुंड, ग्रौर केदारनाथ प्रसिद्ध हैं।
  - श्रादिबदरी—यहां कत्यूरी कालके १६ मंदिर हैं। किसी समय चांद-पुरगढ़ राजधानी था।
  - ३. उरगम्—हेलङसे १॥ मील श्रलकनंदातक उतराई फिर ५ मील चढ़ाई । यहाँ तीन प्राचीन-मंदिर हैं।
  - ४. कल्पेश्वर—हेल इमें यहींसे ३ मील उतराई ३ मील चढ़ाई चढ़कर मिलता है। यहां विष्णु और शिवके दो मंदिर हैं।
  - ५. कालीमठ—गुप्तकाशीसे १॥ मील आगे नाला है, यहांसे पगडंडी द्वारा तीन मील उतराई तीन मील चढ़ाईपर कालीमठ है। कुंडका दर्शन वसन्त और शरदके नवरात्रोंमें ही होता है। काली मठसे ३ मील आगे पर्वतकी चोटीपर काली-शिलामें कई प्रकारके चित्र बने हैं। मार्ग विकट है।
  - **६. केदारनाथ**—यहां शिव, सत्यनारायण, नवदुर्गा, हरगौरीकी सुंदर मूर्तियाँ हैं। मंदिरमें कई शिलालेख हैं, बाहर एक मंदिरमें एक खंडित पुराना (तिब्बती) लेख है।
    - ७. कोलसारी-कर्णप्रयागके पास यहाँ पुराने मंदिर हैं।
    - गढ़ताङ्—जाड (जाह्नवी) गंगाके किनारे तिब्बती राजाकी राजधानी थी।
    - ९. गणाई-पासमें लखनपुरके पुराने मंदिर तथा ध्वंस हैं।
  - **१०. गरुड़गंगा**—पीपलकोटीसे ५ मील । थोड़ी दूरपर सड़कके दाहिने पाखी गांवमें पुराना नृसिह-मंदिर है ।
    - **११. गुप्तकाशी**—शिव, नारायणकी मूर्तियां।
  - **१२. गोपेश्वर**—एक पुराने त्रिशूलपर ग्रशोक चल्ल, ग्रौर काचल्ल देवके लेख उत्कीर्ण हैं।
    - १३. गौरीकुंड-- गुरानी पार्वती तथा शंकरकी मूर्तियां।
  - **१४. चांदपुरगढ़**—कर्णप्रयागसे १० मील पर रामनगरकी स्रोर पँवारोंकी पुरानी राजधानी ।

- १४. जोशीमठ—ग्रीक शैलीकी मूर्तियां । सात पुराने मंदिर हैं, जिनमें भू नारायण, नवदुर्गा, प्राचीन शिव, गणेश, नरिसहकी मूर्तियां हैं । छतके नीचे नर-सिंहधारा है । नरिसह मूर्ति काले पत्थरकी है । वासुदेव मंदिरकी मूर्ति विशाल है । दुर्गामंदिर वासुदेव-मंदिरसे मिला हुआ है । ज्योतीश्वर मठ गांवसे ग्राध मील पश्चिम चढ़ाईपर जीणेशीण अवस्थामें है ।
  - **१६. टंगणी**—पीपलकोटीसे ५ मीलपर ऊपर है।
  - १७. टेहरी--पुरानी मूर्तियां हैं।
  - १८. तुंगनाथ-कई पुरानी मूर्तियां है, जिनमें एक धातुकी बुद्धमूर्ति है।
  - १९. देवप्रयाग-पुराना मंदिर, रामकी ६ फुट ऊंची पत्थरकी मूर्ति है।
- २०. नल्ला-पुराने शिवालयके बाहर एक बौद्ध पाषाण-स्तूप है। छोटे मंदिरके द्वारपर तीन पंक्तियोंका कत्यूरीकालीन लेख है।
- २१. नागनाथ (नागपुर)—कर्णप्रयागसे चार मील पहिले छतवा पीपल-चट्टी पर लोहा पुलसे म्रलकनंदा पार हो ९ मीलकी चढ़ाईपर नागनाथ तीर्थ है। पास ही पर्वत शिखरपर नागपुरगढ़ है।
  - २२. नारायण बगड़--- कर्णप्रयागके पास, यहा पुराने मंदिर हैं।
  - २३. पत्ती--कर्णप्रयागके पास, बहाँ पुराने मंदिर हैं।
- २४. पाँडुकेश्वर (योगबदरी)—दो मंदिर बहुत पुराने हैं। यहां कत्यूरी राजाग्रोंके चार ताम्र-पत्र थे जिनमें तीन श्रव जोशीमठमें रखे हैं। यहांकी मंडपपर ग्रीक प्रभाव है। कुषाण राजा वासुदेवके सिक्कों जैसा नादिया लिलत-शूरके ताम्रलेखपर भी मिला है।
- २५. **पांडुवाला**—प्राचीन नगरका ध्वंसावशेष गंगासलान पर्गनेमें हरद्वारसे ६ मील पूर्व मंधल (ध्वस्त) गांवके पास एक पुराना मंदिर है; जिसमें कितनी ही सुंदर मूर्तियां हैं।
- २६. बदरीनाथ—बदरीनाथकी मूर्ति काले संगमरमरकी तीन फुट ऊंची ध्यानावस्थित बुद्ध-मूर्ति है। इसके दक्षिणग्रोर उत्सव (ऊधव) मूर्ति, नर, नारा-यण और बाई ग्रोर कुवेर और नारद। "इसको बौद्धोंकी स्थापित की हुई बुद्ध भगवानकी मूर्ति बतलाते हैं।" मंदिर मुगल-शैलीका है।
  - २७. बमोथ-कर्णप्रयागसे नीचे हैं, यहां पुराने मंदिर हैं।
- २८. बाडाहाट—ग्रिभलेख-सहित विशाल त्रिशूल ऊपर गोलाई १'.१५", नीचे ८',९", ग्रौर ऊंचाई २६' है। यहाँ तिब्बती राजा नागराज (ग्यारहवीं सदी) की बनवाई घातुमयी बुद्ध-मूर्ति (दत्तात्रेय) भी है।

- २९. वैराटगढ़ (या गढ़ी)-कालसीसे ऊपर टूटी फूटी अवस्थामें है।
- ३०. वैरासकुंड—नंदप्रयागसे सात मील वटियोकी चढ़ाई पर है, यहां एक कुंड ग्रौर प्राचीन शिवमंदिर हैं।
  - ३१. भटवारी--बाडाहाटसे १८ मील ऊपर, यहां चढ़ाई पर कुछ मूर्तियां हैं।
- ३२. भिल्ल-केदार—श्रीनगरसे २॥ मील नीचे विल्लकेदारसे २ मीलपर गंगाकिनारे एक प्राचीन विष्णु-मंदिर है, जिसे शंकरमठ कहते हैं। इसीके पास श्रीयंत्र है।
- **३३. भेत् (नारायण कुटो)**—-गुप्तकाशीसे २।। मील स्रागे यहाँ बहुतसे पुराने मंदिर है, जो स्रधिकांश मूर्ति-शून्य है । प्रधान मंदिर लक्ष्मीनारायणका है । सत्यनारायण, वीरभद्र, शिव, प्राचीन शिव, तथा कुंड दर्शनीय हैं।
- ३४. मोरध्वज या मुनवरा—कोटढ़ारा-नजीबावाद सड़कके आधी दूरपर हैं। पुराने गढ़का घेरा ८००-६२५ फुट हैं। शिगरीका भीटा ४३ फुटके घेरेमें हैं। यह एक पुराना बौद्ध स्तूप हैं। यहांके पत्थरोंसे कोटढ़ारा और नजीबावादके पुल बनाये गये। आठवीं सदीके अक्षरोंमें "ये धम्मां०" की मुद्रायें भी यहाँ मिली थीं।
  - ३४. रेगू -- कंडारगढ़के पास पर्गना नागपुरमें पुराने मंदिर हैं।
- ३६. श्रीनगर—श्रोड लोग हालतक यहां पत्थरकी मूर्तियां बनाते थे। मौलारामके कुछ चित्र उनके वंशजोंके पास है। विरही (गोहना) तालके १८९४ में टूटनेपर जो ध्वंसलीला मची, उससे कमलेश्वर महादेव छोड़ सारा नगर ध्वस्त हो गया।
- ३७. सुन्यामुन्या---कर्णप्रयागके पास पुराने मंदिर थे, जो गोहनाकी बाढ़में बह गये।
- ३८. सुर्वे—तपोवनसे ३ मीलकी चढ़ाई चढ़कर यहां भविष्य-बदरी मंदिरमें पहुंचा जा सकता है, जो शायद भविष्य नहीं भूत तथा ग्रसली बदरी है।
- ३९. हिरयाली-पुनाड (स्द्रप्रयाग) से १५ मीलकी चढ़ाई चढ़कर पर्वत-शिखर पर प्राचीन लक्ष्मी-मंदिर हैं। तीन मील नीचे जसोलीमें भी लक्ष्मी-मंदिर है।
- ४०. हेलङ्—जोशीमठसे ग्राठ मील इघर है। यहांसे १ मील ग्रागे सड़कसे दाहिने ग्राधमील चढ़नेपर पैनखंडाका पुराना गढ़ है, जिसके नामपर पर्गनेका नाम पड़ा।
  - ख. सिक्के---
  - **१. कुांगद**—गढ़वालके सिक्कोंका बहुत कम ही ग्रनुसंघान हुम्रा है । यहाँ

मिले सबसे पुराने "कुणिंदों" के सिक्के हैं। ऐसे हजार सिक्कों (रुपयों) की निधि सुमाड़ी गांवमें हल जोतते समय मिली। यह तीसरी-चौथी सदीके किसी कुणिंद राजाके हैं।

- २. गढ़तांग—गंगोत्री प्रदेशमें जाड़गंगाके ऊपर गढ़तांगेमें किसी समय भोटिया राजा राज करते थे। इनके भी सिक्के यहां मिले हैं, जो चार ब्राने या तीन माशेके होते थे।
- मानोशाही—बहुराजकताके समय किसी ठाकुरने यह सिक्के चलाये ।
   यह तीन माशेका होता था, पांच मिलाकर १५ माशेका रुपया बनता था ।
- ४. फतेहशाही—यह ५ तोले भरका चांदीका सिक्का है, जिसपर लिखा रहता है "मेदिनीशाहसूनो श्री फतेहशाहाबनीपते १७५१" तथा दूसरी स्रोर "बदरी नाथकृपया मुद्रा जयित राजते १७५१"।
- ४. गोरखा—-रणबहादुरशाहकी रानी तिरहुती ब्राह्मणीके पुत्र गीर्वाण-युद्ध विकमशाहके नामसे यह सिक्का श्रीनगरमें ढाला गया था। इसपर एक श्रोर फारसीमें लिखा रहता है "महाराजा गीरबान जोध विकम जरव श्रीनगर" श्रौर दूसरी श्रोर "बादशाह श्रालम गाजी।"

#### २. शक

वैदिक श्रायोंके प्रवेश तथा खशोंके हिमाचलके इस भागमें छा जानेकी बात हम कह चुके। मौर्योंके समय, जब भारतके बहुत बड़े भागका एकीकरण हुग्रा, हिमाचलके छोटे-मोटे शासकोंने उपायन भेजकर उनकी श्रधीनता स्वीकार की होगी, इसमें संदेह नहीं। कालसी (देहरादून) में प्राप्त ग्रशोकके शिलालेखसे भी अनुमान होता है, कि हिमाचलके वाणिज्य-द्वारोंके महत्त्वको मौर्यशासक मानते थे, श्रौर उन्होंने हिमालयसे नजदीकका संबंध स्थापित किया था। मौर्योंके उत्तराधिकारी यवनोंने पश्चिमी भारतपर श्रधिकार रखा, जब तक कि ईसापूर्व प्रथम शताब्दीमें शकोंने उनके शासनको समाप्त नहीं कर दिया। जौनसार (देहरादून) श्रौर जौनपुर (टेहरी) के लोगोंकी रूपरेखा, रीति रवाज, वेषभूषाको देखकर जौनको यवन (ग्रीक) से जोड़नेका लालच हो ग्राता है, किन्तु श्रौर ग्रीवपुर नाममें यमुनाके समीप होनेसे "जौन" जमुनाके लिए ही ग्राबा हो सकता है। तो भी इससे जौनसारी लोगोंकी समस्या हल नहीं हो जाती। जौन-सारी स्त्रया ऐसा कोट ग्रपनी जातीय पोशाकके तौरपर पहिनती हैं, जो कूचा

(मध्यएसिया) के पुराने तुखारियोंसे मिलती हैं । क्यों यहांकी स्त्रियां परस्पर मिलनेपर चुंवन द्वारा स्वागत-प्रदर्शन करती हैं ?

कुमाऊं-गढ़वालमें जोशीमठ और पांडुकेश्वरके स्थापत्य श्रौर कुछ मूर्तियोंपर ग्रीक प्रभाव बतलाया जाता है। ऐसा हो भी तो कोई श्राश्चर्यकी बात नहीं है, किन्तु जिस समय की यह मूर्तियाँ हैं, उस समय ग्रीककलाको वहुत मोड़ोंके वाद पहुंचना पड़ा होगा। प्रभावकी बात तभी कही जाती है, जब कि वह श्रसंदिग्ध रूपसे दिखाई पड़े।

यवनोंकी अपेक्षा शकोंका प्रभाव यहाँ अवश्य स्पष्ट है, और यह माननेके लिए भी काफी प्रमाण मिलेंगे, कि यहाँ शकोंका शासन ही नहीं रहा, विल्क यहाँके प्रतापी वंशको भी शकोंने ही प्रदान किया। शक मूलतः खसोंके ही वंशके थे। खश शब्द ही उलट कर शख, शक हो जाता है। प्राचीन खसोंके प्रथम हिमालय-अभियानदके वहुत समय बाद हूणोंसे हारकर १७० ई० पूं० के आसपास शक अपने मूलस्थान पूर्वी सिङक्याङको छोड़नेके लिए मजबूर हुए ग्रौर धीरे-धीरे स्रागे बढ़ते १३० ई० पू० में वाल्हीक (वास्तर) से ग्रीकोंको हटाकर वहाँके स्वामी बन गये। वहांसे ई० पू० प्रथम शताब्दीमें वह पंजाव-श्रफगानिस्तान सहित पश्चिमी भारतके शासक हो गये। ये शक घुमन्तू कबीले थे। इनमें सम्राट् श्रीर सामन्त ही नहीं थे, विल्क उनकी सेना थी, उनका स्रोर्द्-घुमन्त् परिवार-समूह—जो अपने पशुस्रों, श्रौर सारे परिवारके साथ वैसे ही चलता था, जैसे श्राजके उनके वंशज गद्दी ग्रीर गूजर पशुपाल । कालांतरमें इन शक श्रोर्दुग्रोंका बहुत-सा भाग राजपूत, गूजर, जाट, ग्रहीरके रूपमें जहां मैदानी भूभागमें वस गया, वहाँ कुछ पहाड़की श्रोर भी चला ग्राया, जहां कि उनके पुराने बंधु खश शता-ब्दियोंसे वस चुके थे, श्रौर जिनके साथके पुराने संबंधको वह कुछ कुछ जानते भी थे। गुप्तों स्त्रीर हूणों द्वारा शकोंकी प्रभुता के नष्ट होनेपर (चौथी सदीमें) कितने ही शक राजकुमार ग्रीर सामन्त ग्रागे ग्रानेवाले हेफताल (श्वेत-हूण) मिहिरकुलकी भाँति हिमालयके भिन्न-भिन्न दुर्गम स्थानोंमें शरण लेनेके लिए मजबूर हुए।

शकोंकी शाखा कुषाण वंशके सम्राटोंपर भारतीयताका भारी रंग चढ़ चुका था। कुषाण सम्राट् कनिष्क बौद्ध धर्मके लिए द्वितीय अशोक माना गया है। उसके उत्तराधिकारी तो और भी भारतीयताको अपनानेमें आगे बढ़े। कनिष्कके उत्तराधिकारी थे—

कनिष्क

सूर्यनारायण

Λ

जोशीमठ

 वसुष्क
 १०६-१४
 ई०

 हुविष्क
 ११४-५२
 ई०

 वासुदेव
 १५२-७६
 ई०

कनिष्कके उत्तराधिकारियोंमें वासुदेव जैसा नाम ही नहीं मिलता, बिल्क उनके सिक्कोंपर ब्राह्मणिक देवताग्रोंके लांछन वतलाते हैं कि शक कितनी जल्दी हिन्दू बन गये—वासुदेवके सिक्केकी भांति कत्यूरी राजा लिलतशूरके ताम्रलेख पर भी नादिया (बैल) बना पाया जाता है। शायद उनकी इसी ब्राह्मण-भिन्तिको देखकर भागवतमें लिखा गया—

"किरात-हूणां-ध्र-पुलिंद-पुल्कसा ग्राभीर-कंका यवनाः खसादयः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाभयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥" —स्कंध पु० २, ग्रध्याय ४

श्रौर इसी भावको लेकर गोस्वामी तुलसीदासने कहा-

"स्वपच सबर **खस** जमन जड़, पाँवर कोल-किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात॥"

शकोंके कुमाऊँ-गढ़वालके संबंधकी परिचायिका उनकी सूर्य-प्रतिमायें हैं। शक लोग ग्रपने वंशज ग्रन्-ईसाई रूसियोंकी भाँति सूर्यके परम-उपासक थे। ग्रपनी जैसी बूटघारिणी सूर्यकी द्विभुज मूर्तियाँ शकोंने ही भारतमें स्थापित कीं। मातंड (कश्मीर) के कटारमल (ग्रलमोड़ा) तक ऐसी ग्रनेकों प्रतिमायें स्थापित हुई थीं। ग्राज भी कुमाऊँ-गढ़वालमें निम्न सूर्यमंदिर मौजूद हैं—

जिला (पर्गना या पट्टी) देवताका नाम स्थान ग्रलमोड़ा (गंगोली) भ्रादित्य बेलार (बेल) ग्रलमोडा पमाई (") ''(महार, काली कुमाऊँ) भ्रादित्य देउ रमक "(लखनपुर, चौगरखा) नैनी म्रादित्य जगेश्वर

शकीय ढंगकी सूर्य-मूर्तियोंवाले देवालय भारतमें अन्यत्र भी अपना विशेष ऐति-हासिक महत्व रखते हैं, किन्तु यहाँ खशदेशमें तो वह शकोंके व्यापक प्रभावके प्रतीक हैं। कत्यूरी-राजवंश मूलतः शक-वंशसे संबंध रखता था, यह हम आगे बतलायेंगे। गढ़वालके पश्चिममें सतलजके तटपर निरतका प्राचीन सूर्य-मंदिर शक बूटधारी सूर्यका है, जो आठवीं-नवीं सदीके बादका नहीं हो सकता,

गढवाल

श्रर्थात् वह कत्यूरी-वंशके श्रारंभिक कालका है श्रीर यदि लिलतशूरके ताम्रलेखमें श्रिषिक श्रितिशयोक्तिसे काम नहीं लिया गया है, तो हो सकता है, निरतका सूर्य-मंदिर विशाल कत्यूरी राज्यका ही एक स्मृतिचिह्न है—कत्यूरी राज्यकी पश्चिमी सीमा सतलज थी, यह परंपरा भी बतलाती है।

शकोंका कुमाऊँ-गढ़वालसे विशेष संबंध था इसमें संदेह नहीं, शायद पहाड़में देशसे ग्रधिक शक-शालिवाहन संवत्का प्रचार तथा गढ़वाल ग्रौर ग्रेलमोड़ाके हालके राजवंशोंका शालिवाहनसे संबंध भी उसी बातकी पृष्टि करता है।

#### ३. हूण

हूण वस्तुतः भारत तक नहीं पहुँचे, तो भी किदार, तोरमान, मिहिरकुलके कबीलोंको ईरानकी भाँति हमारे यहाँ भी हूण समभ लिया गया था, यद्यपि वह हूण नहीं थे। हूणोंसे उनका इतना ही संबंध था, कि शकोंके प्रायः सभी कबीलोंके प्रपनी जन्मभूमि (शकद्वीप) को खाली कर ग्रानेपर भी यह (हेताल) शक-कबीला वहीं पाँच सिंदयोंतक किसी तरह बना रहा, श्रौर पाँचवीं सदीमें ही किसी कारणसे मजबूर होकर उसे मध्यएसियाकी ग्रोर भागना पड़ा, जहाँ कुषाण साम्राज्यको ध्वंस करते ४५५ ई० में स्कन्दगुप्तको हराकर वह भारत पहुँच गये। इनके राजा तोरमान (मृ० ५०२ ई०) का विशाल राज्य कस्पियन समुद्रसे मध्य-भारत तक फैला हुग्रा था। उसने ग्वालियरमें सूर्यका एक सुन्दर मंदिर बनवाया था। उसके पुत्र मिहिरगुल (रिवकुमार) ने मगधतक ग्राकमण किया ग्रौर ५३४ ई० में मालवेश्वर यशोवर्मा तथा मगधेश्वर वालादित्यकी सम्मिलित शक्तिसे पराजित होकर ही उसे भागकर कश्मीरमें शरण लेनी पड़ी। तोरमान ग्रौर मिहिरगुलके शासनकालमें हिमालयका बहुत-सा भाग उनके हाथमें रहा होगा।

# ४. हर्ष वर्धनकाल

मिहिरगुलकी पराजय (५३३-३४) के बाद उत्तरी भारतके प्रधान राजवंश थे— थानेश्वरके वर्धन, मगधमें गुप्तोंके उत्तराधिकारी मागध गुप्त, कान्यकुब्जमें उनके उत्तराधिकारी मौखरी, ग्रौर सौराष्ट्रमें वलभीवंश। मिहिरगुल ५३७ ई० तक कश्मीरमें शासन करता रहा। मध्य-हिमालय (कुमाऊँ-गढ़वाल) के मांडलिक राजा मौखरियों या वर्धनोंके ग्रधीन रहे होंगे। मौखरि ईशानवर्मा (५५४ ई०) ग्रपनेको ग्रान्ध्र (चालुक्य), गौड़ (गुप्त), सूलिक विजेता कहता है, फिर वह ग्रपनी राज्य-सीमाको हिमालयमें बढ़ाये विना कैसे रहा होगा? हर्षवर्धनकी

भगिनी राज्यश्रीका पित ग्रह वर्मा श्रंतिम मौखिर राजा था। उसकी मृत्यु मालवराजसे लड़ते हुई थी, जिसका बदला लेनेके लिए गये हर्षवर्धनके श्रग्रज परमसौगत राज्यवर्धनको गौड़ाधिपित शशांकने छलसे मार डाला (६०५ ई०)। हर्षवर्धन (६०५-४७ ई०) उत्तरी भारतका श्रंतिम चक्रवर्ती तथा थानेश्वर (वर्धन) श्रौर कान्यकुञ्ज (मौखिर) दोनों राज्योंका स्वामी था। उत्तरमें हिमालयसे ले सौराष्ट्र श्रौर गौड़ (बंगाल) तक उसका शासन था। ६०५ के कुछ ही समय पूर्व हर्षके पिता प्रभाकर वर्धनकी मृत्यु हूणों (हेफतालों) से लड़ते रणक्षेत्रमें हुई थी, जिसका ग्रथं यही है, कि मिहिरगुलके हारकर कश्मीर जानेपर भी श्रभी श्वेतहूणोंका का बल पंजाव-सिन्धमें खतम नहीं हुग्रा था। यद्यिप ग्रब वहाँ श्वेतहूणोंका स्थान तुरुकोंने ले लिया था, कितु उन्हें हमारे लोग श्वेतहूण ही समभ रहे थे।

हर्षवर्धनका शासनकाल (६०५-४७ ई०) बड़ी शान्ति और समृद्धिका था। इसी समय चीनी पर्यटक स्वेन्-चाङ् भारतश्रमणके लिए आये थे। इस वक्त हिमालयमें ब्रह्मपुरका एक राज्य था। स्वेन्-चाङ् ६३४ ई० में थानेश्वर (स्थाण्वीश्वर) से सुघ्न होते गंगापार कर मंदावर (विजनौर) गये। उन्होंने मायापुर (हरदार) का वर्णन किया है, जहाँसे कि वह पो-लो-कि-मो-पुला (ब्रह्मपुर) गये। वह मदावर (विजनौर) से ३०० ली (५०मील) उत्तर था। ब्रह्मपुरका राज्य ४००० ली (६६० मील) लम्बा-चौड़ा था। स्वेन्-चाङ्ने यह भी लिखा है, कि ब्रह्मपुर-राज्यके उत्तरमें सुवर्णगोत्र (सु-फ-ल-न-कु-त-लो) या सुवर्णभूमि है, जहाँपर अच्छी जातिका सोना निकलता है। यह वर्तमान् इ-री-कोर-सुम (मान-सरोवर-प्रदेश) था, इसमें संदेह नहीं, जहाँ कि महाभारतके अनुसार पिपीलिक (चींटी) सुवर्ण निकलता था। पिपीलिक सुवर्णकी कहावत रोमक लेखकोंको भी मालूम थी। किनचमने ब्रह्मपुरको कत्यूरी-राजधानी लखनपुर या वैरापट्टन माना है, किन्तु वह बाड़ाहाट भी हो सकता है, जिसके उत्तरमें ङ-री-कोर्-सुम मौजूद है, और जहां श्रव भी सिंधुकी उपत्यकामें खोदकर सोना निकाला जाता है। ब्रह्मपुर, हर्षवर्धनके अधीन रहा होगा।

# ५. तिब्बती शासन (६५०-८५० ई०)

हर्षवर्धनकी मृत्यु (६४७ ई०)के बाद उसका विशाल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। इसी समय पश्चिममें ईरानको निगलकर ग्ररबकी इस्लामिक शक्ति

<sup>ै.</sup> सुंग, जिला सहारनपुर ।

पूर्वकी स्रोर बढ़नेका उपक्रम कर रही थी। कितु, वह हिमालयमें काबूल-कश्मीर तक, सो भी बहुत पीछे पहुंच सकी। इसी समय तिब्बतमें एक नई शक्ति रूप ले रही थी। स्रोङ्-चन्-रगम्-पो (६२९-४९ ई०)ने एक नये साम्राज्यकी स्थापना की, जो पिक्चममें प्रायः गिल्गित, उत्तरमें तिरम् तथा ह्वाङहोकी उपत्यकास्रों, पूर्वमें चीनके कुछ भीतरसे लेकर दिक्खनमें सारे हिमालयमें फैल गया। करीब दो शताब्दियोंतक इस राज्यके प्रभावमें स्थासामसे गिल्गित तक सारा हिमालय रहा—यहाँके निवासियोंकी भाषापर तिब्बती भाषाका स्रौर मुखोंपर मंगोल मुखमुद्राकी छाप इन्हीं दो शताब्दियोंमें चिरस्थायी ताँगसे पड़ी। इस वंशके राजा स्रौर उनके समसामयिक उत्तर-भारतीय राजा निम्न प्रकार थे—

भोट (ल्हासा) कन्नौज मगध १. (स्त्री)स्रोङ्-ब्चन(६२९) हर्षवर्धन (६०५-४७) २. मङ्-स्रोङ्-मङ्-ब्चन् (६५०) भंडीवंश (६५०-७८३) ३. (स्त्री)दुस्-स्रोङ् (६७६) ४. ('') ल्दे-ग्चुग्-ब्र्तन् (७०४) ५. (") स्रोङ्ल्दे-ब्चन (७५५) १. गोपाल (७६५) २. धर्मपाल (७७०) (प्रतिहार) ६. (") मु-ने-ब्चन्-पो (७८०) १. वत्सराज (७८३) ७. जु-चे-ब्चन्-पो (७९७) ८. (स्त्री) ल्दे-स्रोंङ् (८०४) ९. ('') ग्चुग-ल्दे-ब्चन् (८१४) २. नागभट्ट (८१५) ३. देवपाल (८१५) १०. (ग्लङ्दर्-म)द्बृदुम्-ब्र्तन् (८३६) ३. भोज (८३६) ११ स्रोद्-स्रुङ्स् (८४१-४. विग्रहपाल (८५४) १२. ऽखोर्-त्रा-ब्चन् ५. नारायणपाल (८५७)

हर्षवर्धनके सेनापित भंडीके वंशको साम्राज्यका उत्तरी भाग (हिमालय भी) मिला, किन्तु वहाँ उत्तरी प्रतिद्वन्द्वीके सामने वह देरतक न टिक सका होगा, विशेषकर जब कि हर्षवर्धनके उत्तराधिकारी बन बैठे ब्रर्जुनकी भारी दुर्गति तिब्बती सेनाने चीनीदूतकी हिमायतमें ब्राकर की थी, और उसे पकड़कर चीन

भेज दिया था। इससे यही मालूम होता है, कि हिमालयका यह भाग बड़ी श्रासानीसे ल्हासाके अधीन हो गया होगा। ६४०-७८० तक ल्हासा साम्राज्य एक दुर्धर्ष शिक्त थी। तिब्बती इतिहासके अनुसार इस समय सारे हिमालयके राजा तिब्बतके सामन्त रहे। स्थि-स्रोङ्ल्दे-ब्चन्का काल (७५५-८०) ल्हासा साम्राज्यकी प्रभुताका मध्यान्ह था, जब कि ७६३ ई०में विजयिनी तिब्बती सेना चीनकी राजधानी छङ्-श्रान्में प्रविष्ट हुई थी। ८३९से तिब्बतकी शिक्त-का हास होने लगा।—ग्लङ्-दर-माके बौद्ध-धर्मविरोधी कार्योंके कारण राजधिकत निर्वल होने लगी और उसके उत्तराधिकारी श्रोद्-सुङ्स (काश्यप)के समय ८४८ ई०में थाङ्सेनाने तिब्बतको बुरी तरह हराया। अन्तमें ८६६ ई०में उद्दगुर (तुर्क) सेना-नायक बुक्कुने तरिम्-उपत्यका (सिङ्-क्याङ्)परसे तिब्बतके अधिकारको समाप्त कर दिया।

७६३में जिस समय तिब्बती सेना चीन-राजधानीमें प्रविष्ट हुयी, (ख्रि) स्रोङ्-ल्दे-ब्चन् (७५५-८० ई०) जैसा शिक्तिशाली शासक ल्हासामें राज्य कर रहा था। इसीने नालंदाके महान् ग्राचार्य शांतरिक्षतको बुलाकर धर्म-प्रचार करानेके साथ तिब्बतके सर्व-पुरातन सम्-पे बिहारकी स्थापना कराई। इस समय भंडी-वंशने हिमालयको ल्हासासे छीन लिया होगा, यह संभव नहीं है। ७८३में कान्यकुञ्जके दो दावेदारों—चकायुध ग्रौर इन्द्रायुध—का पक्ष लेकर गुर्जर-प्रतिहार देवशिक्त वत्सराज (७८३-८१५) ग्रौर मगधराज धर्मपाल (७७०-८१५) सदलबल कन्नौज पहुँचे थे। पहिले धर्मपालका पलरा भारी मालूम होता दिखाई दिया, किन्तु बीचमें राष्ट्रकूट ध्रुव (७८०-९४) ग्रा टपका। ग्रांतिम परिणाम वत्सराजके ग्रनुकूल हुग्रा। इस भगड़ेके समय ल्हासाका क्या ख्ख था, यह बतलाना मुश्किल है, ल्हासाकी शक्ति इस समय क्षीण नहीं हुई थी, यह स्मरण रखना चाहिए।

धर्मपाल ग्रौर उसके प्रतापी पुत्र देवपाल (८१५-५४) दोनों हिमालयपर ग्रिष्ठिकार रखनेका दावा करते हैं। धर्मपालकी कन्नौजमें ग्रारम्भिक सफलता उसके दावेको कुछ संभव ग्रवश्य बनाती है, किन्तु उसी समय ल्हासाकी चीनमें सफलता ग्रौर सिङ्-क्याङ्पर दृढ़ ग्रिष्ठिकार होना यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है। चीनी इतिहासके ग्रनुसार ८३९-८४८ ई० ही ऐसा समय है, जब कि तिब्बतका भाग्य-सूर्य गिरने लगा। इस समय कन्नौजपर प्रतिहार भोज प्रथम (८३६-९२)का दृढ़ शासन था। जान पड़ता है, इसी समय हिमाचल तिब्बतके हाथसे निकल गया।

# §३. कत्यूरी-वंश

# १. कत्यूरी-समस्या

(१) काल-कत्युरी हिमालयका प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, किन्तु इसके ग्रारम्भिक राजाग्रोंका काल ग्रौर वंशोद्गम ऐतिहासिकोंके लिए एक बड़ी समस्या है। कत्यूरी ग्रौर पाल ग्रभिलेखोंकी ग्रत्यधिक समानतासे इतना ही मालूम होता है, कि कत्युरी-प्रशस्ति लेखक भ्रादिम पालोंके श्रमिलेखोंसे भली भाँति परिचित थे। यह होना कठिन नहीं था, क्योंकि धर्मपाल स्रौर उसके पुत्र देवपाल केदारखंड-विजय करनेका दावा करते हैं । कन्नौजपर राष्ट्रकूट धुवके ब्रा कूदनेसे पहले धर्मपालका वहाँके भगड़ेमें सफलता-पूर्वक हस्तक्षेप इसे संभव भी कर देता है। म्राखिर गुप्तों तथा हर्षवर्धनके समय केदारखंड उन्हींका था। हर्षवर्धनके उत्तराधिकारी भंडीवंशके लिए ल्हासा-साम्राज्य बाधक था। नारायणपाल (८५७-९११)के समकालीन प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (८९२-९१३)का राज्य श्रावस्ती भुक्ति तक था, यह दिघवा-दुबौली (सारन, बिहार)-में प्राप्त महेन्द्रपालके ताम्रलेखसे सिद्ध है। श्रावस्ती भुक्तिकी सीमापर गंडक पार तीरभुक्ति (तिरहुत) पालोंकी थी, जो हिमालयसे मिली हुई थी। ८४१में ग्लङ्-दर् माके समय तिब्बती राज्यकी स्थितिके डाँवाडोल होते ही देवपाल (८१५-५४) और भोज प्रथम (कन्नीज)को हिमालयकी स्रोर हाथ बढ़ानेमें कोई बाधा नहीं थी । हो सकता है, इस समय देवपालने नेपालको अपने प्रभावमें कर लिया हो, ग्रौर उसकी या भोजकी शहसे कत्यूरी वसंतनदेवने केदारखंडमें अपना पैर मजबूत किया हो। इस प्रकार हम इतना तो अनुमान कर सकते हैं, कि ८५० ई०के स्रासपास कत्यूरी राजवंशने स्रपना राज्य हिमालयमें स्थापित किया। वसंतनकी म्राठ तथा सलोणादित्यकी पाँच—इन तेरह पीढ़ियोंको यदि एक दूसरेका उत्तराधिकारी ग्रौर एक शताब्दीमें छ राजाग्रोंका होना मान लें, तो तेरह कत्यूरी राजाभ्रोंका शासनकाल ८५०-१०५० ई० तक रहा होगा। यह माननेमें ग्रभिलेखोंकी लिपिके कालसे कोई विरोध नहीं होता । प्रश्न इतना ही है, कि कत्यूरियोंके दक्षिणी पड़ोसी प्रतिहार, भोज प्रथम (८३६-९२), महेन्द्र-पाल प्रथम (८९२-९१४) और महीपाल प्रथम (९१४-४५) बड़े ही प्रबल शासक थे, उनके शासनकालमें कत्यूरी राजा कैसे हस्तिबल ग्रौर उष्ट्रबलके स्वामी हो मैदानी प्रदेश (वर्तमान रुहेलखंड तथा मेरठकी कमिश्नरियों)पर प्रभुत्व रख सकते थे । यही नहीं, केदारखंड भी कैसे प्रतिहारोंके प्रभावसे मुक्त रह सकता

था ? यदि महीपाल (९१४-४५)के बाद कत्यूरियोंकी शक्तिको बढ़ी मानें, े तो ९५०-११५० ई० इस राजवंशका शासनकाल मानना पड़ेगा, जो लिपि ग्रादिके स्यालसे पीछे पड़ जाता है । हमें तो ८५०-१०५० ई० ही कत्यूरियोंका शासनकाल मालूम होता है । प्रतिहारोंके प्रभावकी संगतिके लिए वसंतन (८५०-७० ई०)से इष्ट्रगण (९३०-४८) तकको प्रतिहारोंका सम्मानित सामन्त मान लेनेसे काम चल जायेगा । इन राजाग्रोंका ग्रापना कोई ग्राभिलेख भी नहीं है, जिसमें हस्तिबल, उष्ट्रवल ग्रादिकी बात • हो ।

(२) कत्यूरी-ग्रिभलेख—कत्यूरियोंके पाँच ताम्रपत्र ग्रौर एक शिलालेख मिले हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

|    | प्राप्तिस्थान | ग्रभिलेख | राजा       | काल     | राजधानी      | राज्यसं० |
|----|---------------|----------|------------|---------|--------------|----------|
| ₹. | पांडुकेश्वर   | ताम्र    | ललितशूर    | 984-40  | कार्तिकेयपुर | 28       |
| ٦, | 11            | 33       | 7.7        | 23      | 11           | २२       |
| ₹. | वागेश्वर १    | शिला     | भूदेव      | 980-60  |              |          |
| ٧, | वालेश्वर      | ताम्र    | देशट       | १०१५-३० | कार्तिकेयपुर | 4        |
| 4. | पांडुकेश्वर   | ***      | पद्मट      | 9030-84 | "            | . २५     |
| ξ. | "             | "        | सुभिक्षराज | १०४५-६० | सुभिक्षपुर   | 8        |

(३) वंशपरंपरा—इनमें पहिले तीन अभिलेखोंके अनुसार वंशवृक्ष निम्न प्रकार है—

| ₹.       | वसन्तन≕सज्यनरा      |
|----------|---------------------|
|          | 1                   |
|          | *****               |
| _        | ।<br>खर्पर=         |
| ₹.       | खपर=                |
| -        | ।<br>ग्रधिषजः—लउदघा |
| ₹-       | श्राध्वज≕लउद्धा     |
| <b>V</b> | farrage -           |
| ٥.       | त्रिभुवनराज=        |
| e e      | निवर्त= नाश्        |
|          |                     |
| £.       | इष्टगणं==वेग        |
|          | ı                   |
| 9.       | ललितशूरं—लया        |
|          |                     |
|          | ८. भृदेव            |
|          | e/                  |

बाकी तीन ग्रभिलेखोंमें वंशवृक्ष है-१. सलोणादित्य=सिंहवली २. इच्छट = सिध् ३. देशंट=पद्मलल ४. पद्मट=ईशाल

५. सुभिक्षराज

दोनों परम्पराम्रोंका परस्पर क्या संबंध था, इसका उल्लेख नहीं मिलता, किंतु अधिकतर संभावना यही है, कि द्वितीय परम्परा पहिलीकी उत्तराधिकारिणी थी । दोनों परम्पराम्रोंके म्राभिलेखोंकी लिपि कुटिला है, जो ९वीं-१०वीं सदीके पालवंशी श्रभिलेखोंमें तथा कुछ पीछेके तिब्बतसे प्राप्त तालपत्रोंमें मिलती है। दोनों एक ही कत्यूरी वंशके थे। दोनों परम्पराग्रोंके चार ग्रभिलेखोंमें राजधानी कार्तिकेयपुर थी । भूदेव अपने पिता ललितशूरसे अलग अपनी राजधानी ले गया होगा, इसकी सम्भावना बहुत कम है । सुभिक्षराजने ग्रपने पिता पद्मटदेवकी राजधानी कार्तिकेयपुरको ही, जान पड़ता है, अपने नामपर सुभिक्षपुर कहा।

(४) समसामयिक राजा-कत्यूरियोंके समसामयिक पड़ोसी राजाभ्रोंका थोड़ासा वर्णन ऊपर ग्रा गया है । उनकी परम्परा निम्न प्रकार है—

कत्यरी भोट प्रतिहार (जोशीमठ) (कन्नौज) (तिब्बत) (मगध)

१. वसन्तन ८५० ११. ग्रोद्-स्रुङ्८४१ ३. भोज I ८३६ ४. विग्रहपाला ८४५ १२. ऽखोरवा-चन २. खर्पर ८७० ५. नारायण ८५७

३. ग्रिधिधज८९७

४. त्रिभुवनराज ८९५ १३. ञि-म-मगोन ४. महेन्द्रपाल I ८९२ (इ-री)

५. भोज II

६. महिपाल I (९१४)६. राज्यपाल ९११ ५. निबर्त ८१५

७. गोपाल II ६. इष्टगण ९३०

७. महेन्द्रपाल II ९४५

८. देवपाल II ९४८ ७. ललितशूर ४५९

९. विनायक ९५३ ८. भूदेव ९६० १०. महिपाल (९५४)∏ १४. ऋ-शिस-स्दे ११. वत्सराज (९५५)II १२. विजयपाल ९६० ९. सलोणादित्य ९८० १५. ऽस्रोर-स्दे ८. विग्रहपाल (९९२) II १०. इच्छट १००० १६. नागराज ९. महिपाल ११. देशट १०१५ १७. स्रोङ्-स्दे १३. राज्यपाल १०१८ १४. त्रिलोचन१०२७ १८. ल्ह-स्दे १२. पद्मट १०३० १९. स्रोड-स्दे १५. यशपाल १०. नयपाल १३. सुभिक्ष १०४५ ११. विग्रह III (गहडवार वंश) १२. महिपाल १०८२ १. चंद्रदेव १०८० १३. शूर १०८२ २०. चे-स्दे १०७६ १४. राम १०८४ २. मदनचंद्र ११०० ३. गोविंद १११४ १५. कुमार ११२६ १६. गोपाल III (११३0) १७. मदनपाल ११३० ४. विजयचंद १८. गोविंदपाल ११५५ ११५० ५. जयचंद ११७०९३

# २. कत्यूरी-प्रताप

## (१) ललितशूर---

वसन्तन कत्यूरी-वंशका संस्थापक होनेसे महत्त्व रखता है । जैसा कि पहिले कहा गया, ग्लङ्-दर्मा और उसके पुत्र स्रोद्-स्रुङ्के समयकी भोटसाम्राज्यकी निर्वलतासे लाभ उठाकर पालों या प्रतिहारोंके बलसे इसने भोटशासनको हटा-कर स्रपना राज्य स्थापित कर लिया। स्रमिलेखोंमें लिलतकी भारी प्रशंसा यही बतलाती है, कि उसने महिपाल प्रथम (९१४-४५)का सामन्त होना स्रस्वी-

<sup>&#</sup>x27;Atk. Vol. II. p. 450

कार कर दिया। लिलतशूर कत्यूरीवंशका सबसे प्रतापी राजा था, श्रौर सर्व-पुरातन ग्रमिलेख भी इसीका मिलता है। दसवीं सदीके मध्यमें उत्तरकी भोट श्रौर दक्षिणकी प्रतिहार-राजशिक्त बहुत निर्बल हो गई थी, ऐसे समय लिलतशूर श्रपने हस्तिबल, उष्ट्रबल, श्रश्वबल श्रौर लड़ाकू पैदल सेनाको लेकर नीचे देशमें विजययात्रा कर सकता था। शायद ऐसी यात्राका स्मरण फरिश्ताने पर्वतीय राजाके दिल्ली-विजयके रूपमें किया। पाल-श्रमिलेखोंमें वंश-संस्थापक गोपाल-की उपमा पृथुसे दी गई है, वही उपमा लिलतशूरकी भी है, जिससे उसके बड़े विजेता होनेका श्राभास मिलता है।

देवपालके स्रभिलेखमें "भोट" स्रौर "लासत" नामोंसे तिब्बतका उल्लेख स्राया है; किन्तु, कत्यूरी लेखोंमें स्रांध्र, द्रविड़ तकके विजयकी भूठी डींग मारनेपर भी पड़ोसी भोटका नाम न स्राना खटकता-सा है। संभवतः लिलत-पुत्र भूदेवने (०९६-८०) स्रपने वागेश्वरवाले शिलालेखमें जो स्रपने परमित्र "किरातपुत्र"-का उल्लेख किया है, वह कोई तिब्बत-जातीय सामन्त स्रथवा वागेश्वर इलाकेमें ही रहता कोई किरात-सामन्त था।

## (२) कत्यूरी ग्रभिलेख--

लितिशूरके दोनों ताम्रलेख पांडुकेश्वरमें थे, किन्तु एक खो गया, बाकी तीन स्रब जोशीमठमें रखे हैं, जिनमें उसके २१वें राज्य-संवतका स्रभिलेखमें निम्नप्रकार है—

# १-ललितशूरका ताम्र*ले*ख (१)

स्वस्ति (१) श्रीमन्कार्तिकेयपुरात् सकलामरदितितनुजमनुज-विभुभिक्तभावभरभारानिमतोत्तमाङ्ग-सङ्गि-विकट-मुकुटिकरीट-विटंक-कोटि-कोटिशोऽनेक ना(२)ना-नायक-प्रदीपद्वीपदीधितिपानमद-रक्तचरणकमलामल-विपुल-वहल-िकरण
केशरासारसारिताशेष-विशेषमोषि-घनतमस्तेजसस् स्वर्ध्नीधौत-जटाजू(३)टस्य
भगवतो धूर्ज्जंटेः प्रसादान् निजभुजोपार्ज्जितोज्जित्य-निज्जित-रिपु-तिमिर-लब्धोदयप्रकाश-दया-दाक्षिण्यसत्य-सत्त्व-शीलशौचशौर्योदायं-गाम्भीर्य-मर्यादायं-वृत्ताश्चर्य
(४)-कार्यवर्यादि-गुण-गणांलकृत-शरीरः महासुकृतिसन्तानवीजावतारः कृतयुगागमभूपाल-लित्तिकीर्तिः नन्दाभगवतीचरण-कमलकमलासनाथमूर्तिः श्रीनिम्बरस् तस्य
तनय(५)स् तत्पादानुष्यातो राज्ञीमहादेवी श्री नाशू देवी तस्याम् उत्पन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यः शितकृपाणधारोत्कृत्तमत्तेभकुम्भा-कृष्टोत्कृष्टमुक्तावलीयशःपताका(६)च्छायचन्द्रिकापहसिततारागणः परमभट्टारक-महाराजाधिराजपरमेश्वरश्नीमद् इष्टगणदेवस् तस्य पुत्रस्तत्पादानुष्यातो राज्ञी महादेवी श्रीवेगदेवोःतस्याम्

उत्पन्नः परममा(७)हेश्वरः परमब्रह्मण्यः कलिकलंक-पंकातंक-मग्नधरण्य्द्धार-धारितधौरेय-वरवराहचरितः सहजमितविभवविभृति-स्थगितारातिचकप्रतापदहनः (,) ग्रति वैभवसंभाराम्भ-सं(८)भृतभीमभृकुटि-कुटिलकेसरिसटाभीतारातीभक-ग्ररुणारुण-कृपाणवाण-गुण-प्राणगण-हठाकुष्टोत्कृष्टसलील-जयलक्ष्मी-प्रथम-समालिंगनावलो (९)कनवलक्ष्य-सखेद-सुरसुन्दरीविधूतकर-स्खलद्वलय-क्सुम-प्रकरप्रकीर्णावतंस-सम्बद्धितकीर्तिबीजः पृथ्रित दोईण्डसाधित-धनुर्मण्डलवला-वष्टम्भवश (१०)-वशीकृत-गोपालनानिश्चलीकृताधराधरेन्द्रः परमभट्टारक-महा-राजाधिराजपरमेश्वर-श्रीमल्-ललितशूरदेव(:) क्शली . . . (।) . . . . **श्रीमत्कार्तिकेयपुर-**विषये समु(११)पागतान् सर्व्वानेव नियोग-स्थान् राज-राजानक-राजपुत्रा-सृष्ट (राजा)मात्य-सामन्त-महासामन्त-ठक्कुर-महा-मनुष्य-महाकर्तृ-कृतिक-महाप्रतीहार-महादण्डनायक-महाराजा-प्रमातर-श (१२)र-भङ्ग-कुमारामात्य-ोपरिक-दुस्साध्यसाधनिक-दशापराधिक-चौरोद्धरणिक-शौल्किक-गौल्मिक-तदायुक्तक-विनियुक्तक-पट्टाकोपचारिक-ाशेघभंगाधिकृत-हस्त्य-श्वो-ष्ट्र (१३)वल व्यापृतक-दूतप्रेषणिक-दण्डिक-दण्डपाशिक-गमागमि-शाङ्किक-ाभित्वरमा-णक-राजस्थानीय-विषयपति-भोगपति-नरपत्य-श्वपति-खण्डरक्ष्य-प्रतिशूरि (१४)क-स्थानाधिकृत-वर्त्मपाल-कोट्टपाल-घट्टपाल-क्षेत्रपाल-प्रान्तपाल-किशोर-वडवा-गो-म-हिष्यधिकृत-भट्ट-महत्तम-ाभीर-वणिक्-श्रेष्ठिपुरोगान् ग्रष्टादशप्रकृ (१५)त्यधिष्ठा-नीयान् खश-किरात-द्रविड-कलिंग-गौड़-हूणो-ड्र-मेदा-न्ध्र-चाण्डालपर्यन्तान् सर्वसम्बा-सान् समस्तजनपदान् भट-चट-सेवकादीन् ग्रन्याँश्च कीर्तितान् ग्रकीर्तितान् ग्रस्म (१६) त्पादपद्मोपजीविनः प्रतिवासिनश्च ब्राह्मणोत्तरान् यथार्हं मानयित बोधयित समाज्ञापयति (—) ग्रस्तु बस् सम्बिदितम् उपरिनिर्दिष्ट-विषये गोरुन्नासायां प्रति-बद्ध-विषयाक-परिभुज्यमानपल्लिका तथा पणिभूतिकायां प्रतिबद्ध गुग्गुल-परि-भुज्यमान-पिल्लिकाद्वयं एते मया मातापित्रीरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये पवन-विघट्टिता (१८) श्वत्थपत्रवच्चलत्-तरंग-जीवलोकमवलोक्य<sup>ँ</sup> जलबुद्बुदोकारमसारं वायुर् दृष्ट्वा गजकलभकर्णाग्रचपलताञ्चालक्ष्य ,त्वापरलोकनिःश्रेयसार्थसंसारार्ण-वोत्तरणार्थञ्च (१९) पुण्येहनि उत्तरायणसङ्कान्तौ गन्धपुष्पधूपदीपोपलेपननैवेद्य-विलचरुन्त्यगेयवाद्यसत्त्रादि-प्रवर्तनाय खण्ड-स्फुटित-संस्करणाय ग्रभिनवकर्म-करणा (२०)य च भृत्यपदमूलभरणाय च **गोरुन्नासायां** महादेवी श्रीसामदेव्या स्वयं कारापितभगवते श्रीनारायणभट्टारकाय शासनदानेन प्रतिपादिताः प्रकृतिपरिहार-युक्ताः (२१) प्रचाटभटाप्रवेशाः ग्रकिञ्चित्प्रग्राह्याः ग्रनाच्छेद्या ग्राचन्द्रार्क्कक्षिति-स्थितिसमकालिकः विषयाद् उद्धृतिपण्डास्थसीमागोचरपर्यन्तस् सवृक्षारामो ह्रद-

प्रस्नवनोपे (२२)तः देवब्राह्मणभुक्तभुज्यमानवर्जितः यतस् सुखं पारंपर्येण परि-भुञ्जतश् चास्योपरिनिर्द्धिट् ग्रन्यतरैर् व्वा धरणविधारण-परिपन्थनादिकोप-द्रवो मनागपि न कर्त्त (२३)व्यो नान्यथा द्रुहतो महान् द्रोहस् स्याद् (।) इति प्रवर्द्धमान-विजयराज्य-सम्बत्सर एकविंगतिमे २१ माघवदि(।) दूतकोत्र महा-दानाक्षपटलाधिकृत श्रीपीजकः । लि (२४) खितमिदं महासन्धिविग्रहाक्षपटलाधि-कृत श्रीमद् ग्रायंटवतुना (।) टंकोत्कीर्णा श्रीगंगभद्रेण।

बहुभिर् बसुधा भुक्ता राजिभः सगरादिभिः (।) यस्य यस्य यदा भुमिस् त (२५)स्य तस्य तदा फलं।

सर्व्वान् एतान् भाविनः पायिवेन्द्रान् भूयो भूयो याचते रामभद्रः (।)

सामान्योऽयं धर्म्मसेतुर् नृपाणां काले काले पालनीयो भविद्भः (॥) स्वदत्ताम् परदत्ताम् वा यो ह(२६)रेत वसुन्धरां। षष्ठिम्वर्षसहस्राणि श्विविष्ट्या जायते कृमि (ः॥)

भूमेर् दाता याति लोके सुराणां हंसैर् युक्तं यानम् आरुह्य दिव्यं (।) लौहे कुम्भे तैलपूर्णे सुतप्ते भूमेर् (२७) हर्त्ताः पच्यते कालदूतैः (॥)

षष्ठिम्वर्षसहस्राणि स्वर्गे तिष्ठित भूमिदः (।) श्राच्छेता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् । गाम् एकाञ् च सुवर्णञ्च भूमेर् श्रप्येकमंगुलम् (।) हृत्वा नर (२८)कम् श्रायाति यावद् श्राहृतिसंप्लवं ।

यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रैर् दानानि धम्मार्थ-यशस्कराणि (।) निर्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ।

श्रस्मत्कुल (२९)कमित्रं समुदाहरिद्भर् श्रन्यैश्च दानम् इदम् श्रभ्यनुमोदनीयम् (।) लक्ष्म्यास् तिहत्-सिलल बुद्बुदचञ्चलाया दानं फलं परयशः परिपालनञ्च । इति कमल-दलोद (१०)-विन्दु-लोल-मिदम् श्रनुचिन्त्य मनुष्यजीवितञ्च । सकलम् इदम् उदाहृतञ्च बुद्ध्वा निह पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्याः ।

(राजमुद्रामें नन्दीके साथ लेख है---)

श्रीनिम्बरस् तत्पादानुध्यातः

**श्रीमद्इष्टगणदेवः** तत्पादानुध्या (तः)

श्रीमल्ललितशूरदेवः क्षितीशः।

म्रभिलेखका ग्रर्थ है-

(स्वस्ति) श्रीमत् कार्तिकेयपुरसे....भगवान् धूर्जटिकी कृपासे निज-भुजा द्वारा उपार्जित....नन्दा भगवतीके चरणकमलके कमलकी शोभासे

सनाथ मूर्ति श्रीनिवर (थे), उनके तनय....रानी वेगदेवीसे उत्पन्न परममाहे-व्वर (परमशैव) परमब्रह्मण्य (परमब्राह्मणभक्त) परमभट्टारक महाराजाधि-राज परमेश्वर (महाप्रभु) श्रीमान् इष्टगणदेव (थे)। तिनके पुत्र रानी महादेवी वेगदेवीसे उत्पन्न परममाहेश्वर (परमशैव) परमब्रह्मण्य....पृथुसमान ....परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् ललितशूरदेव कुशल-पूर्वक (हैं ग्रौर वह) इसी श्रीमत् कार्तिकेयपुरके बीच ग्राये सभी ग्राज्ञानुवित्तयों— राजा, राजानक, राजपुत्र, श्रासृष्ट, राजामात्य सामन्त, महासामन्त, ठक्कुर, महामनुष्य, महाकर्ता, कृतिक, महाप्रतीहार, महादण्डनायक, महाराजप्रमातार, करभंग, कुमारामात्य, उपरिक, दुस्साध्यसाधनिक, दशापराधिक, चौरोद्धरणिक, शौल्किक, गौल्मिक, तदायुक्तक, विनियुक्तक, पट्टकापचारिक, ग्राशेधभंगाधिकृत, हस्ति-अश्व-उष्ट्र-सेना-व्यापृतक, दूतप्रेषणिक, दण्डिक, दण्डपाशिक, गमागमी, शाङ्गिक, ग्रभित्वरमाणक, राजस्थानीय, विषयपति, भोगपति, नरपति, ग्रश्वपति, खंड (वन)-रक्ष, प्रतिज्ञूरिक-स्थानाधिकृत, वर्त्मपाल, कोट्टपाल, घट्टपाल, क्षेत्रपाल, प्रान्तपाल, किशोर-वडवा-म्रधिकारी, गाय-मैंस-म्रधिकारी, भट्ट, गहत्तम, म्राभीर, वणिक्, श्रेष्ठी म्रादि प्रजाम्रोंके मठारह म्रधिष्ठाताम्रोंको, खश, किरात, द्रविड, म्रोड् (म्रोडिया), मेद, म्रांध्र, चंडाल तक सभी संवासोंको, समस्तजनपदोंको, भट, चट, सेवक ग्रादि उक्त-ग्रनुक्त हमारे चरणकमलके दूसरे ग्राश्रितोंको, प्रतिवासी ब्राह्मणों म्रादिको यथायोग्य मानते संवोधित करते म्राज्ञा देते हैं—"तुमको ज्ञात हो, कि उपरोक्त (कार्तिकेयपुर) विषय (जिले)में गोरुन्नासासे संबंधित, **खिसयों** द्वारा उपभोग की जाती पल्लिका (गाँव) तथा पिमभूतिकासे संबंधित गुग्गुलों द्वारा उपभोग की जाती दो-पिलकाम्रों - इन (तीनों) को मैंने माता-पिता तथा ग्रपने पुण्य ग्रौर यशकी वृद्धिके लिए संसारको पीपलके पत्तेके समान चलायमान देखकर....श्रौर संसार-समुद्रसे उतरनेके लिए पुण्य-दिन उत्तरायण (मकर) संक्रान्तिको गंध, पुष्प, धूप, दीप, उपलेपन, नैवेद्य, विल, चरु, नृत्य, गीत, वाद्य, सत्र ब्रादिके चलानेके लिए ट्टे-फुटेकी मरम्मत तथा नई इमारतके बनानेके लिए श्रौर भृत्यों चरणाश्रितोंको पोसनेके लिए **गोरुन्नासामें महादेवी** श्रीसामदेवी द्वारा बनवाये श्रीनारायण भगवान्के लिए (इस ताम्र-) शासन द्वारा प्रदान किया। (उक्त संपत्तिपर) न प्रजाका ग्रधिकार न प्रचाट-भट (सिपाही-सैनिक)के प्रवेश योग्य, न कुछ भी लेने योग्य, न छीनने योग्य है(।)....प्रवर्धमान विजय-राज्य संवत्सर २१ माघवदि ३ (।) यहाँ (इस ताम्र-पत्रके लिए राजा द्वारा प्रेषित) दूतक महादान (दानविभाग)के ग्रक्षपटल-ग्रघिकारी श्रीपीजक (है।)

इस (ताम्रशासन)को लिखा संघिविग्रह (विदेशमंत्री)के ग्रक्षपटल (ग्रिभिलेख-विभाग)के ग्रिधकारी श्रीमान ग्रार्यटपतुने (ग्रीर) खोदा श्रीगंगभद्रने...."

(इस ताम्रशासनकी गोल तथा नंदी-लांछित मुद्रांकी तीन पंक्तियोंमें लिखाहै—-"श्रीनिवर, उनके पदानुचर

श्रीमान् इष्टगणदेव, उनके पदानुचर श्रीमान् ललितशूर देव क्षितीश।"

# २. ललितशूरका ताम्रलेख (२)

स्वस्ति श्रीमत्कार्त्तिकेयपुरात् सकलामर-दिति-तनुज-मनुज-विभ-भिक्त-भाव-भरोन्नमितोत्तमांग-संगि-विकट-मुकुट- किरीटविटंक-कोटिकोटिशोऽनेकनानानायक-प्रदीपद्वीप-दीधिति-पानमदरक्त-चरण-कमलामल-विपुलवहलकिरण-केशरासारसरि-ताशेष-विशेष-मोषि-घनतमस्तेजसस् स्वर्ध्नीघौत-जटाजूटस्य भगवतो धूर्जटेः प्रसा-निजभुजोपार्जितौर्जित्यनिजित-रिपु-तिमिर-लब्घोदय-प्रकाश-दयादाक्षिण्यादि शीलशौच-शौर्या-दार्य-गाम्भीर्य-मर्यादार्यवृत्ताश्चर्यं-कार्यवर्यादिगुण-गणालङ्कृतशरीरः महासुकृति-सन्तान-वीजावतारः कृतयुगागम-भूपालललित-कीर्तिः नन्दा-भगवतीचरण-कमलकमला-सनाथमूर्त्तः श्रीनिम्बरस्, तस्य तनयस् तत्पादानुध्यातो राज्ञी श्रीमहा-देवी श्रीनाशूदेवी तस्याम् उत्पन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यः शितकृपाणधारोत्क्र-त्तोत्खात-मत्तेभ-कुम्भाकृष्टोत्कृष्ट-मुक्तावली -यशःपताकाच्छाय-चन्द्रिका-पहसित परम-भट्टारक-महाराजाधिराजपरमेश्वर-श्रीमद् इष्टगणदेवस्, तस्य पुत्रस् तत्पादानुध्यातो राज्ञी श्रीमहादेवी श्रीवेगदेवी तस्याम् उत्पन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यः कलिकलंक-पंकातंक-धरण्युद्धारधारित-धौरेय-वर-वराहचरितः सहज मति-विभवविभु-विभूति-स्थगिताराति-चक्र-प्रताप-दहनः ग्रतिवैभव-सम्भारारम्भ-संभृत-भीम-भृकुटि-कुटिल-केसरि-सटा-भीत-भीतारातिकलभभरः ग्ररुणा-रुणकृपाण-वाणगुण-प्राण-गण-हठाद्-ग्राकृष्ठोत्कृष्ट-सलील - जयलक्ष्मीप्रथम-समार्लिगनावलोक-न-वलक्ष्य-सखेद-सुरसुन्दरी-विघूत-करस्खलद्- वलय-कुसुम-प्रकर-प्रकीर्णावतंस-संब-द्धित कीर्त्तिबीजःपृथुरिव दोईण्ड-साधित-धनुर्मण्डलावष्टम्भवश-वशीकृत-गोपालना-निश्चलीकृतघराघरेन्द्रः परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीमल् **ललितशूर-**देवः कुशली श्रीमत्कीत्तिपुर-विषये समुपागतान् सर्वान् एव नियोगस्थान् राज-राजन्यक-राजपुत्र -राजामात्य-सामन्त-महासामन्त-ठक्कुर-महामनुष्य-महाकर्त्ता-कृ-तिक-महाप्रतीहार-महादण्डनायक -महाराजप्रमातार-शरभंग-कुमारामात्य- ोपरिक-दुःसाध्यसाधनिक-दशापराधिक-चौरोद्धरणिक-शौल्किक-गौल्मिक- तदायुक्तक-विनि-

युक्तक-पट्टकापचारिक-सेधभंगाधिकृत - हस्त्यश्वो-ष्ट्र-बलाधिकृत-दूतप्रेषणिक-दाण्डि-क-दण्डपाशिक-गमागमिक-शार्ङ्गिका-भित्वरमाणक-राजस्थानीय - विषयपति-भोग-पति-नरपत्य-श्वपति-खण्डरक्ष-प्रतिशूरिकस्थानाधिकृत-वर्त्मपाल-कोट्टपाल - घट्टपाल-क्षेत्रपाल-प्रान्तपाल-किशोर-वडवा-गो-महिष्यधिकृत-भट्ट-महत्तम-।भीर-वणिक्-श्रेष्ठि पुरोगान् साष्टादश-प्रकृत्यधिष्ठानीयान् खस-किरात-द्रविड-कलिगौड्-गौड-हृणो-ड<sub>ू-द्र</sub>मिडा-मेदा-न्ध्र-चाण्डाल-पर्यन्तान् सर्वसंवासान् समस्तजनपदान् भट-चाट-सेवकादीन् ग्रन्याँश्च कीर्त्तितान् ग्रकीर्त्तितान् ग्रस्मत्पादपद्मोपजीविनः प्रतिवासिनश्च ब्राह्मणोत्तरान् यथार्हं मानयति बोधयति समाज्ञापयति (—) ग्रस्तु वः संविदितं उपरि-निर्दिष्ट-विषये पलसारि-प्रतिवद्ध देन्द्र<sup>°</sup>वाक परिभुज्यमानक-स्थानं मया मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिबृद्धये पवन-विघट्टिताश्वत्यपत्र-चंचलतरंग-जीव-लोकम् ग्रवलोक्य जलबुद्बुदाकरम् ग्रसारं संसारं च दृष्ट्वा गजकलभकर्णाग्रचपलतां च लक्ष्म्या ज्ञात्वा परलोकिनःश्रेयसोर्थं संसारार्णवतारणार्थं पुण्येहिन विपुवत्संकान्तौ गन्धपुष्प-धूपोपलेपन-वलि-चरु-नृत्य-गीत-गेय-वाद्य-सत्रादि-प्रवर्तनाय खण्डस्फुटित-संस्करणाय च गरुड़ाश्रमे भट्टश्रीपुरुषेण प्रतिष्ठापितः भगवतः श्रीनारायणभट्टार-कस्य शासनदानेन प्रतिपादितं प्रकृतिपरिहार-युक्तम् ग्रचाट-भट<sup>१</sup>-प्रवेशम् ग्रकि-ञ्चित्प्रग्राह्मम् ग्रनाच्छेद्यम् ग्राचन्द्रार्कक्षिति-स्थितिसमकालिकविषयाद् उद्धृत-पिण्डं स्वसीमागोचरपर्यन्तं सवृक्षारामोद्भेद-प्रस्नवणोपेतं देव-ब्राह्मण-भुक्त-भुज्य-मान-वर्ज्जितं यतः सुखं पारंपर्येण परिभुंजतश्चास्योपरिनिर्विष्टैर् अन्यतरैर्वा धरण-विधारण-परिपन्थनादिकोपद्रवो मनागपि न कर्त्तव्यो न्यथा-ज्ञाहानौ महान् द्रोहः स्याद् इति निवेश (?) तस्य देवस्य वदिकाश्रमीय-तपोवन-प्रतिबद्ध ब्रह्मचारिणा यत्किञ्चित्प्रार्थ्यं तत् कर्त्तव्यं तत्सर्व ब्रह्मचारिभिः करणीयम् । प्रवर्द्धमान-विजय-राज्य-संवत्सरे द्वाविशतिमे सम्वत् २२, कार्त्तिक सुदी १५। दूतकोत्र महादानाक्ष-श्रीबीजकः महासन्धिविग्रहाक्षपटलाधिकृत श्रीमदार्य्यट-वचनात् टंकोत्कीर्णा श्रीगंगभद्रेण ।

बहुभिर्वसुघा भुक्ता राजिभः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदाभू मिस् तस्य तस्य तदा फलम्॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम्। षिष्ठवर्षसहस्राणि श्वविष्टा जायते कृमिः॥ षिष्ठवर्षसहस्राणि स्वगं तिष्ठति भूमिदः॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वेन्द्र (रतूडी)

म्राच्छेत्ता चानुमन्ता च तानेव नरकं वसेत्। गामेकां च मुवर्णञ्च भूमेरप्येकमंगुलम्। हर्त्ता नरकमाप्नोति यावदाहृति-संप्लवं।

इति कमल-दलांबु-विन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च । सकलिमदमुदाहृतञ्च बुद्ध्वा निह पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्याः ॥

## (३) भूदेवका शिलालेख (वागेश्वर)

लितिशूरके पुत्र भूदेवने अपने सिंहासनारोहणके चौथे वर्षके दानका वागे-श्वरके मंदिरमें एक शिलालेख लगवाया था, जो कितने ही साल हुए, गुम हो गया। अर्किन्सनने उसका जो अंग्रेजी अनुवाद अपने ग्रंथमें श्रिषा है, उसका भाषांतर निम्न प्रकार है—'

"नमः स्वस्ति । इस सुंदर मंदिरके दक्षिण-भागमें विद्वद्रचित राजवंशावली उत्कीर्ण है ।

"जन्तुजालध्वंसक **रम्य** ग्राममें **पवुपड़िदलके निनूननुति** नामक द्वारपर ग्रवस्थित परदेवको नमस्कार ।

"परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर मसंतन देव नामक राजा हुए। उनकी पितपरायणा पत्नी रानी सज्यनरा देवीसे उत्पन्न पुत्र परमसम्मानित श्रद्धाभाजन ग्रति-विभव-संपन्न परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् ....हुए। परमेश्वर (शिव)के पूजार्थं ग्रनवरत वृत्ति-प्रदाता, जयकूलभुक्ति-की ग्रोर जानेवाले कई सार्वजिनक मार्गोके निर्माता, ग्रंबिलपालिकाके व्याप्नेश्वर देवके पूजार्थं गंध-पुष्प-धूप-दीप-ग्रनुलेपन-द्रव्योंके दाता ग्रौर युद्धोंमें त्राता थे। उन्होंने ग्रपने पिता (वसंतनदेव) द्वारा वैष्णवोंको प्रदत्त शरणेश्वर ग्राम ग्रौर पृष्पादि द्रव्य उन्हीं देव (व्याधेश्वर) को प्रदान किया, (तथा) सार्वजिनक मार्गोंके किनारे गृह (पांथशालाएँ) वनवाये। उनकी कीर्ति यावत् चंद्र-दिवाकर ग्रचल रहैगी।

"उनके पुत्र परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर **खर्परदेव** हुए । उनके पुत्र उनकी पतिपरायणा पत्नी....से उत्पन्न वित्त-विद्या-मान- समन्वित तत्पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् **ग्रधियज** हुए । उनके पुत्र उनकी पतिप्रिया रानी **लढादेवीसे** उत्पन्न कर्म-धन-मान-बुद्धि-

r.

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> VoI. II pp. 69-79; J.A.S.B. VII. p. 1056 <sup>°</sup> वसंतन

सम्पन्न त्रिभुवनराज देव हुए। उन्होंने उन देव (ज्याघ्रेश्वर) को जयकूल-भुक्तिका-गाँवमें दो द्रोण का नय नामक उर्वरस्तेत प्रदान किया, तथा उन्हों देव (व्याघ्रेश्वर)-की पूजाके लिये उसमें गंधादि द्रव्योंके उत्पादन करनेकी आज्ञा दी। यह भी विदित हो, कि उन (त्रिभुवनराज) के परमित्र किरात-पुत्रने उक्त देव तथा गंबियांपंड देवताके लिये ढाई द्रोण भूमि दान दी। श्रिधधजके दूसरे पुत्रने भरके देवताको एक द्रोण भूमि दी तथा दो.... (द्रोण) भूमिके दानका संवत् ११में शिलालेख करवाया। उसने व्याघ्रेश्वर देवको एक द्रोण श्रौर चंडालमुंडा देवीको १४.... (खंड) भूमि प्रदान की श्रौर व्याघ्रेश्वर देवकी पूजाके लिये दान किये गये।

"दूसरे भी दाक्षिण्य-सत्त्य-सत्त्व-शील-शौच-शौर्य-ग्रौदार्य-गांभीर्य-मर्यादा-ग्रार्य-वृत्त-ग्रादि-गुणगणालंकृत, सुदर्शन-नन्दन-भ्रमरावित-नाथ-चरणकमल-पूजार्थ-धृत-शरीर निवर्त नामक राजा हुए, जो भ्रपने भ्रनेक स्वच्छ सुन्दर वृहद् रत्नों, कृष्णमर्प कीड़ित-उज्ज्वल-केसरपुष्पों द्वारा भ्रन्य-भास्वर-द्रव्य-निष्प्रभकारक गंगा-पिरशुद्ध जलसे उज्ज्वल जटा-युक्त-शिरवाले कोटिवरद धूर्जटिके प्रसादसे स्वकरघृत-धनुषके बल द्वारा सदा(रणमें)विजेता गौरांग, सुवर्णवर्ण, सकल-स्वशत्रु-गण-पराजेता, सर्व-सुरासुरनर-बुधजन-पूजामें सदा बद्धादर भ्रौर विनम्न थे। यज्ञानुष्ठानोंसे उद्भूत उनका यश सर्वत्र गाया जाता था।

"तिन (निवर्त) के पुत्र उनकी पितपरायणा अग्र-मिहषी नाशू देवांसे उत्पन्न तत्पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् ... इष्टगण देव हुए। तिनके पुत्र पितवता स्वपत्नी धरा (वेंग) देवीमें उत्पन्न तत्पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् लितशूरदेव हुए। तिनके पुत्र पितमक्ता स्वपत्नी लयादेवांसे उत्पन्न परमभट्टारक परमेश्वर श्रीमान् भूदेवदेव हैं। वह परमन्नाह्मणभक्त, बुद्धश्रवण (०मण)—शत्रु, सत्त्यप्रिय, सुदर, विद्वान्, सदा धर्मानुष्ठानतत्पर हैं। उनके पास किल नहीं फटक सकता। वह सुवर्णवर्ण तथा उनके नेत्र नील-सरोज सम सुन्दर तथा चपल हैं। उनके सुवर्णवर्ण तथा उनके नेत्र नील-सरोज सम सुन्दर तथा चपल हैं। उनके श्रवण पीड़ित रहते हैं। उनके महान् शस्त्रने श्रंधकारको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने श्रपने कृपापात्र श्रनुचरोंको वृत्ति प्रदान की।....

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> डेढ़ एकड़

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> भटकू (?)

(४) पद्मटदेव ताम्रलेख (पांडुकेश्वर)

स्वस्तिश्रीयत्कार्तिकेयपुरात् समस्तसुरासुर-मुकुट-कोटि-सन्निविष्टविकट-मा-<mark>णिक्य - किरण - विच्छुरित - नखम</mark>यूखोत्खाततिमिरपटलप्रभाव - दर्शिताशयशमशक्ति -महीयसो भगवतः चन्द्रशेखरस्य चरणकमल-रजः पवित्रीकृत-निज-निज-तन् भुजाजि-तोज्जिता-नेकरिपुचक्र-प्रतिष्ठित-प्रताप-भास्कर-भासित-भुवनाभोग-विभव-पावक-शिखावली-विलीन-सकल-कलिकलंक-समुद्भृतोदार-तपोवदात-देहः शक्तित्रय-प्रभा-व-संवृंहितहितहेतिर् दानदमसत्यशौर्यशौटीर्य-धैर्यक्षमाद्यपरिमित-गुणगुणाकलित-सगर-दिलीप-मान्धातृ-धुन्धुमार-भगीरथ-प्रभृति-कृतयुग-भूपाल-चरितसागरस् त्रैलो-क्यानन्दजननो नन्दादेवी-चरणकमललक्ष्मीतः समधिगताभिमतवरप्रसाद-द्योतित-निखिलभुवनादित्यः **श्रीसलोणादित्यः** तस्य पुत्रस् तत्नादानुध्यातो राज्ञीमहादेवी **सिंधवर्ली**<sup>१</sup> देवी तस्यामुत्पन्नः परममाहेश्वरः परमन्नह्मण्यो परमभट्टारक-महाराजा-धिराज-परमेश्वर**-श्रीमदिच्छ्टेदेवः** तस्य पुत्रस् तत्पादानुध्यातो राज्ञी महादेवी श्रीसिन्धुदेवी तस्यामुत्पन्नः परममाहेश्वरः परमत्रह्मण्यो दीनानाथकृपणातुर-शरणा-प्राच्योदीच्यप्रतीच्यदाक्षिणात्य-द्विजवर-मुख्यानाम् ग्रनवरत-हेमदान-(ामृता)-द्दितकरः समस्तारातिचऋप्रमर्दनः कलिकलुषमातंगसूदनः कृतयुगधर्माव-तारः परमभट्टारक-महाराजाधिराजपरमेश्वर-श्रीमद्देशटदेवः तस्य पुत्रस् तत्पादा-नुध्यातो राज्ञी महादेवी श्रीपद्मल्लदेवी तस्यामुत्पन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यः परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-**श्रीमत्पद्मटदेवः** कुञ्चली (।) **टंकणपुर** विषये समुपागतान् सर्वानेव नियोगस्थान् राज-राजन्यक-राजपुत्र-राजामात्य-सामन्त-महासामन्त-महाकर्ता-कृतिक-महादण्डनायक-महाप्रतिहार-महासामन्ताधिपति-महा-राजप्रमातार-शरभंग-क्मारामात्य- ोपरिक-दुःसाध्यसाधनिक-दोषापराधि-क-चौरो-द्धरणिक-शौल्किक-गौल्मिक-तदायुक्तक-विनियुक्तक-पट्टकापचारिक-सौधर्भ गाधि-कृत-हस्त्य-इव-ोप्ट्र-बलव्यापृतक-दूतप्रेषणिक-दाण्डिक--दण्डपाशिक-विषयव्यावृतक-गमागमिक-खाडि्गक-त्वरमाणक-राजस्थानीय-विषयपति-भोगपति-काण्डपति नर-पत्य-श्वपति-खण्डरक्षास्थानाधिकृत-त्रर्त्मपाल-कोट्टपाल-धट्टपाल-क्षेत्रपाल-प्रान्तपाल ठक्कुर-महामनुष्य-किशोर-वडवा-गो-महिष्य-धिकृत-भट्ट-महत्तम-ाभीर-वणिक्-श्रेष्ठि पुरोगान् अष्टादशप्रकृत्यधिष्ठानीयान् खश्च-िकरात-द्रविड-किन्ग-गौड-हूणान्यभेदान् व **ग्राचाण्डाल-**पर्यन्तान् सर्वसमावासान्<sup>३</sup> समस्तजनपदान् भटचाटसेवकादीन् ग्रन्याँश्च कीर्तितान् स्रकीर्तितान् स्रस्मत्यादोपजीविनः पल्लिवासिनश्च ब्राह्मणोत्तरान् यथा-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सिंह (र.) <sup>२</sup>हृणान्ध्र० <sup>३</sup>सर्वसंवासान्

र्हम् मानयति बोधयति समाज्ञापयति (—)ग्रस्तुः वः संविदितम् उपरिसंसूचित-विषयप्रतिबद्ध द्रुमतीप्रतिबद्ध दीर्घादित्य बुद्धाचल-यिदादित्य-गुणादित्यानां परि-भुज्यमाना पहिलेका च नम्र (? )तथा तस्मिन्नेव द्रुमत्यां पंगरस्य पंचदशभागश् तथा योशि प्रतिवद्धं **ग्रोगलावृत्तिर्** ग्रपरभूमिकर्मान्त-स्थलिकास्मिन्नेव योशि-प्रतिबद्धा गंगापिक्चमकूलसंक्रमसंन्निकृष्टा **खणोदुपरिउलिका** परिछिन्नापरं च तस्मिन्नेव द्रमत्या काकस्थली ग्रामे पारेवतवृक्षतलिमभागे भूमिः तदीय-देशाचारमानेन डोणिकवाधा<sup>र</sup> एतद्द्रोणद्वयवापा भूर्नन्दकेन मूल्येन गृहीत्वा **वदरिकाश्रम**-भट्टारकाय प्रतिपादिता (।) मया च सर्वा एता पल्लि पल्लिकावृत्तिकर्मान्तादिभूमि-सहिता उत्तरायण-संकान्तौ मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये पवनविघटिताश्वत्य-पत्र-चंचलतरंगजीवलोकम् स्रवलोक्य जलबुद्बुदाकारम् स्रसारं चायुर् दृष्ट्वा गजक-लभकर्णाग्रचंचलताञ्च लक्ष्म्या ज्ञात्वा परलोक-निःश्रेयसोर्थं संसारार्णवतारणार्थञ्च बलि-सत्र-नैवेद्य-प्रदीप-गन्ध-धूप-पुष्प-गेय-वाद्य-नृत्यपूजाप्रवर्तनाय खण्डस्फुटितपुनः-संस्काराय च भगवते वदरिका-श्रमाय प्रतिपादिता पुष्पपट्टनिवेशं कृत्वा प्रकृति-परिहारयुक्तं स्रचाटभटप्रवेश्यं स्रकिचित्प्रग्नाह्यं स्रनाछेद्यं स्राचन्द्रार्कक्षितिस्थिति-समकालिका विषयाद् उद्घृतपिण्डांश्च ग्रासीमागोचरपर्यन्तां सवृक्षारामो-द्भिद्-प्रस्नवणोपेतं राजभोग्य-सकल-प्रत्यय-समेतं देवब्राह्मण-भुक्तभुज्यमान-वर्जितं (।)यतः सुखं परिभुजतोपरिनिर्द्दिष्टैरन्यतरैर् वा स्वल्पमपि घारणविधारण-परिपन्थनादिकोपद्रवो न कैश्चित् करणीयः ग्रतोन्यथास्य व्यतिक्रमे महान् द्रोहः स्याद् (।) इति प्रवर्द्धमान-विजयराज्य-संवत्सरे पंचविशतितमे संवत् २५ माघ विद १३ . दूतकोत्र महादानाक्षपटलाघिकृत श्रीभट्ट **धणः** लिखितमिदं महासंधिविग्रहाक्षपटला-धिकृतश्रीनारायणदत्तेनोत्कीर्णमिदं श्रीनन्दभद्रेण (।)

भो राजानः प्रार्थयत्येष रामो भूयोभूयः प्रार्थनीया नरेन्द्राः (।) सामान्योयं धर्मसेतुर् नृपाणां काले काले पालनीयो भविद्धः ॥ ४. सुभिक्षराज ताम्रलेख (पांडुकेश्वर)

स्वस्तिश्रीमस्पुभक्षपुरात् समस्तसुरासुर-पति-मुकुट-कोटि-सन्निविष्ट-विकट-माणिक्यिकर ग-विच्छुरित-चरणनस्वमयूस्वोत्स्वात-तिमिरपटलप्रभावातिशय-शम-श -वित-महीयसो भगवतश्चन्द्रशेखरस्य चरणकमलरजः पवित्रीकृतिनजतनुर् निज-भुजाजितोज्जितानेकरिषु-चक्रप्रतिष्ठित-प्रताप-भास्कर-भासित -भुवनाभोग-पावक -शिसावलीन-सकलकलिकलंक-समुद्भूतोदारतपोवदातदेहः शक्तित्रयप्रभाव-संविद्धित-

<sup>ै</sup>तीर्थादित्य (र.) ैद्रोण≕पौन एकड़≕१६ नाली≔३२ सेर (?)

हितहेतिदान-दम-सत्य-शौर्य-शौटीर्य-धैर्य्य-क्षमाद्यपरिमित-गुणगणालंकृत-सगर-दि-लीप-**मान्धात्-धुन्धुमार-भरत-भगीरथ-द**शरथ-प्रभृतिकृतयुग-भूपालचरित-सागरस् त्रैलोक्यानन्द-जननो नन्दादेवी-चरणकमल-लक्ष्मीतः समधिगताभिमतवरप्रसादोद्यो-ति-तिनिखिलभुवनादित्यः श्री**सलोणादित्यः** तस्य पुत्रः तत्पादानुध्यातो राज्ञी महादेवी श्रीसिहवली देवी तस्यामुत्पन्नः परममाहेश्वरः परमन्नह्मण्यः परमभट्टारक-महाराजा-धिराज-परमेश्वर श्रीमद् इच्छटदेवस् तस्य पुत्रस् तत्पादानुध्यातः (,) राज्ञी महा-देवी श्रीसिन्ध्देवी तस्याम् उत्पन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यो दीनानाथकृपणातूर-शरणागतवत्सलः प्राच्योदीच्यप्रतीच्यदाक्षिणात्य-द्विजवरमुख्यानाम् ग्रनवरत-हेम-दानामृता (द्रित) करः समस्ताराति-चक्र-प्रमर्द्दनः कलिकलुष-मातंगसूदनः कृतयुग-धर्मावतारः परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर श्रीमद् देशह देवस् तस्य पुत्रस् तत्यादानुध्यातो राज्ञी महादेवी श्रीपद्यल्लदेवी तस्याम् उत्यन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यः स्वयमुत्खात-भास्वद्दीप्ति-प्रभा-वितान-सबलीकृत-बाहुबलविवर्जिजता-शेष-दिग्देशागत - प्रणामोपनीत-करि-तुरंग-विभूषणानवरत-प्रदान - तिरस्कृताशेष -बलि-बंकर्तन-दधीचि-चन्द्रगुप्त-चरितश् चतुरुदधि-परिखा-पर्यन्तमेखलादाम्रः क्षितेर् भर्ता परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर श्रीपद्मट देवस् तस्य पुत्रस् तत्रादानु-ध्यातो राज्ञी महादेवी श्रीमद्-दिशालदेवी तस्याम् उत्पन्नः परमवैष्णवः परमब्रह्मण्यः संविदित-शास्त्रप्रतिपालकः दूरापसारित-कलि-तिमिर-निकर-हेला-कलित-सकल-क-लापालंकृत-शरीरः भुवन-विख्यात-दुर्मदाराति-सीमन्तिनी-वैधव्यदीक्षा-दानदक्षैक-गुरुः प्रतिपक्षलक्ष्मीहठ-हरणागणित-प्रचण्डदोर्दण्ड-दर्पप्रसरः परमभद्रारक-महारा-जाधिराज-परमेश्वर श्रीमत् **सुभिक्षराज (देवः)** कुशली **टंकणपुर**-विषये **अन्तरांगविषये** च समुपागतान् सर्वानेव नियोगस्थान् राज-राजन्यक-राजपुत्र-राजामात्य-सामन्त-महासामन्त-महाकर्ता-कृतिक-महादण्डनायक-महाप्रतिहार-महा-सामन्ताधिपति-महाराजप्रमातार-शरभंग-कुमारामात्य- ोपरिक-दु:साध्यसाधनिक-दोषापराधिक-चौरोद्धरणिक-शौल्किक-गौल्मिक-तदायुक्तक-विनियुक्तक-पट्टकापचा-रिक-सौघभंगाधिकृत-हस्त्यश्वो-ष्ट्रलव्यापृतक-दूतप्रेषणिक-दाण्डिक-दण्डपाशिक-ग-मागमिक-खाड्गिका-भित्वरमाणक-राजस्थानीय-विषयपति-भोगपति-काण्डपति-नर-पत्यश्वपति-खण्डरक्षास्थानाधिकृत-वर्त्भपाल-कोट्टपाल-घट्टपाल-क्षेत्रपाल-प्रान्तपाल-ठक्कुर-महामनुष्य-किशोर-वडवा-गो-महिष्याधिकृत-भट्ट-महत्तमा-ाभीर-वणिक्-श्रे-ष्ठिपुरोगान् साष्टादशप्रकृत्यधिष्ठानीयान् **खस-किरात-द्रविड-कॉलग-गौड**ह्**णोड़-**द्रिमङ्-ान्ध्र-भेदानाचाण्डाल-पर्यन्तान् सर्वसंवासान् समस्तजनपदान् भटचाट-सेवका-दीन् ग्रन्याँश्च कीर्तितानकीर्तितान् ग्रस्मत्पादपद्योपजीविनः प्रतिवासिनश्च ब्राह्मणो- त्तरान् यथार्ह मानयति बोधयति समाज्ञापयति (——) ग्रिस्तु वः संविदितम् उपरिसंसू-चितवैषयिक-नम्बरम<sup>3</sup>-ग्राम-प्रतिबद्ध वच्छरकसत्कविडिमलाक नामा भूः पण्णां नालिकानां वापा तथा भेटसार्या भूखंडम् अष्टनालिका-वापः तथा वाडियालिके भूखण्डं चतुर्णा द्रोणानां वापः तथा भागरुसत्कवनोलकाभिधाना भ्खण्डं त्रयनालिका-वापं तथा सुभट्टकसत्का शरणंखोन<sup>ः</sup> रामद्धितं कण्डियाका-परिच्छिन्नं तथा पस्त-राकभुतिरोड-सत्कशिठकनामा भूमि द्वय-द्रोण-वापं तथा गोवितंगक सत्कयच्छ-सृद्धाभिधान-भूमि त्रयद्रोण-वापः तथा वेनवाक-सत्क क्षीरानावा-भिधान भूखंड त्रय-द्रोणवापं तथा **शोषिजीवाक**-सत्क गंगरकनामा भूमि ग्रब्टद्रोणवापा तथा च जीवाकसीमादित्य-इच्छवलान्ता-सत्क पेट्टकनामा भूमि त्रयद्रोणवापा तथा कट नामा भूमि द्वय-द्रोणवापा नाम्बरंगीय<sup>४</sup> समस्त-जनपदानां सत्क न्यायपट्टक नामा भूमि दश-द्रोण-वापा तथा पंकरहस्तमेकं तथा इच्छाबल-विहलक-महर्जियाक-... प्रथमादित्यानां सत्क बडिवलाभिधाना भूमि षड्द्रोणवापा शिलादित्य-सत्क खोर-खोट्टक नामा भूमि षण्णां वापः तथा श्रीह**बंपुर** कर्मान्त-प्रतिबद्ध पूर्व पवमाणक- उंगक-परिभुज्यमान पल्लिका (।) एतद्भूमयः पल्लिकाश्च श्रीहर्वपुरीय श्रोदुर्गाभट्ट-विषया तथा वरोषिका-ग्राम-संबंधना उष्णोदक-विज्जट-दुज्जणातंग-विषयतङ्ग-चाचटक-वराह-सिट्टक - सत्का नपाभिधान भूखण्ड नवद्रोणवापं तथा सत्तक-पुत्राणां **नरोगां** सत्का **नय** भूखण्ड-चतुष्टयं खारिवापं<sup>ट</sup> तथा **जातिपाटकनामा**ै भूइज्जार समद्धितं तथा समिज्जीयं भूखण्डद्वयं नवद्रोण-वापं तथा सत्रक्षृत्राणां सत्क परी-ग्राम-प्रतिबद्ध गोदोधकाभिधाना भूमिर् विशद्रोणवापा तथा यो (?) षिक ग्रामनिवासिनां सत्क **द्यस्सेरुका** नाम भूमिद्वयद्रोणवापा तथा सिहारा नाम भूमि द्रोण-वापं तथा वलीवर्दशिला नाम भू त्रयद्रोणवापं तथा इहंगनामा भू पंच-द्रोणवापं तथा **तिरंग।नामा<sup>१</sup>° भूः त्रय-द्रोण-वापं तथा <mark>कट्टणश्चित्ल नामा भू त्रयद्रोणवापं तथा</mark> गान्दोडारिक** नामा भू त्रयद्रोणवापं तथा <mark>युग</mark> नामा भूः द्रोणवापं **ककठयाला** नामा भूः त्रयद्रोणवापं तथा पंकरहस्ते द्वय तथा धारणाक-सत्क दालीमूलक नामा भू द्वय-द्रोणवापं तथा शिखन-सत्क ग्रामिदारके भूखण्ड द्वयद्रोणवापं तथा इच्छवर्दन शिलादित्ययोस् सत्क सूष्टधीमा नाम भू पंचद्रोणवापं तथा विषयिणानां सत्क

<sup>ै</sup> नवरंग(र.), ैवाडिवालिके(र.) ैशरण्यंखोतु यक्षद्धया(र.)

<sup>ँ</sup>नायरंगीय (र.), 'वरमाणक (र.), 'सिट्टक (र.), 'नना (र.)' २० द्रोण (६४० सेर बोने की भूमि) =-एक खारी (१६ एकड़) 'जितकटक, 'पात्रकोद्यविका।

कर्कण्ठक भू चतुर्णां द्रोणानां वापं तथा कटुस्थिकानां सत्क चिधाभारिका नाम भू त्रयद्रोणवापं तथा रडवक ग्रामिणानां सत्क पन्तकोरापिका नामा भू द्वादशद्रोणवापं तथा तुंगादित्य-सत्क लोहरसमेणा भृषण्णालिकानां वापं तथा योषिक-कर्मान्त-सम्बद्ध ग्रामपरक नामा भू पंचदशद्रोणवापः मिठक-समन्विता एतद् भूमयो विष्णु-गंगा-मम्मेलित-भगवते श्री**नारायण-**भट्टारकाय तथा सदायिका-प्रतिवद्ध रच्चप-हिल्लका भिधानस्य घाटानि लिख्यंते (--)श्रीसंकटसीमायां पश्चिमतः ऋण्डारिनि-गनिक पूर्वतः गंगायाम् उत्तरतः समेहक ग्राम दक्षिणतस् तथा सेवायिकायां बच्छक-सत्क ग्रहणकयाकी सप्तनालिकावापाः भगवते ब्रह्मोश्वर-भट्टारकाय एता भूमय पहिलके द्वे च मया माता-पित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये पवन-विघट्टिताश्वत्थपत्र-चंचल-तरंग-जीवलोकम् अवलोक्य जल-बुद्बुदाकारम् असारं चायुर् दृष्ट्वा गजकलमकर्णाभचपलतां च लक्ष्म्या ज्ञात्वा परलोकिनःश्रेयसोर्थ संसारार्णवतार-णार्थञ्च पुण्ये हिन भगवद्भ्यः श्रीदुर्गादेवी-श्रीनारायणभट्टारक-श्रीब्रह्मोश्वर-भट्टारकेभ्यः गन्ध-धूप-दीप-पुष्पोपलेपन-संमार्ज्जन-गीत-वाद्य-नृत्य-वित्वरुस् तत्र प्रवर्तनार्थं खण्डस्फुटित-पुनःसंस्करणार्थं च प्रतिपादितः प्रकृतिपरिहार-युक्ता-चाट-भट्टप्रवेश्याम् ग्रकिचित्प्रग्राह्याम् ग्रनाच्छेद्यां ग्राचन्द्रार्कक्षितिस्थिति-समकालिक-विषया उद्धृतिपण्ड-स्वसीमा-गोचर-पर्यन्तं अवृक्षारामोद्भेद-प्रस्रवणोपेतं देवव्राह्मण-भुक्तभुज्यमान-वर्जितं यतः सुखं पारम्पर्येण परिभुज्यमानानां स्वल्पमपि धरण-विधारण-परिपन्थनादिकोपद्रवो न कैश्चित् करणीयो न्यथा व्यतिऋमे महान् द्रोहः स्याद् (।) इति प्रबर्द्धमान-विजयराज्य-सम्वत्सरे चतुर्थ सम्बत् ४ ज्येष्ठ विद ५ (।) दूतकोत्र महादानाक्षपटलाधिकृत श्रीकमला....लिखितमिदम् महासन्धिविग्रहा-धिकृत श्रीईश्वरीदत्तेन (,) उत्कीर्णमिदञ्च श्रीनन्दभद्रेण (।)

बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजिभः सगरादिभिः (।)
यस्य यस्य यदा भूमिस् तस्य तस्य तदा फलम् (।।)
षिष्ठ-वर्ष-सहस्राणि स्वर्गे तिष्ठिति भूमिदः (।)
ग्राच्छेत्ता चानुमन्ता च तानेव नरकं वसेत् ।
ग्रन्दकेष्वरण्येषु शुष्ककोटरवासिनः ।
कृष्णसर्पा विजायन्ते ब्रह्मदायं हरन्ति य ।
भो राजानः प्रार्थयत्येष रामो भूयो भूयोःप्रार्थनीया नरेन्द्राः ।
सामान्यो यं धर्म्मसेतुर् नराणां काले-काले पालनीयो भविद्भः ।
इति कमलदलाम्बु-विन्दु-लोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्य-जीवितञ्च ।
सकलिमदमुदाहृतञ्च बुद्ध्वा न हि पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्याः ।

### (३) पालों-कत्यूरियोंके ग्रमिलेखोंकी तुलना

पालवंशी (१) देवपाल (८१५-५४)के मुँगेरवाले तथा (२) नारायणपाल (८५७-९११ ई०)के ताम्रलेखोंकी भाषा, लिपि और पदाधिक रियोंको लिलतशूर, (५) पद्मट अौर (६) सुभिक्ष राजके ताम्रलखोंसे मिलानेपर जो समानता दीख पड़ती है, वह आकस्मिक नहीं हो सकती; विशेषकर जब कि वही समानता गुर्जर-प्रतिहारोंके अभिलखोंमें नहीं मिलती—

#### (क) ग्रधिकारियोंकी सूची-

|                        |                    | १      | 7      | 3     | 8       |      | ч     |   |
|------------------------|--------------------|--------|--------|-------|---------|------|-------|---|
|                        | (ग्रर्थ)           | देवपाल | नारायण | ा ललि | ात पद्म | ट सु | भिक्ष |   |
| ग्रभित्वरमाणक          | <b>धावनदूत</b>     |        |        |       |         | 34   |       |   |
| भ्रमात्य-राज           | राजमंत्री          | ३      | ₹      | ų     | ц       | 4    | 4     |   |
| स्रश्वपति              | सवार-नायक          |        |        | ४०    | ४०      | ४१   | 3,8   |   |
| <b>ग्र</b> श्वबलाधिकृत | सवार-सेनापति       | २६     | २६     | २८    | २८      | २७   | २०    |   |
| श्राभीर                | <del>ग्र</del> हीर |        |        | ४९    | ४९      | 47   | ४५    |   |
| म्रायुक्तक, तद्-       | तदर्थं कमिश्नर     | 58     | २४     | २३    | २३      | 22   | १४    |   |
| उपचारिक, पट्टक-        | ग्रभिलेख-ग्रधिकारी |        |        | २६    | २६      | २५   | १८    |   |
| उपरिक                  | राज्यपाल           | १३     | १३     | १७    | १७      | १६   |       |   |
| उष्ट्रबलाधिकृत         | ऊँट-सेनापति        | २६     | २६     | २८    | २८      | २७   | २०    |   |
| किशोर-स्रधिकृत         | खच्चरग्रधिकारी (?  | ) २७   | २७     | ४७    | ४७      | 40   | ४३    |   |
| किशोर-बडवा-गो-         |                    |        |        |       |         |      |       |   |
| महिष्यधिकृत            | खच्चर ग्रधिकारी    | २७     | २७     | ४७    | ४७      | 40   | ४३    |   |
| कुमारामात्य            | जिला-भ्रधिपति      | 9      | १२     | १६    | १६      | १५   |       |   |
| कोषपाल                 | खजांची             | 22     | 25     | ४३    | ४३      | ४४   | इं ७  |   |
| क्षेत्रपाल             | कृषि-ग्रध्यक्ष     |        | २०     | ४५    | ४५      | ४६   | ४९    |   |
| खड्गिक                 | खङ्गधारी           |        |        | 38    | 38      | २४   | ३७    | : |
| खंडपति                 | वनपाल              | २३     | २३     |       |         | ३९   | ३२    |   |

वेगदेवी-लितिशूरके (पांडुकेश्वर १) ताम्रपत्रमें।

<sup>&#</sup>x27; मुंगेर ताम्रपत्र (As. Res. I. p. 123) 'भागलपुर-ताम्रपत्र J. A. S. B. XLVI. I. p. 384

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> पांडुकेश्वर (ग्रब जोशीमठ)में

| खंडरक्षास्थानाधि   | पति कंजर्वेटर             |    |    | ४१  | ४१  | ४२ | ३५  |
|--------------------|---------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|
| गमागमिक            | दूत                       | २९ | २९ | 33  | ३३  | ३३ | ३६  |
| गो-ग्रधिकृत        | गो-ग्रफसर                 | २७ | २७ | ४७  | ४७  | 40 | ४३  |
| गौल्मिक            | सिपाही                    | १९ | १९ | २२  | २२  | २१ | १३  |
| घट्टपाल            | डांडेका रक्षक             |    |    | 88  | 88  |    |     |
| चौरोद्धरणिक        | चोरनिग्राहक               | ११ | १५ | 22  | २०  | १९ |     |
| ठक्कुर             | खश-सामन्त                 |    |    | 6   | 6   | ४८ |     |
| तरपति              | घाट-स्रधिकारी             | 37 | ३० | ३९  | ३९  | ४० | 33  |
| दंडनायक, महा-      | मजिस्ट्रेट                | 4  | ११ | १२  | १२  | ९  | 9   |
| दंडपाशिक           | पुलीस                     | १७ | १७ | ३२  | ३२  | 38 | २४  |
| दांडिक             | दंडघारी                   | १६ | १६ | 3 8 | 3 8 | ३० | 23  |
| दुःसाध्यसाधनिक     | पुलीस-सुप्रेंटेंडेंट      | 6  | १० | १८  | १८  | १७ |     |
| दूतप्रेषणिक        | दूतप्रेषक                 | 25 |    | ३०  | ३०  | २९ | २२  |
| दोषापराधिक         | पुलीस पर्यवेक्षक          | 88 | 88 | १९  | १९  | १८ |     |
| नियोगस्थ           | शासननियुक्त               |    |    | ?   | 8   | ?  | 8   |
| पट्टक              | ग्रभिलेख                  |    |    | १५  | २५  | २४ | १७  |
| पट्टकोपचारिक       | ०ग्रधिकारी                |    |    | १५  | २५  | २४ | १७  |
| प्रकृत्यधिष्ठानीय, | प्रष्टादश-१८ प्रजाधिष्ठात | π  |    | 42  | 47  | 44 | 86  |
| प्रतिहार, महा-     | महाम्रंगरक्षक             | Ę  | 6  | ११  | ११  | १० | १०  |
| प्रमातार           | सर्वेयर                   | १० |    | 88  | १४  | १३ |     |
| प्रान्तपाल         | सीमारक्षकश्रधिकारी        | २१ | २१ | ४६  | ४६  | ४७ | ४०  |
| भट्टमहोत्तम        |                           |    |    | 86  | ४८  | ५१ | ४४  |
| भोगपति             | उपरिक                     |    |    | 36  | ३८  | 36 | ३ १ |
| महामनुष्य          | ग्राम-सरपंच               |    |    | 9   | 9   | ४९ | ४२  |
| महाराजा            |                           |    |    | १३  | १३  | १२ |     |
| महिष्यधिकृत        | भैंस ग्रफसर               | २७ | २७ | ४७  | ४७  | 40 | ४३  |
| राजन्यक            | रैनका, राजकुमार           | 8  | 8  | 3   | 3   | 3  | 3   |
| राजपुत्र           | राजपूत                    | २  | 7  | 8   | 8   | 8  | 8   |
| राजस्थानीय         |                           | ?  | २  | 3   | X   | ų  | ६   |
| राजा               |                           |    |    | 2   | २   | २  | 2   |
| वडवा-ग्रधिकृत      | घोडी-ग्रफसर               | २७ | २७ | ४७  | ४७  | 40 | ४३  |
|                    |                           |    |    |     |     |    |     |

|                 |                    |     |     | -  |    |            |    |
|-----------------|--------------------|-----|-----|----|----|------------|----|
| वणिक्           | व्यापारी           |     |     | 40 | ५० | ५३         | ४६ |
| वर्त्मपालक      | मार्गरक्षक         |     |     | 85 | ४२ | ४३         | ३६ |
| विनियुक्तक      |                    | २५  | २५  | 58 | २४ | २३         | १६ |
| विषयपति         | जिलाधिपति          | ₹ १ | ₹ १ | ३७ | ३७ | ३७         | ३० |
| विषयव्यापृतक    | जिला-सचिव          |     |     |    |    | <b>३</b> २ | २५ |
| व्यापृतक        | सचिव               |     |     | २९ | २९ | २८         | २१ |
| शरभंग           |                    | ११  |     | १५ | १५ | १४         |    |
| शौल्किक         | कर-ग्रफसर          | १८  | १८  | २१ | २१ | २०         | १३ |
| श्रेष्ठी        | नगरसेठ             |     |     | ५१ | ५१ | 48         | ४७ |
| सामन्त          |                    |     |     | ६  | ६  | Ę          | ६  |
| सामन्त, महा-    |                    | ૭   | ६   | ૭  | ৩  | છ          | و' |
| सामन्ताधिपति, म | हा-                |     |     |    |    | ११         | ११ |
| सौधभंगाधिकृत    |                    |     |     | २७ | २७ | २६         | १९ |
| हस्तिबलाधिकृत   | गज-सेनानायक        | २६  | २६  | २८ | २८ | २७         | २० |
|                 | कृत गज-ग्रश्व-ऊॅट० | २६  | २६  | २७ | २८ | २७         | २० |
|                 |                    |     |     |    |    |            |    |

(ख) भौगोलिक नाम-

कत्यूरियोंके ग्रिभिलेखोंमें बहुतसे स्थानों, भूभागों तथा जातियोंके नामोंका उल्लेख है, जिनमेंसे बहुत कमका पता लग सका है। "मानसखंड"में भी वहुतसे भौगोलिक नाम ग्राते हैं, किन्तु वह निश्चय ही ग्रिभिलेखोंसे बहुत पीछेकी कृति है। यहाँ इन नामोंकी मूची दी जाती है—

नामसची-

| नाम                           | कहाँ             | ग्रभिलेख      | राजा    |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------|
| ग्रंडारिगनिक                  | रत्नावलीसे पूर्व | पांडुकेश्वर ४ | सुभिक्ष |
| <b>अं</b> तग                  | (भरोसिक)         | ***           | "       |
| अंतरांग (प्रदेश) <sup>२</sup> |                  | " ३           | पद्म.   |
| <b>स्रंब</b> लिपालका          | में व्याघ्रेश्वर | वागेश्वर      | भूदेव.  |

<sup>&#</sup>x27;यहाँ ग्रभिलेखोंके संकेत हैं: ल१-लिलतजूर (पांडुकेश्वर १), ल२-लिलतजूर (पांडुकेश्वर २), भू-भूदेव (वागेश्वर), देश-देशट (बालेश्वर), पद्म-पद्मट (पांडुकेश्वर ३) सुभि-सुभिक्षराज (पांडुकेश्वर ४), देव-देवपाल (मुंगेर). अलकनंदा ग्रौर भागीरथी के बीचका द्वाबा।

| ग्रादित्य (प्रदेश)   | में पेट्टक          | पांडु. ४      | सुभि.    |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| इच्छावल े            | शीलादित्य           | "             | "        |
| इज्जर                | में जातिपोतक        | "             | "        |
| इंद्रवक              |                     | पांडुकेश्वर २ | ल. २     |
| इहंग                 | योशिका (जोशीमठ)     |               | सुभि.    |
| ईशाल                 | में यमुनाग्राम      | वालेश्वर      | देश.     |
| <b>उंग</b> क         | भरोसिक              | पांडु. ४      | .सुभि.   |
| कटनसिला              | घरनाग               | ກັ            | 77       |
| कटुस्थिक             | में दारक            | 77            | "        |
| कंडायिक              | सुभट्टकमें          | "             | 31       |
| कथासिल               | भ्रादित्य           | "             | 11       |
| करनसिल               | घरनग                | "             | "        |
| कर्कटथल              | "                   | "             | 11       |
| कातिकेयपुर           |                     | पांडु. १      | ल. १.    |
| खोटाखोट्टनक          | शिलादित्य           | " 8           | सुभि.    |
| गंगा                 | रत्नावलीसे उत्तर    | 27            | 11       |
| गंगारक               | सोशीजीवक पास        | "             | 11       |
| गंगोधारिक            | घरनाग               | "             | 11       |
| गोचिगटक              | में यच्छसद्दा       | "             | "        |
| गोदोधक               | पैरी                | "             | 11       |
| गोरुन्नासा           |                     | " १           | ल, १     |
| घरनाग                | योशिका <sup>२</sup> | " ४           | सुभि.    |
| जयकूलभुक्ति          |                     | वागेश्वर      | મૂ.<br>" |
| जातिपतोक             | इज्जरमें            | "             | "        |
| तंगणपुर <sup>®</sup> |                     | पांडु. ३      | पद्म.    |

<sup>ै</sup>पेट्टक, कथासिल, न्यायपट्टक, बंदीबल । ैइसी प्रदेशमें घारुमेंगक, सिदारा, बलीवर्दशिला, इहंग, रुल्लथ, तिरिंग, कटनिसल, गंधोधरिक, पुग, कर्कटथल, रालीमूलक थे।

<sup>ै</sup> म्रलकनंदा–भागीरथी संगमसे ऊपर म्रलकनंदाकी उपत्यका ही तंगण प्रदेश थी जिसमें तंगणी नामकी ग्राज भी एक चट्टीं है।

| •                       |                     |           |       |
|-------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 22                      |                     | " 8       | सुभि. |
| तपोवन                   |                     | " २       | ल. २  |
| तमेहक                   | रत्नावली पास        | " &       | सुभि. |
| तल्लासाट                | विहान्दक            | "         | "     |
| तिरिंग                  | घरनाग               | 77        | 11    |
| तुंगादित्य <sup>१</sup> | रणदावक              | 27        | 11    |
| थपलियासारी              | इन्द्रवक पास        | पांडु. २  | ल. २  |
| दारक                    | कटुस्थिकामें        | पांडु . ४ | सुभि. |
| दालीमूलक                | घरनाग               | 77        | 11    |
| दावक                    | तुंगादित्यमें       | 11        | 17    |
| दुज्जन                  | भरोसिकामें          | पांडु. ४  | सुभि. |
| दुर्गाभट्ट              | हर्षपुर             | 22.       | 11    |
| न्यायपट्टक              | श्रादित्य           | 11        | 11    |
| पणभूतिक                 |                     | " १       | ल. १  |
| पर्वभानु                | उगंक                | " 8       | सुभि. |
| पूग                     | घरनाग               | 17        | 11    |
| पेट्टक                  | म्रादित्य           | 22        | "     |
| पैरी                    | में गोदोघ           | 77        | 11    |
| बदरिकाश्रम <sup>२</sup> | तंगणपुरमें          | 11        | 11    |
| बंदीवल                  | स्रादित्य           | "         | 11    |
| वलीवर्द                 | घरनाग               | "         | 11    |
| वरियाल                  |                     | "         | 11    |
| भरोसिक                  | सिट्टक <sup>३</sup> | "         | 17    |
| भिहलक                   | शिलादित्य           | "         | 17    |
| भेटसरी                  |                     | 33        | "     |
| महाराजियक               | शिलादित्य           | "         | "     |
| यच्छसद्दा               | गोचिगाटक            | "         | "     |
| यमुना ं                 |                     | वालेश्वर  | देशट. |

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>में रणदावक श्रौर लोहरस ।

<sup>&</sup>lt;sup>च</sup>वदरिकाश्रममें <sup>३</sup>सिट्टक, उसोक, विजत, दुज्जत, श्रंतग, वाचटक, वराहभूमि ।

| योशिका <sup>१</sup>   | घासमेंगक      | पांडु. ४ | सुभि. |
|-----------------------|---------------|----------|-------|
| रत्नावली <sup>२</sup> | सडायिक पास    | 11       | "     |
| रुल्लनाथ              |               | "        | "     |
| लोहरस                 | त्ंगादित्य    | "        | "     |
| वनोलिक                |               | "        | "     |
| <b>व</b> च्छतक        | विधिमालके पास | 11       | "     |
| वतिपतोक               | इज्जर         | "        | 11    |
| वराह                  | भरोसिक        | "        | "     |
| वाचाटक                | "             | 11       | 11    |
| विजट                  | 27            | 11       | "     |
| विधिमालका             |               | 77       | ***   |
| विहान्दक              |               | "        | 11    |
| व्याघ्रेश्वर          | स्रंवलिपालिका | वागेश्वर | भू.   |
| शिला                  |               | पांडु, ४ | सुभि. |
| शिलादित्य³            |               | "        | ",    |
| शीरा                  | वेनवक         | 77       | "     |
| संकट                  |               | पांडु. ४ | सुभि. |
| सदायिक                | रत्नावली      | 17       | "     |
| सटिकतोक               |               | 11       | 11    |
| सत्रकपुत्र            | समिज्जीय      | "        | 11    |
| सरना                  | सुभट्टक पास   | "        | 21    |
| सामिज्जीय             | सत्रकपुत्र    | 11       | 11    |
| सिट्टक                | भरोसिक        | "        | **    |
| सिदारा                | योशिका        | "        | "     |
| सिला                  |               | 11       | 11    |
| सुभट्टक               | सरना पास      | "        | "     |
|                       |               |          |       |

<sup>ं</sup>योशिक (जोशीमठ) में घासमेंगक, सिद्दारा, वलीवर्दशिला, ईहंग, रुल्लथ, तिरिंग, कटनिसल, गंघोघारिक, पुग, कर्कटथल, द्वाली ेमूलक इसकी सीमा थी पूर्वमें ग्रंदारिगनिक पश्चिममें संकट, दक्षिणमें तमेहक (सेनयिक)

ैइसमें थे–इच्छावल, भिहलक, महाराजविक, खोराखोट्टनक।

| ९४          | हिमाल      | य-परिचय (१)      | [ २९३।२   |    |
|-------------|------------|------------------|-----------|----|
| सेनीयक      | तमेहक      | "                | "         | 3, |
| सोशीजीवक    | गंगारक पास | "                | "         |    |
| हर्षपुर     |            | "                | "         |    |
| ेँ (ग) जाति | -नामसूची-  |                  |           |    |
| ग्रान्ध्र   | **         | पांडु. १, २      | ल. १, २   |    |
| "           |            | वालेश्वर         | देश.      |    |
| "           |            | पांडु. ४         | सुभि.     | y  |
| ग्रान्ध्रक  |            | मुँगेर           | देव.      |    |
| म्रोड्      |            | पांडु. १, २      | ल. १, २   |    |
| ກົ          |            | पांडुँ ३         | पद्म.     |    |
| "           |            | पांडु. ४         | सुभि.     |    |
| कलिंग       |            | पांडुं. १, २     | ल. १,२    |    |
| 24          |            | वालेश्वर         | देश.      |    |
| "           |            | पांड्. ३         | पद्म.     |    |
| "           |            | मुँगेर           | देव.      |    |
| किरात       |            | पांडु. २         | ल. २      |    |
| 17          |            | पांडुं. ३<br>" × | पद्म.     |    |
| 11          |            | " 8              | सुभि.     |    |
| खष (खश, खस  | r)         | " १ २            | ल. १२     |    |
| 11          | ,          | वालेश्वर         | देश.      |    |
| 77          |            | पांडु ३          | पद्म.     |    |
| "           |            | "" ¥             | सुभि.     | ž  |
| "           |            | मुँगेर           | देव.      |    |
| गौड़        |            | पांडु. १,२       | ल. १ ल. २ |    |
| "           |            | वालेश्वर         | देश.      |    |
| "           |            | पांडु ३          | पद्म.     |    |
| "           | •          | पांडु ४          | सुभि.     | ٠  |
| "           |            | मुॅंगेर          | देव.      |    |
| चंडाल       |            | पांडु. १,२       | ल. १,२    |    |
| "           |            | बालेश्वर         | देश.      |    |
| "           |            | पांडु. ३         | पद्म      |    |

| "                        | "                             | •           |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
|                          | 8                             | सुभि.       |
| "                        | मुँगेर                        | देव.        |
| द्रविड़                  | पांडु १, २                    | ल. १, २     |
|                          | " ₹                           | पद्म.       |
|                          | " 8                           | सुभि.       |
| भोट (तिब्बती)            | मुॅगेर                        | देव.        |
| मेद                      | पांडु . २                     | ल. २        |
| "                        | बालेश्वर                      | देश.        |
| "                        | पांडु. ३                      | पद्म.       |
| "                        | 11                            | सुभि.       |
| "                        | मुँगेर                        | देव.        |
| लासत (ल्हासा)            | ",                            | 11          |
| हूण                      | पांडु. २                      | ल. २        |
| ",                       | " 3                           | पद्म.       |
| "                        | " *                           | सुभि.       |
| 77                       | मुँगेर                        | डे.<br>देव. |
| (घ) मानसखंडमे            | ं <b>ग्राये भौगोलिक नाम</b> - |             |
| <b>ग्र</b> गस्त्येश्वर   | त्रगस्त्यमुनि (मंदाकिनी-तट)   |             |
| ग्रग्नितीर्थ             | ग्रग्निकुंड                   |             |
| ग्रसुरगिरि               | पालीसे ऊपर (तल्ला डोरामें)    |             |
| <sup>-</sup> त्राकाशगंगा | तुंगनाथसे निकली नदी (ग्रागास) |             |
| ऋषिकेष                   | हृषिकेश                       |             |
| कर्णप्रयाग               |                               |             |
| कल्पस्थल                 |                               |             |
| कल्पेश्वर लिंग           | उरगम गाँवमें                  |             |
| कषाय                     | कशार (कलमांटिया-शिखर, ग्रलम   | ोड़ा)       |
|                          |                               |             |

कात्यायनी (श्यामा) देवी—सियाही देवी कालिक्षेत्र काल वंगवारा काली कैल गंगा

कूर्म-शिला कानादेव पहाड़ (पट्टी चरालमें छीरापानीके पास)

कूर्माचल कुमाऊँ

गोरीफाटमें एक पर्वतवाँही केतुमान् छे-छल (ब्यांस) केरलगि कोसी नदी कौशिकी मंदाकिनीकी ऊपरी धारा क्षीर गंगा खोजरनाथ (तिब्बत) खेचर तीर्थ ग्रलमोडाके पास गणनाथ व्यांसमें गर्ग (पर्वत) गागर गौला गार्गी गगास नदी

ऋषि गालव

गुप्तकाशी (मारी गाँव) गुप्तवाराणसी

गाँव गोदावरी

गाँव (चमोलीके पास) गोपेश्वर

गोपाई गोपीवन त्रियुगी गोरक्षाश्रम गोपेश्वर गोस्थल

गोस्थल-क्षेत्र गोथल (मल्ला-नागपुर)

गंगाद्वार हरद्वार

फलासी गाँव (तल्ला-नागपुर) गंगेइवर गिधिया (काली कुमाऊँ) गंडकी

गौरी गिरि डोल्मा ला (?)

घोषेश्वर नेलङ्के ऊपर (माना, रुदता, जाट संगम)

विकिया साईंमें नैलेश्वर चक्रेश्वर

चतुदंष्ट्र चौंदंस प्रदेश चंद्रभागा चंद्रभागा

चंद्रशेखर

मेना नदी (उरगम) चर्मण्वती

चंडीश शिवगण

चित्रशिला रानीवागके पास

जीवार जोहार ज्योतिर्घाम जोशीमठ

ज्वालातीर्थं ज्वालामुखी (कांगडा)

टंकर जागेश्वर पहाड़

तक्षक सर्पगाँव (सोमेश्वरके समीप)

तत्क्षेत्र पिंडार पार ग्राधाकोश

तपोवन जोशीमठके पास

तमसा टौंस नदी

तारक तारकधुरा (भोट-मार्ग)

तृषि नैनीताल तंकर जागेश्वर

तंकरा "

त्रिविकमनदी सिनी (त्रियुगी-पास)

दक्षतीर्थ

दमयंतीसर रानी दमयंतीका ताल (नैनीताल जि॰)

दारक (शिखर) संथोली दरकोट

दारु

दारुकावन जागेश्वर

दारुण दारुम (गंगोली) दारुन जागेश्नरपहाड़ दुर्गेश्वर भ्यंक्षी गाँव

दुःशासनेश्वर सुकोचर (पट्टी ग्रठागुलीमें, बसुलीसरके पास)

देवकी दबका नदी

देवीकुंड नागनाथके पास (वि० नागपुर)

द्रुणिन द्वारकाके परे

द्रोण दूनागिरि (डारा हाट)

नन्दप्रयाग नन्दिकर्ना-प्रलकनन्दा संगम

नलकुंड नलपटन

नवकोण सरोवर नौकुचिया (नैनीताल जि०) नागपुर नाकूरी (पर्गना दानपुर)

नाला कैलास पर्वत-मालाका शिखर

नीलगिरि कोकसका डंडा (वार्गश्वर)

ि २०३।२

पंचिशरा पंचचूली

पंचसरोवर कालीह्नद, कामह्नद, पद्मह्नद पताका ध्वज पहाड़ (पट्टी खरायत)

पाटन वालेश्वरसे ऊपर

पांड्स्थान पांड्केश्वर (वदरीनाथके पास)

पावन (पहाड़) पट्टी माली (शिरा)

पिंडारक पिंडार नदी

पिनाकीश पिननाथ (बैजनाथके पास) पुष्कर त्रिशृलका एक शिखर

पुष्करशिखर पोखरी गाँवके ऊपर (वि० नागपुर)

पुष्पभद्र भीमतालकी नदी

पुलोमा शिखर दरमा-व्यांस-विभाजक गिरि-दंड

फालाण तीर्थ सोमेश्वरके पास

ब्रह्मकपाल बदरीनाथके पास चट्टान

ब्रह्मद्वार ब्रह्मकंठी

ब्रह्मपुत्रस्थान बान-उपत्यकामें ब्रह्म-सरोवर मानसरोवर

बालिक्व सुसवा नदी (देहरादून)

बिन्ध्य ग्रगरगार

भिल्ल-क्षेत्र भिलंगना-उपत्यका (टिहरीमें त्रियुगीसे पश्चिम)

भीम-सरोवर भीमताल

भीमसेन भीम उडियार (गुफा)

भुवनेश्वर, पाताल- (पट्टी बराँवमें)

भृगुतुंग पोखरी (पट्टी-भेरङ्) मणिभद्रा महादेवसर (प॰ दसोली)

मन्वाता उस्तीमठ मंदिर

मर्कतेश्वर माको गाँव (तंगनाथके पंडोंका)

मल्लनारायण मूलेन (पिंडारीके मार्गमें सुरिङ्से ऊपर)

मिल्लिका माला गाँवके पास मिल्लिकादेवी नदीकी चट्टान पिल्लिकार्जुन ग्रस्कोटमें

महापंथ केदारके ऊपर शिखर-हिमानी महाभद्र मल्ली-दसोलीमें महिषमर्दनी त्रियुगी गाँव माध्वी नलपटनसे उत्तर मानसरोवर, मि-फम्-छो मानस रतीश्वर गोपेश्वरसे नीचे, त्रिशल-संगमपर रथवाहिनी पश्चिमी रामगंगा ग्रत्मोड़ामें मिशन-स्कृलसे निकली धारा रमभा रांसी तरसाली गाँव राजराजेश्वरी कुट्टरिया ताल रामसरोवर रावण ह्रद राकस ताल लक्ष्मण-स्थान लछमन भ्ला लास्य-तरंगिणी लातूर नदी (टिहरी) लोध्रशिखर भदकोट लोह लोहाघाट नदी वरादित्य कटारमल्ल सुर्यमंदिर विह्नितीर्थ ग्रग्नितीर्थ (गौरीकुंड) टेहरीमें वागलक्षेत्र वागेश्वर व्याघ्रेश्वर वाराणसी क्षेत्र उत्तरकाशो विद्रोण विधोन त्रिय्गी-मंदाकिनी संगम विनायकद्वार विभांडेश्वर राना (डोरा-मल्ला)के पास विरहीगंगा विरहवती विल्वेश्वर

विष्णुगंगा

ग्रलकनन्दा

विष्णुतीर्थ यमुना-तमसा-संगम (कलसीके पास) वेनशिखर (ग्रादिवदरीके पास) वेणु

वेतालीन ख्मगढ़ वैतरणी कुदरीगढ़ व्याघ्रेश्वर वागेश्वर

व्यांस व्यासाश्रम

शतद्र सतलज

शंभु गुरला (?)

टेहरीमें शाकंभरी क्षेत्र

करनाली नदी शारदा सुवाल नदी शाली शाल्मलि सालम

मध-मन्दाकिनीके संगमपर शिवकुंड

शीतवनि कोटा (दून) नागमंदिर शेषनाग टेहरीमें शेषेश्वर

करनाली नदी सरय सुन्दर ढुंगा सरस्वती

लोहबाकी नदी सारा सिद्धकूट नागसिद्ध

कुहुरियाके समीप (ग्रब शुष्क) सीताह्रद सूर्यकुंड वागेश्वरसे ऊपर सरयपार

गुप्तकाशी सौम्यकाशी

स्वयंभू सितोला (अलमोड़ा समीपे) महापंथके ऊपरके शिखर-समृह

स्वर्गारोहणी

हरिद्रानदी जलमाल (सिनीगढ़)

हरिणकाली० गत्-क्युत्-छो, गोर, ग्यल-छो, छोल-गन (रावण ०)

हंसतीर्थ कानदेव गौरीकुंड हिरण्यगर्भ नागशिखर हेमशृंग

# ३. कत्यूरीवंशका उद्गम

परम्पराके ग्रनुसार इस वंशका संस्थापक वासुदेव ग्रौर समापक वीरदेव था । दोनोंका नाम किसी ग्रभिलेखमें नहीं है। ग्राश्चर्य तो यह है, कि ये नाम वंशाविलयों में भी नहीं हैं। वैजनाथके मूर्तिसंग्रहालयमें दो शिलालेख हैं, जिनमेंसे एकमें "महाराजाधिराज परमभट्टारक श्री लखनपाल देव के" भृमिदान तथा उद्गम ]

"वेद्यनाथ कार्तिकेयपुर" का उल्लेख है। यहीं घ्रद्रपाल देव, तिभुवनपाल देवके नाम भी उल्लिखित हैं, जिनका भी पता दोनों वंशाविलयोंमें नहीं है। उनके बारेमें कहा जा सकता है, कि डोटी ग्रौर ग्रस्कोट शाखाके ग्रितिरिक्त पाली (द्वारा-हाट) की भाँति वैजनाथमें भी कोई कत्यूरी शाखा राज करती होगी, लखनपाल उसी शाखाका राजा था।

### (१) कत्यूरी ग्रौर शक-

शतुद्धारा पदच्युत राजाओं अथवा राजवंशोंका दुर्गम पर्वतोंमें शरण लेना इतिहासमें बहुत देखा जाता है। श्वेत-हूणोंने जब बलख और मध्यएसियाके कुषाण राजाओंको परास्त किया, तो उन्होंने दरवाज, बदखशाँ आदि की दुर्गम पहाड़ियोंमें शरण ली और वहाँके सीधेसादे निवासियोंकी श्रद्धा तथा शक घुमन्तुओंकी सहायतासे वह छोटे-मोटे राज्य स्थापित करनेमें सफल हुए। यही अवस्था हुणों तथा दूसरे शत्रुओंके प्रहारसे भारतीय शक-शासकोंकी भी हुई होगी। डोटी और अस्कोटकी वंशाविलयोंमें कत्यूरियोंका मूलपुरुष शालिवाहन माना गया है। गढ़वालकी दो वंशाविलयों (विलियम्स और अल्मोड़ाकी) में भी कमशः आठवें तथा ग्यारहवें राजा शालिवाहन हैं। यद्यपि शालिवाहन आंध्र-शातवाहनोंका नाम है, जो कितने ही समयतक शकोंके प्रतिद्वन्द्वी तथा संबंधी भी रहे, किन्तु जिस तरह शकोंके शकाब्दको शालिवाहन शकाब्द भी कहा जाता है, वैसे ही शक के लिये शालिवाहनका प्रयोग किया जा सकता था। कत्यूरियोंके शकोंसे संबंधका इससे भी अधिक प्रमाण हैं, शकों जैसी बूटधारी सूर्यकी मूर्तियाँ. जो गोनेश्वर, कटारमल, बैजनाथ, वागेश्वर, द्वाराहाट सभी जगहोंमें बहुतायतसे मिली हैं।

## (२) काबुली कटोर श्रौर कत्यूर-

कत्यूरको कार्तिकेयपुर या कार्तिकपुरका अपभ्रंश माना जाता है, किन्तु कार्तिकपुर 7 कित्यउर 7 कित्उर 7 कत्यूर अधिक स्वाभाविक है। कत्यूरका कभी कभी कटार भी हो जाता है, यह कटारमलके प्रसिद्ध सूर्यमंदिरके नामसे प्रकट होता है। अटिकन्सनने लिखा हैं—''ऊपरी कुनार-उपत्यकाकी चित्राल, यस्सन और मस्तूज रियासतोंका नाम (कश्कर) है। .....इन रियासतोंके शासक आज भी कटोरवंशके हैं, (जिनमें) खुशवस्त्तिया शाखा यस्सन और मस्तूजमें रहती है और शाहकटोर-शाखा चित्रालमें ।.... अभिलेखोंसे आठवींसे सोलहवीं सदी तक एक वंशकी परम्परा प्राप्त होती है, जिससे कि अनेक छोटे-छोटे

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> At. Vol II, p. 381

राजवंश इन पहाड़ोंमें आ फूटे। गढवाल-कुमाऊंके खिसया—कत्यूरीके उद्गमके लिये हमें सिन्धु पारके इन पहाड़ी खिसया-कटोरोंकी ग्रोर देखना होगा। "लेकिन कत्यूर ग्रौर कटोरसे संबंध स्थापित करनेके लिये यह ग्रावश्यक नहीं है, कि हम कत्यूरोंको सिन्धुपारसे ग्राया मानें, ग्रौर न यही ग्रावश्यक है, कि कटोरोंको खस माना जाये। खश ग्रौर शक एक ही जातिकी दो लहरें हैं, जिनमें शक ईसापूर्व प्रथम शताब्दीमें भारतमें ग्राये, जब कि खस ग्रायोंके हिमालयमें फैलनेसे पूर्व ही यहां फैल गये थे। कटोर ग्रौर कत्यूर खशोंसे ग्रपनी ग्रात्मीयता भले ही समभते रहे हों, विशेषकर खशोंके देशमें ग्राके वस जानेपर, वह वस्तुतः शकोंकी कुषाण शाखाके ग्रंतर्गत थे, तभी उनका संबंध शकशालिवाहन—किनष्कसे जोड़ा जा सकता है। शब्द-साम्य, सूर्यपूजा-साम्य ग्रादिसे कत्यूर ग्रौर कटोर ग्रवश्य एक हो सकते हैं।

श्रट्किन्सनकी संचित<sup>९</sup> सामग्रीका सारांश यह है: मुसलमान र ऐतिहासिकोंके अनुसार काबुलमें कटोरमान वंशका राज्य था। इसके राजाओं में एक वास्देव था, जिसका उत्तराधिकारी कनक ग्रंतिम राजा हुग्रा । जोशीमठ (प्रथम कार्तिकेयपुर) के कत्यूरीवंशके संस्थापकका नाम भी वासुदेव था। पाँचवीं सदीके मध्यमें कस्पियनसे यमुना तकका भूभाग श्वेतहृणों (हेफ्तालोंके) हाथमें था, कितु छठी सदीके मध्यमें काबुल तकका उनका राज्य तुर्कोंने ले लिया, ग्रौर भारतमें भी मिहिरकुलको पराजित हो कश्मीरमें शरण लेनी पड़ी। इसी समय काबुलपर तुर्कोंका शासन स्थापित हुम्रा होगा । प्रारम्भिक मुसलमान भूगोलज्ञोंके लेखोंसे पता लगता है, कि उनके समयमें काबुल-जिसे अल्बेरूनी कपिशा भी लिखता है-के निवासी हिन्दू ग्रौर शासक तुर्क (मुसलमान नहीं) थे। इतिहासकार इस्तस्त्री (९१५ ई०) लिखता है: "काबुलका दुर्ग ग्रपनी दृढ़ताके लिये प्रख्यात है, जिसपर पहुँचनेका एक ही मार्ग है। वहाँ मुसलमान भी हैं, किन्तु प्रधिकांश नगरमें हिन्दके काफिर रहते हैं।" काबुलकी ग्रीर मुसलमानींका प्रथम ग्राक्रमण ६४४ ई० में खलीफा उस्मानके इराकी क्षत्रप ग्रब्दुल्लाके समयमें हुग्रा था, किन्तु गाजी अबदुर्रहमान ६६१ ई० में ही काबुल पहुंच सका, जब कि उसने वहाँके राजा (काबुलशाही) को बंदी करके मुसलमान बनाया। राजाने फिर इस्लामको प छोड मसलमानोंको मार भगानेके लिये भारतके राजाग्रोंसे प्रार्थना की । उसने

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> At. Vol. II, pp. 382, 984, 430-43

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रल्-हिन्द

प्रायः ग्रपने सारे राज्यको स्वायत्त करना चाहा, किन्तु उसे ग्ररब-सेनाके सामने परास्त हो वार्षिक कर देना स्वीकार करना पड़ा । ६८३-८४ ई० में काब्लके राजाने कर देनेसे इन्कार किया, जिसपर अरबोंने आक्रमणकर उसे मार डाला। इसके बाद भी संघर्ष बंद नहीं हुआ, कभी काबुलका राजा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता श्रौर कभी करद बन जाता। ६९७-९८ में राजा रत्नपाल (रनवल) ने मुस्लिम सेनाको बुरी तरह हराया और अरब सेनापितको अपना प्राण बड़े महगे मोल लेना पड़ा । ग्रब बगदादके ग्रब्बासी खलीफोंका शासन था, जिसकी स्थापनामें सबसे भारी हाथ ईरानी हुज्जाजका था। हुज्जाजने (७००-१ में) वदला लेनेके लिये श्रवदुर्रहमानके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना काबुल भेजी, जो राजा काबुलको हरानेमें सफल हुई, किन्तु हुज्जाजने विजेताका जैसा स्वागत-सम्मान करना चाहिए था, नहीं किया, क्योंकि उसने स्थायी रूपसे काबुलपर ग्रधिकार नहीं कर लिया। श्रब्दुर्रहमानने काबुलके राजासे समभौता करके विद्रोह किया, किन्तु वह श्रसफल हो म्रात्मघात करनेके लिए बाध्य हुम्रा । भावी खलीफा माम्न जब खरासानका गवर्नर था, उसी समय काबुलपर ग्रिधिकार करके उसने राजाको मुसलमान बनाया, किन्तु यह विजय भी ग्रस्थायी थी। बगदादी खलीफोंके साम्राज्यके ध्वंसके बाद स्थापित होनेवाले खुरासान-मध्यएसियाके शासक याकूब लैसपुत्रने ८६९-७० में काबुलपर प्रिविकार कर उसके राजाको बंदी बना लिया । यह विजय कुछ स्थायी जरूर थी, किन्त ग्रन्तिम नहीं। बेरूनीके अनुसार कनक कटोरमान-वंश तथा काबुलका श्रंतिम राजा था। उसे वह तुर्क वंशका बतलाता है। बेरूनीकी जन्मभूमि ख्वारेज्म कई सदियोंतक तुर्कोंके शासनमें रही। वह उनके जातिवंशसे भली प्रकार परिचित था, इसलिए वह कटोरमानोंको तुर्क कहनेमें गलती नहीं कर सकता, किन्तु इसमें संदेह है, कि छठी सदीसे चार सदियोंतक ग्रन्य हिन्दुश्रोंमें व्याह-शादी करके भी कटोरमान ग्रपनी तुर्की (मंगोली) मुखमुद्राको कायम रख सके होंगे। कटोर-मान कनकका राज्य ब्राह्मण-मंत्री कलारके हाथमें चला गया, जिसके उत्तराधि-कारी भीम, जयपाल, ग्रानंदपाल ग्रौर निरंजनपाल थे। निरंजनपाल १०२१ में गद्दीपर बैठा, जिसके पाँच साल बाद उसका पुत्र भीमपाल राज्यारूढ़ हुम्रा ।

पहिलेके मुसलमान सुलतान काबुलसे दूर रहते थे, किन्तु ९६१ ई०में गजनीके (तुर्क) सुल्तान ग्रल्पतिगनने गजनीमें ग्रपना राज्य स्थापित किया, इसी समयसे काबुलके बौद्धों श्रौर ब्राह्मणधर्मियोंपर जबर्दस्त ग्रत्याचार होने लगा, जिससे वह या तो मुसलमान हो गए ग्रथवा पहाड़ों या भारतकी स्रोर भाग गये। यही स्रवस्था उसके उत्तराधिकारी सुबुक-तिगन तथा तत्पुत्र महमूद गजनवीके समय भी रही।

महमूदके पुत्र मसऊद (१०३२ ई०) के समय एक नवमुस्लिम बने हिंदू तिलकने सभी हिन्दू कटोरोंको सुल्तानके स्राधीन बनवाया ।

तैमूरने १४०८ ई० में कटोरोंपर म्राक्रमण किया था। उस समय काबुलउपत्यकामें कटोर ही नहीं तुर्क, ऐमक (मंगोल) और ग्ररब भी निवास करते थे,
तो भी म्रधिकांश निवासी ताजिक थे, जैसा कि म्राज भी पासकी कोहदामन
(किपशा) उपत्यकामें हैं। उत्तर-पूर्वके पहाड़ोंमें तब भी काफिर कटोर भौर गबरक
रहते थे। इस समय कटोरोंकी भूमि कश्मीरसे काबुलतकके पहाड़ोंमें फैली हुई थी।
जहांगीरके समय (१६१९ ई०में) इस प्रदेश—पकली सरकार (जिले) के उत्तरमें
कटोर प्रदेश, दक्षिणमें घक्कर, पूरबमें कश्मीरी पर्वत और पश्चिममें म्रटक-बनारस
थे। म्राजकल कटोर गिल्गित, दरेल, भौर चित्रालके इलाकोंका नाम है, भौर
जैसा कि पहिले कहा गया, खुशबिस्तिया कटोर यस्सनके शासक हैं, चित्रालके
महतर (राजा) शाहकटोर हैं। गिल्गितका म्रांतिम रांजा श्री बुद्धदत्त भी शाहकटोर-वंशी था।

### (३) कत्यूर-कार्तिकपुर

जिस तरह पहाड़ोंमें काबुल-गिल्गित-काशगरसे कुमाऊँ और आगे तक खश कश,या शक जातिका विस्तार रहा है,वही बात यदि उनके उत्तराधिकारियों कटोरों और कत्यूरोंके समय हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। कुषाण-शकोंके सिक्कोंपर कार्तिक (कार्तिकेय या स्कन्द) की भी मूर्ति रहती थी, इमलिए उनके वंशज अपने वंश-गौरव तथा वीरत्वकी सूचनाके लिए यदि देव-सेनानीके नाम पर प्रथनी राजधानीको कार्तिकपुर या कार्तिकेयपुर कहें, तो स्वाभाविक ही है। शायद प्रथम कार्तिकेयपुर जोशीमठमें था, जिसके पतनपर यह नाम कत्यूरवंशजोंकी नयी राजधानी वैद्यनाथ और गौमती-उपत्यकाके लिये व्यवहृत होने लगा।

## ४. हिमाचल बौद्धसे ब्राह्मणधर्मी

परम्परा वासुदेव (८५० ई०) को कार्तिकेयपुर तथा कत्यूरीवंशका संस्थापक बतलाती है, श्रौर यह भी कि वही बौद्धसे ब्राह्मणधर्मी बना । श्रभिलेखोंमें प्राप्त तेरह राजाग्रोंमें उसका नाम नहीं मिलता । वसंतनदेवको वासुदेव मान लेनेपर पहिले कहे श्रनुसार वह कन्नौजके राजा मोज प्रथम (८३६-९२) ग्रौर पालवंशी विग्रहपाल (८४५-५७) का समकालीन होगा । मोटके शासनका जुवा फेंकनेका काम शायद इसीने किया, यह कह श्राये हैं। यह भी संभव है, कि किसी कटोरवंशीके इस भूभागमें श्रा जमनेमें भोटसाम्राज्य कारण बना हो, क्योंकि

भोट-साम्राज्य कटोरोंके देश गिल्गित (उत्तर कटोर) तक फैला हम्रा था, जहां पर कि ग्ररब ग्रौर भोट राज्योंकी सीमायें मिलती थीं। वासदेव "गिरिराज-चक्र-चूड़ामणि" की उपाधिसे भी विभूषित किया गया है। शंकराचार्य (७८८-८२० ई०) वासुदेव या वंसतनके समकालीन हो सकते हैं। परम्परा शंकराचार्यके हिमालय-के इस भागमें आनेकी भी बात कहती है। आनेपर वह वसंतन या वासदेवके समय स्राये होंगे। किन्तु यह कोरी कल्पना है, कि शंकरने भारतके स्रौर स्थानों तथा यहाँसे भी बौद्धोंका उच्छेद किया। वागेश्वर (व्याघ्रेश्वर), वैद्यनाथ स्रादिकी विशेष प्रकारकी शिवमृतियों ग्रौर लिंगोंसे पता लगता है, कि यहाँका धर्म माहेश्वर संप्रदाय, (लक्लीश) था, जिसका गुर्जर-प्रतिहार कालमें उत्तर-भारतमें सर्वत्र जोर पाया जाता था। इसमें शिवलिंगको पूरे शिश्नका रूप देनेकी कोशिश की जाती थी । श्रभिलेखोंमें कत्यूरी राजाग्रोंने ग्रपनेको "परममाहेश्वर" लिखवाया है, ग्रौर उनके समयकी शिवमृतियाँ उन्हें लकुलीश पंथसे जोड़ती हैं । नवीं शताब्दी भारतके बहुतसे भागोंमें बौद्धधर्मके ह्रासकी शताब्दी नहीं मानी जा सकती। इसी समय पूर्व-भारतमें नालंदा, विक्रमिशला जैसे विश्वविख्यात बौद्ध विद्यापीठ दूर दूर तक ज्ञान-विज्ञानका प्रसार कर रहे थे। हाँ, सिंध, मुलतानपर एक शता-ब्दीके मुस्लिम-शासनके कारण वहाँ ब्राह्मण श्रौर बौद्ध दोनों धर्मोंको क्षति जरूर हुई थी। हिमालयमें कश्मीर ग्रब भी बौद्धगढ़ था, जहांके पंडितोंने संस्कृतसे तिब्बतीभाषामें सैकड़ों अनमोलग्रंथोंका अनुवाद करनेमें भारी सहायता की। यदि हिमालयके इस भागमें बौद्ध धर्मका ह्यास हुन्ना भीर उसका स्थान ब्राह्मण धर्मने लिया, तो इसका कारण शंकराचार्य नहीं थे, उनका तो यहां उस समय नाम भी लोग नहीं जानते होंगे।

वस्तुस्थिति यह थीः कम या ग्रधिक दो शताब्दियोंसे इस भागपर विदेशी भोटदेशियोंका शासन था, जिसमें कभी कभी जन-साधारण पर अत्याचार, तिब्बतियोंके बौद्ध होनेके कारण बौद्धोंके प्रति पक्षपात एवं ब्राह्मणोंके प्रति कुछ द्वेष या उदासीनता भी रही होगी। तिब्बती लोग ब्राह्मणोंके वर्णाश्रम-साम्राज्यसे दूर रहते थे, उससे उन्हें कुछ लेना-देना नहीं था, इसलिए वह अपना देश छोड़ आए कृषाणोंकी भाँति उनके फंदेमें फंसनेके लिए मजबूर नहीं थे। जब तिब्बती राज-शक्ति विकेन्द्रित होने लगी, केदारखंड परसे उसका दबाव हटने लगा और यहाँ शक्ति हथियानेके लिए विदेशी (भोट) क्षत्रप तथा स्वदेशी सामन्तोंका दृश्द्व मचा, उस समय विदेशी बौद्ध सत्ताधारियोंके हिन्दुत्वको स्वीकार न करनेके कारण भोट क्षत्रपका बल निर्बल रहा होगा और स्वदेशीय जातीयताके

समर्थक सामन्तोंका बल मजबूत । इस प्रकार राजनीतिक युद्धमें जौके साथ घुनकी भाँति बौद्धधर्म पिस गया होगा । इसी समय शक-वंशीय कत्यूरी वसंतन या वासु-देवने हवाका रुख देख बौद्धधर्म छोड़ ब्राह्मणधर्मकी शरण ली होगी, भोट-शासनको उठानेमें सहायता की होगी, श्रौर इस प्रकार श्रलकनंदाकी घाटीका एक ठाकुर केदारखंडका राजा बन गया।

ऐतिहासिक परिस्थिति बतलाती है, कि यहां नवीं शताब्दी तक बौद्ध धर्मका ग्रच्छा प्रचार था, किन्तु यह ग्राश्चर्यकी बात है, कि गढवाल-कुमाऊँमें बौद्धधर्मके पुरातात्विक चिह्नोंका सर्वथा स्रभाव-सा है। वैजनाथ ( ग्रलमोड़ा )की जिस मूर्तिको लोग बुद्धकी मूर्ति बतलाते हैं, वह कुबेर या भैरवकी मूर्ति हैं, बुद्धकी हर्गिज नहीं । द्वाराहाट (द्वारा) में दसवीं-बारहवीं सदीके एक पीतल तथा कई पाषाण जैन मूर्तियाँ विद्यमान हैं, किन्तु वहाँ भी कोई बीद्ध मूर्ति नहीं दिखलाई पड़ती । सिर्फ वागेश्वरकी दो पाषाणमूर्तियाँ बुद्धमूर्ति-सी मालूम होती हैं, जो किसी जलते मंदिरमें से निकली हैं, किंतु सामनेसे पत्थरके एक मोटे स्तरके टूटकर निकल जानेसे वह इतनी विरूप हो गई हैं, कि पद्मासनके साथ भूमिस्पर्श-मुद्राकी रूपरेखा ही से उनके बुद्धमूर्ति होनेका संदेह होता है। इससे यह भी मालुम होता है, कि इस स्वदैशी-विदेशी कलहमें नगरों-ग्रामोंमें ग्राग लगाकर जो ध्वंसलीला हुई थी, उसके शिकार मंदिर ग्रीर विहार भी हुए थे। यह भी केदार-कुमाऊँमें बौद्ध मूर्तियोंके अभावका कारण हो सकता है। वैसे तिब्बतके विहारोंके देखनेसे मालूम है, कि उस समय केदारखंडके बौद्धविहारोंकी मूर्तियाँ भी पत्थरकी नहीं बल्कि अधिकतर धातु, काष्ठ श्रौर मिट्टीकी रही होंगी। धातु-मूर्तियाँ तो कत्यूरीकालके पीछेके संघर्षोंमें नष्ट हुयी होंगी। काष्ठमूर्तियां लंका-दहनसे कैसे बच पातीं ? मिट्टीकी मूर्तियां तो स्वतः भंगुर होती हैं, उनकी रक्षाके लिए किसी गोबी या तकलामकानकी बालुकाराशि यहाँ नहीं थी।

# ५. कत्यूरी वंशावली

सुभिक्षराज (१०४५-६५ ई०)के बादका मौन शायद कत्यूरी शक्तिके ह्रासका सूचक है, तो भी उनके आधुनिक उत्तराधिकारियोंकी परम्परा बतलाती है, कि तेरहवीं सदीके अंतमें मूलवंशका अंतिम बिखराव हुग्रा, जब कि डोटी, अस्कोट, पाली (द्वाराहाट)में स्वतंत्र कत्यूरी राजवंश स्थापित हुए।

दोनों परम्पराम्रोंके मनुसार राजा शालिवाहन इस वंशके प्रथम पुरुष थे। यह बात भी म्रपने भीतर ऐतिहासिक महत्व रखती है, कि जहाँ सारे उत्तर-भारतमें विकमी संवत्का प्रचार था, वहाँ हिमाचलमें शकसंवत्की ग्राज भी प्रधानता है ग्रीर शकसंवतीय दक्षिणापथकी भाँति यहाँ सौरपंचांग चलता है। मैदानके बैस राजपूत भी ग्रपना पूर्वज शालिवाहनको मानते हैं, ग्रौर डोटीके रैनकाके उत्तराधिकारी नेपालके डोटीवाले ग्रपनेको शालिवाहन-वंशज तथा वैस-राजपूत कहते हैं। यहाँ हम डोटी, ग्रस्कोट ग्रौर पालीके घरानोंसे प्राप्त राजाविलको देते हैं (डोटीकी परम्पराके ३९ राजाग्रोंकी जगहपर ग्रस्कोटमें ४८ राजा मिलते हैं)~

| ખલ હ        | ( काटाका परम्पराक | 424         | ાળાત્રાવા પ્રય        | ६४९ अरम | गटम ०८ राजा मनता है) |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------------------|
|             | डोटी <sup>१</sup> |             | ग्रस्कोट <sup>२</sup> | पाली    | ग्रभिलेख             |
| ₹.          | शालिवाहन देव      | ₹.          | शालिवाहन              | 0       | 0                    |
| ₹.          | शक्तिबाहन देव     | ₹.          | संजय                  | 0       | 0                    |
|             |                   |             | कुमार                 | 0       | • *                  |
| ₹.          | हरिवर्म देव       | ٧.          | हरित सिंह             | 0       | ٥                    |
|             | ब्रह्मदेव         | ч.          | <b>ब्र</b> ह्म        | 0       | 0                    |
|             |                   | ξ.          | হাক                   | 0       | 0                    |
| ч.          | <b>ব</b> জ''      | <b>9</b> .  | वज्र                  | 0       | ٥                    |
|             |                   | ८.          | धनंजय(?)              | 0       | ٥                    |
| ξ.          | विक्रमादित्य''    | ٩.          | विक्रमादित्य          | 0       | 0                    |
|             |                   | <u>१</u> ٥, | सारंगधर               | 0       | o                    |
| ৩.          | धर्मपाल''         | ११.         | धर्मपाल               | ٥       | o                    |
| ۵.          | नीलपाल''          | १२.         | नीलैपाल               | 0       | 0                    |
| ٩.          | मुंजराज''         |             |                       | 0       | 0                    |
|             | भोज               | १३.         | भोजराज                | o       | 0                    |
|             |                   | १४.         | विनयपाल               | 0       | ٥                    |
|             |                   | १५.         | भुजनपाल               | 0       | ٥                    |
| ११.         | समरसिह देव        | १६.         | समरसी                 | 0       | 0                    |
| <b>१</b> २. | ग्रसल देव         | <b>१</b> છ. | ग्रसल                 | 0       | 0                    |
|             |                   | १८.         | ग्रशोक                | 0       | 0                    |
| <b>१</b> ३. | सारंग्य देव       | १९.         | सारंग                 | o       | o                    |
|             |                   | २०.         | नज                    | 0       | o                    |
|             |                   | २१.         | कामजय                 | o       | 0                    |
|             |                   |             |                       |         |                      |

<sup>&#</sup>x27;Atkinson. Vol. II, pp. 530-31.

<sup>ै</sup>वहीं, pp. 531-32.

| १०८                        | हिमालय-परिचय   | (१)         | [ २९३।४     |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| १४. नकुलदेव '              | २२. शालि-नकुल  | o           | o           |
| ,                          | २३. गणपति      | o           | o           |
| १५. जयसिंह                 | २४. जयसिंह     | o           | ٥           |
|                            | २५. संकसर      | 0           | ٥           |
|                            | २६. सनेश्वर    | o           | ٥ .         |
| १६. ग्रनिजल ''             | २७. ऋसिध्य     | o           | ٥           |
| १७. विद्याराज ''           | २८. विधिराज    |             | ٥           |
| १८. पृथिवीश्वर ''          | २९. पृथिवीश्वर |             | o           |
|                            | ३०. बलाकदेव    |             | o           |
| २०. ग्रसंति ''             | ३१. ग्रसंतिदेव |             | 0           |
| २१. वसंति "                | ३२. वसंति ,,   | २. वसंतिदेव | १. वसंतनदेव |
|                            |                |             | (८५०-७०)    |
| २२. कटारमल्ल ''            | ३३. कटारमल्ल   |             | २. खर्परदेव |
|                            |                |             | (८७०-९०)    |
|                            |                | ३. सोतदेव   |             |
|                            | ३५. सिंघ "     |             |             |
|                            | ३६. कीना       | ४. फनेव     |             |
| २५. निफि                   | ३७. रानाकीना   |             | ३. निबर     |
|                            |                |             | (९१५-३०)    |
| २६. निलपराय ''             | ३८. निलपराय    |             |             |
| २७. वज्रवाहु "             | ३९. वज्रवाह    |             |             |
| २८. गौरांग ''              | ४०. गौर        |             |             |
| २९. सीयमल्ल ''             | ४१. सकिल       |             |             |
| ३०. ईलराज ''               | ४२. इतिनराज    |             |             |
| ३१. नीलराज "               | ४३. तिलंगराज   |             |             |
| ३८. फटिकसिलाराज ''         | ४४. उदकसिला    |             |             |
| ३३. पिथियराज ''            | ४५. प्रीतम     |             |             |
| ३४. धाम ''                 | ४६. घाम        |             |             |
| ३५. ब्रह्मदेव              | ४७. ब्रह्मदेव  |             |             |
| ३६. त्रिलोकपाल <b>दे</b> व |                |             | •           |
| ३७. निरंजनदेव              | ४९. ग्रभयपाल   | ४. ग्रभयदेव |             |

(१२७९ ई०)

३८. नागमल्ल ३९. ग्रर्जनशाही ५०. निर्भयपाल ५. निर्भयदेव

५१. भारतीपाल ६. भारतीपाल

डोटी ग्रौर ग्रास्कोटकी राजाविलयोंमें भेद होते भी कितने ही नामोंमें समा-नता है, ग्रंतिम राजाग्रोंमें पालीवंशावली भी साथ देती है, किन्तु ग्रभिलेखोंमें ग्राये १३ कत्यूरी राजाग्रोंको इनसे मिलाना बहुत कठिन है।

### ६. अंतिम दिन

यद्यपि वीरदेवका नाम न किसी अभिलेखमें मिलता है, न कत्यूरी-वंशकी किसी प्रचलित वंशावलीमें ही, तो भी परम्परा उसे ही महान् कत्यूरी वंशका अंतिम राजा बतलाती है। इसके अत्याचारोंकी कितनी ही कथाएँ प्रसिद्ध हैं। आज भी कुमाऊँमें देवताके सिरपर आनेके समय देववाहन कहता है—

हंकारो ', तुम्हारा बाबा जिन ऊँचा-गढ े नीचा बनाया। नीचा गढ ऊँचा बनाया, मार गढ मैदान बनाया। हंकारो, तुम्हारा बाबा सुलटी नाली ले लिंहछा ै, ' उलटी नाली ले दिछा तरणी कितिरया रहोण कि दिना । बहणी-बाकरी रहोण नि दिना। महाराजनके राजा पेड़ोंपर फलफूल नि रहोण दिना। हंकारो तुम्हारा बाबा, मान कि चवाँणीको कि रिटो कि छा। बांजा कि सटकी कि भाग लिंह छा कि भाग लिंह छा कि स्थान के स्वाम कि स्थान कि

उस समय प्रजापर होते अत्याचारकी इस कहानीका अर्थ है : राजाकी बखारसे कूटनेके लिए लोगोंको धान तौलते समय नालीको <sup>१६</sup> उलटकर पेंदीकी अोरसे नापा जाता और कुटकर ग्रानेपर चावलको नालीको सीधा करके नाप

<sup>ं</sup> पुकारो 'महल या दुर्ग ैसो लेते थे। ' देते थे ' तरुणी ु दुहने ' दिने ' कत्यूरी महाराजाधिराज ''

इसरी भी कहावत है—"बांजा घटकी भाग उघौनी, बाभी गैकी दूघ छीनी। उलटी नाली भर दीनी, कणक बने लीनी।

<sup>&</sup>lt;sup>१६</sup>मापका एक पात्र जिसमें दो सेर ग्रन्न समाता है ।

लिया जाता । तरुणी स्त्रियोंको राजा जबर्दस्ती पकड़वा मँगाता, ग्रौर किसीके घर वकरी भी नहीं बचने पाती । महाराजाधिराज किसीके पेड़पर फल-फूल भी नहीं रहने देता था । कौसानीके पास ग्रब भी एक निर्फरका नाम "हथछिना" है, जहाँसे (सीधे जानेपर भी ३-४ मील) दूर राजान्त:पुरः (हाट) तक स्त्रीपुरुषोंकी कतार खड़ी कर दी जाती, क्योंकि महाराजा भरनेका ताजा पानी पीना चाहते थे । ये लोग भरनेका पानी कलशमें भरकर उसे एक हाथसे दूसरे हाथमें थमाते राजाके पास पहुँचा देते थे । वीरदेवके बारेमें यह भी कहा जाता है, कि उसने धर्म-विरुद्ध ग्रपनी मामी तिलोत्तमादेवीको रख लिया था । प्रजा उसके ग्रत्याचारसे त्राहि-त्राहि कर रही थी । जब वह पालकी (डांडी) पर चलता, तो उसके डंडेको ढोनेवालोंके कंधेपर छंदकर चमड़ेके भीतरसे डलवाता । दो ढोनेवालोंने इस ग्रत्याचारीके ग्रंत करनेका निश्चय कर लिया, ग्रौर जिस समय राजाकी सवारी एक खड़के किनारेसे गुजर रही थी, दोनोंने डांडी लिये दिये खड़ुमें छलांग मार दी ।

वीरदेवके बाद कत्यूरी राज्य छिन्न-भिन्न होकर ग्रपने खानदान ग्रौर बाहर-वालोंमें बँट गया । गढ़वाल शायद पहले ही ग्रलग हो गया था । कुमाऊँमें भी (१) कत्यूरी ब्रह्मदेवने काली-कुमाऊँ (काली-उपत्यका) का शासन सँभाला, उसका दुर्ग (२) दूसरी शायद जेठी शाखा डोटीमें शासन करने लगी; (३) तीसरी ग्रस्कोट सुईमें था; चली गई; (४) चौथी बारामंडल (ग्रलमोड़ा इलाकेमें) राज करने लगी; (५) पाँचवीं शाखा कत्यूरी (बैजनाथ-वागेश्वर) ग्रौर दानपुर पर्गनोंकी शासक हुई; (६) छठी शाखाका राज्य द्वाराहाट ग्रौर लखनपुरमें था। गढ़वालमें भी कई कत्यूरी शाखायें राज करती रही होंगी, किंतु उनकी ऐतिहासिक सामग्री स्थानीय परम्पराग्रोंसे ही मिल सकती है, जिसके संग्रह करनेकी कोशिश नहीं की गई।

## **88. बहुराजकता**

(११९०-१४०० ई०)

१. अशोकचल्ल (११९१ई०)

वंशाविलयोंमें, शायद वीरदेवके भी बाद, त्रिलोकपाल ग्रंतिम कत्यूरी राजा था, जिसका एक (ज्येष्ट)पुत्र निरंजनदेव डोटीमें रहा ग्रौर दूसरा अभयपाल १२७९ई०में अस्कोट चला गया । किन्तु अभिलेखों द्वारा हमें मालूम है, कि ११९१ ई०में ग्रशोक-

<sup>&</sup>lt;sup>'''</sup>मामी तिले घारो बोला''

चल्लने कत्यूरियोंकी भूमिको विजय किया ग्रर्थात् इस नेपाली (?) विजेताने उस साल कत्यूरी राज्यका ध्वंस किया । इसके दो साल बाद (११९३ ई०में) उसके दक्षिणी महान् पड़ोसी कन्नौजके गहड़वारोंका ध्वंस महम्मद गौरीने किया ।

ग्रशोकचल्लने ग्रपनी विजयके परिचायक दो ग्रभिलेख छोड़े हैं—(१) जिनमेंसे एक गोपेक्चरमें १६ फुट लंबे विशाल लौह त्रिशूलपर उत्कीर्ण है, ग्रौर (२) दूसरा बाडाहाट (उत्तर-काशी)में २१ फुट लंबे पुराने ग्रष्टवातुके त्रिशूलपर । गोपेक्चर चमोलीसे तीन मील पहिले केदारनाथसे ग्रानेवाली सड़कपर है, ग्रथीत् कत्य्-रियोंकी पुरानी राजधानी जोशीमठ (कार्तिकेयपुर)से ३१ मीलपर । कत्य्री लेखोंमें यही प्रदेश तंगण था, जिसका परिचायक चमोलीसे ग्रागे पीपलकोटीसे ऊपर तंगणी चट्टी ग्रव भी मौजूद है । गोपेक्चर ग्रौर धाडाहाट (उत्तरकाशी)के ग्रभिलेखोंसे मालूम होता है, कि बारहवीं सदीके ग्रंतमें ग्रशोकचल्लका ग्रधिकार ग्रालकनन्दासे भागीरथी तककी सारी केदारभूमि ग्रर्थात् ग्राजके टेहरी ग्रौर गढवाल दोनों जिलोंपर था । गूगे (पिक्चमी मानसरोबर-प्रान्त)के भोटनृपति परमभट्टारक नागराज द्वारा बनवाई बुद्धकी भव्य धातु-पूर्ति वाराहाटमें ग्राज भी दत्तात्रेयके नामसे पूजी जा रही है, जिससे पता लगता है कि ग्यारहवीं शताब्दीके ग्रारंभमें ही भल्याणा तककी भागीरथी उपत्यका कत्यूरियोंके हाथमें नहीं रह गई थी।

(१) ग्रशोकचल्लने ग्रपने गोपेश्वरके ग्रभिलेखमें लिखा है—-

"म्रों स्वास्ति। जिसकी प्रतापाग्निने उसके शत्रुश्रोंकी तलवारोंको भस्म कर दिया, जिस (के पदों)की नखमणि शत्रु-राजाश्रोंकी बधुश्रोंके ललाटसिंदूरसे रंजित हैं, जो ग्रपनी कीर्तिके गांभीर्य श्रौर विस्तारमें मागर-पा है, जिसके पादुकापीठके रत्नोंकी प्रभा शत्रु-मित्र-राजगणकी भास्वर शिरोमणियोंके किरणजालसे चारों म्रोर उद्भासित है, जो नृपगजोंका सिंह, बेतालके (राजा) विक्रमादित्य की भाँति दानवभूतलका राजा है, जो नारायणकी भाँति सर्पराज-गरुड़-बाहन तथा शत्रुनि-सम्पन्न है, उसी गौडवंशो द्भव वैराथ-कुल-तिलक, ग्रभिनव-बोधिसत्त्वावतार श्रविन पितितलक परमभट्टारक महाराजाधिराज श्रीमान् ग्रशोकमल्लने अपनी सर्वगामिनी वाहिनीसे केदार-भूमिको जीता। जीते भूभागको ग्रपना प्रदेश बना, युद्धसे निवृत्त हो उस पृथ्वीपतिने यहां पद्मपाद-राजायतन बना स्वभोग्य सर्व वस्तुसे श्रलंकृत कर दान ग्रौर भोज दिये। शकसंवत् गताब्द १११३ (११९१ई०) सौर-मानतः ००० गत

<sup>ै</sup>बदरीनाथ मार्गपर ग्रलकनन्दाके किनारे ।  ${}^{3}\!Ae.\ Re.\ XI\ A.\ 477$  ग्रट्- किन्सनने ग्रशोकमल्ल लिखा है, किन्तु मैंने उसे ग्रशोकचल्ल पढ़ा है ।

दिनांक गणपति १२, शुक्रवासर नवमी चंद्र ००० लिखितं मल्लश्रीराजमल्ल, श्री ईश्वरीदेव, पंडित श्री रंजनदेव, श्रीर श्री चंद्रोदय सेना-पति सेनानायकके साथ।"

गोपेश्वरके विशाल लोहित्रिश्लपर द्वाराहाट वाले छंदोंमें स्रशोकचल्लका निम्न लेख भी हैं— $^4$ 

"यशस्त्री महाराजा अनेकमल्लने अपने दिग्विजयका विस्तार कर महादेवके इस पुण्यस्थानपर स्तम्भ-लांछनके नीचे स्विविक्रमजित जगत्के प्रभुओंका सम्मेलन किया....और इस प्रकार इस विजयस्तम्भको पुनः स्थापित कर कीर्ति प्राप्त की—परास्त हुए योग्य शत्रुको ऊपर उठाना पुण्य-कर्म है।"

- (२) बाराहाट (उत्तरकाशी) के २१ फुट लंबे पीतलके विशाल तिशूलके बारेमें (ग्रटिकन्सनके अनुसार) स्थानीय परम्परा कहती है, कि इसे किसी तिब्बती (भीट) राजाने स्थापित किया, श्रौर यह प्रदेश पहिले तिब्बतके अशीन था। परम्परा क्या, जैसा कि पहिले कहा गया, दत्तात्रेयके नामसे ग्रब भी पूजी जाती बुद्धमूर्तिपर भोटराज नागराजका लेख "चम्-बो नगरजइ थुब-प (भट्टारक नागराजके मुनि) भी वाराहाटके भोट-राज्यके अन्तर्गत होनेकी पुष्टि करता है। किमश्नर ट्रेलने तिश्लके अभिलेखकी प्रतिलिपि (कलकत्ता) ऐसियाटिक सोसा-यटीके पास भेजी। डा० व० ह० मिलने अपने अध्ययनका जो परिणाम सोसायटीके जर्नलमें प्रकाशित कराया, वह पूर्ण नहीं है, तो भी उसका कुछ श्रंश निम्न प्रकार है—
- "(१)....यस्य तत् कर्म यच्छृंगोच्छ्रितं दीप्तं....(२) ग्रीष्मसूर्यसी पृथिवीरसशोषिणी असंस्य सेना द्वारा उन्नत-वैभव तत्पुत्र सिंहासन पर बैठा। उसने अपने धनुषको नवाये बिना लोभ-त्याग सुमंत्रणासे शासन किया। उदार-चिरत नामसे पहिले ज्ञात, सर्वधर्मकृत्यपटु उसने परमशक्तीश्वरकी भांति अपने विरोधियोंकी पंक्तिको उनके रथादिको चूर्ण छिन्न-भिन्न कर दिया (३) पितुः पुत्रस्य (पिताके पुत्रका) ....तिलकं यावदंके पि ध्वजे तावन् कीर्तिः सुकीर्त-योरक्षामयी तस्यास्तु राज्ञः (तिलकको जब तक धारण करता है, तब तक उस राजाकी कीर्ति और सुकीर्ति रक्षित होवे)"
- (३) तत्कालीन मानसप्रदेश—वाडाहाटका यह त्रिशूल ग्रशोकचल्लके बहुत पहिलेका है ।

अशोकचल्ल या अनेकमल्ल कहांका राजा था ? जहाँतक उसके अपने अभि-

<sup>&#</sup>x27;At. Vol. II, p. 515 (डाक्टर मिलके ग्रंग्रेजी ग्रनुवादसे)

G. A B. S. Vol II, pp. 34-48, plate IX

लेखोंसे पता लगता है, वह दानव-भूतलका स्वामी गौड़-वंशोद्भूत वैराथकुल-तिलक था। यह तीनों वातें नेपालके लिच्छिवि या किसी ग्रौर राजापर नहीं घटतीं। दानव-भूतल नाम "हूणदेश" (पिश्चमी तिब्बत) पर घट सकता है, किन्तु पिश्चमी तिब्बतके भोट-राजाग्रोंको गौड़वंशी कहना किठन है। वारहवीं सदीमें मल्लनामधारी राजा नेपालमें होते थे, यह संदिग्घ है; किन्तु पड़ोसके गूंगे (पिश्चमी मानसरोवर प्रदेश) में प्रायः इसी समय मल्लनामधारी राजा थे, ग्रौर वह बाराहाटमें बुद्ध-मूर्ति (ग्रतएव विहार) स्थापित करनेवाले राजा नागराजके ही वंशज थे—'

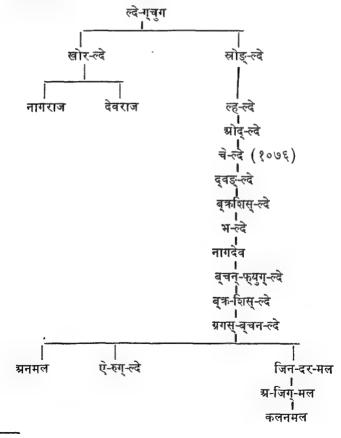

<sup>ै</sup>देखो "तिब्बतमें बौद्ध घर्म" परिशिष्ट ११ (मेरा)

चे-ल्देका समय (१०७६ ई०) निश्चित है, जिससे आठवीं पीढ़ीमें अनमल हुआ था, अर्थात् आठ पीढ़ियोंके लिये १२५ वर्ष लेनेपर अनेकमल्ल और अनमल्लका समयएक हो जाता है। जो भी हो, यह विचारणीय वात है, कि इधर पास ही शङ्शुङ् (थोलिङ्) के इलाकेमें मल्लनाम-धारी राजा बारहवीं सदीके अंतमें होते थे।

## २. काचल्ल देव (१२२३ ई०)

भ्रनेकमल्लके बत्तीस वर्षों वाद इस नये विजेताके कुमाऊँमें भ्रानेका पता लगता है। काचल्लके नेपाली होनेका पता नेपालके इतिहास के लगता है। बैस ठाकुरोंके राज्यके समय नेपालमें टोलों-महल्लोंतकके राजा हो गये थे। कान्ति-पुर (काठमांडव) में १२ राजा थे, जिन्हें भिनिमथकुल कहा जाता था। इन ठाकुरोंने वहुतसे बौद्ध विहार बनवाये, तथा उनमें वृत्तिबंधान लगाये थे।

काचल्लदेवका अभिलेख वालेश्वरके उसी ताम्रपत्रकी पीठपर उत्कीर्ण है, जिस पर कत्यूरी राजा देशटदेवका लेख है। लेखका अनुवाद निम्न प्रकार है— "सिद्धि हो। भरोत राज्यकी समृद्धि।

"युद्धमें बलाद् आकृष्ट उसके भटोंके भालों द्वारा निहत-निपातित शत्रुगजोंके कपालसे विखरे अनर्घ मोतियों द्वारा प्रभासित, नाकपित द्वारा ही जेय विजयशील स्वस्वामिके द्वारा सदा दृढ़ीकृत, गोब्राह्मण-हित-रक्षा-प्रवणा श्रीमती शिरा स्वर्गका शासन कर रही है। उसका पुत्र महावीर राजा काचल्ल हुआ, जो सभी गस्त्र-धारियों और शास्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ, प्रमुख तथा शील-दानपरायण था। पृथिवी-पित काचल्ल देव भाला, खड्ग और पाश द्वारा नवोद्गतदंत-दंतीसे युद्ध करनेमें पांडवोंकी भांति अद्भुत था। वह परम-सौगत जिनि-कुल-कमलका प्रभास्वर दिवाकर आयुधशक्तिमें और पराक्रममें भयंकर था।

"परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् काचल्ल देव नरपितने अपने १६ वें विजयराज्य ( == संवत्सर ) में श्रिधकृत क्षेत्रमें हिशयारोंसे ग्रपने सारे शत्रुचकको परास्त किया श्रीर विध्वस्त कीर्तिपुर (कार्तिकेयपुर) के राजाश्रोंको

<sup>&#</sup>x27;Atk. Vol. II, p. 515 "The term 'Raika' or 'Rainka' is an old title in the Malla family and its branches to the present day"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Atk. Vol. II, p. 51 विरमबोद्ध।

नप्टकर वहां ग्रपना म्रधिकार स्थापित किया। फिर उसने पुराने राजाम्रों द्वारा प्रदत्त भूमिका निरीक्षण किया, ग्रौर उन सभीको उनके घनागमके साथ म्रब परमवंदनीय एक-रुद्र श्री वालेश्वर ०००(के पूजाधिकारी) वंगज ब्राह्मण भट्ट नारायणको ०००योगक्षेमार्थं दान किया।

यहाँ राजाकी भगिनीका यह श्लोक है-

"मेघ भूरिशः वर्षाजलको पर्वतों ग्रौर नदियोंपर फैलाते हैं, किन्तु जगदाह्लादक यह कीर्ति त्रिभुवनमें फैलती है ।"

फिर महारानीका यह क्लोक है-

"दानादि गुण श्रेष्ठ हैं, किन्तु वह (नारी) ग्रौर भी (श्रेष्ठ) है, जो स्वधर्म-परायणा सदा स्वपतिभक्ता है, क्योंकि काल-मुख (सवका) भक्षक है।"

श्री याहडदेव मांडलिक श्री विद्याचंद्र मांडलिक श्री चंद्रदेव '' श्री जयसिंह ''

श्री हरिराज राउत्तराज श्री जीहलदेव "

श्री ग्रनिलादित्य "श्री वल्लालदेव "

श्री विनयचंद्र मांडलिक श्री मुसदेव "

-इन म्रपने पारिषदों तथा मित्रामात्योंसे मंत्रणा कर ग्रौर म्रपने कर्तव्य कर्मपर विचारकर (काचल्ल देवने) उपरोक्त दान नैयायिक, तांत्रिक, पारिषद सत्पुरुष, क्षांत, विवेकी, कलियुगमें गद्य-पद्य-काव्य-रचनामें प्रस्थात कवि, कृत्यानुष्ठान-परायण, जातकफलगणनादिचतुर, शकुनशास्त्रपटु, लोक-प्रसिद्ध नन्दपुत्र (भट्ट-नारायण) को प्रदान किया।

"उक्त दान भूमिका सीमान्त निम्न प्रकार है—पूर्वमें स्वहारगाड़ी, दक्षिणमें कहुड़कोट-पर्यन्त, पश्चिममें तलकोटा तक ग्रीर उत्तरमें लधौलतक । इस प्रकार चतुः सीमावद्ध, कोनदेवमें ग्रवस्थित ग्राकर-नदीतट-जंगल, तथा उनकी उपजको इस दानपत्र द्वारा (हमने) यावत्-चंद्र-दिवाकर सदा प्रवर्तित रहनेके लिये दे दिया।

सभी शक्तिशाली (राजा) जो समय-समयपर मेरे वंशमें पैदा होंगे, तथा दूसरे भूपति इस (दानकी) सदा रक्षा करें,

श्रीकाचल्लदेवस्य यावद् ग्रम्भोजिनीपति ।

विहरत् भुवि तावत् कीर्तिरस्य नृपकुमुदाकरस्य ॥

[जब तक कमलिनी-पति (सूर्य)हैं, तब तक इस नृपकमलाकर श्री काचल्लदेव की कीर्ति पृथिवीपर विहरें] सौंदर्य में चंद्र श्रौर रितपित समान, दिरद्रोंके लिए कल्पतरु, वीरता गुणमें रघु-मिणसा, सभामें भवानीपितसा सर्वगुणोंवाला, धनुर्धरत्वमें स्वयं भीष्म-रामसा, न्यायमें धर्म-सुत (युधिष्ठिर) सा काचल्ल किलयुगमें शत्रुगजिनषूदन था। हमारे मित्र मित्रतामें दृढ़ रह पावें समृद्धि, सदा वर्षभर भूपाल न्याय-शासन करें भूपर। रहे सदा चतुविध राजनीति नववधू सी तुम्हारे साथ। चापार्धमणिशेखर देव देवें सौभाग्य मानवोंको। (इति) शक संवत् ११४५ (१२२३ई०) पौष कृष्ण द्वितिया सोमवासर कर्कमें चंद्र, धनुमें सूर्य, शिन उसीका अनुगामी, कन्यामें मंगल, वृश्चिकमें वृहस्पित श्रौर शुक्र, कुम्भमें बुध, मेषमें ascending node श्रौर दिक्ष-णपूर्वमें discending node दूलू-समीपस्थ श्रीसंपन्न नगरमें लिखित। सर्व जगत्का मंगल हो।"

ऋाचल्ल जिनिकुलोत्पन्न तथा संभवतः दूलूका निवासी था । वह बौद्ध था, किंतु संकीण-साम्प्रदायिकताका शिकार नहीं, इसीलिए बालेश्वर महादेव तथा ब्राह्मण पुरोहितको दान देते उसे संकोच नहीं हुग्रा । उसके दस सचिवोंगें मांडलिक जिहलदेव और जयसिंह देव खिसया राजा जीहल और जय मालूम होते हैं । दो राउत्त हरिराज और ग्रनिलादित्य डोमकोटवालों जैसी उपाधि रखते हैं । श्रीचंद्रदेव, विनयचंद्र और विद्याचंद्र चंद्रनामधारी पीछेके चंद्रवंशके राजाग्रोंका उपनाम धारण किये हैं ।

## **९५. पंवार-वंश**

गढ़वाल नाम पड़नेका कारण यही गढ़ थे। कत्यूरियोंके शासनके विच्छिन्न होने तथा अशोकचल्ल, काचल्लदेवके बाहरी शासनके अस्थिर होनेके कारण इन गढ़ोंमें विभक्त हो केदार-खसमंडल गढ़वाल वन गया। कत्यूरी स्वयं भी शक-खस थे और इन वावन गढ़ोंके युगमें भी खशोंकी ही प्रधानता थी। यह काल था कत्यूरियोंका अन्त और पंवारोंका आरंभ आर्थात् १२००-१४०० ई०। ये गढ़वाले ठाकुर आपसमें लड़ते लूटपाट मचाते रहते थे। यही नहीं पहाड़वाले मैदान तक धावा बोला करते। जहाँ ऊपरी हिमालयके समीपवाले पर्गनों— पैनखंडा, नागपुर—के सुंगढ़ और बुढेरे निचले पहाड़ोंको लूटते वहां स्वयं उत्तरके भोटवासियोंका शिकार बनते थे। "एक राजा (ठाकुर) दूसरे राजाकी

प्रजाको दंड नहीं दे सकता था, न स्वयं ग्रपनी लुटेरू प्रजाको दंड देना पसंद करता था।" यह टकुराई या बहुराजकता उस समय गढ़वालमें ही नहीं बल्कि नेपालसे कश्मीर तक सर्वत्र विद्यमान थी।

#### १. बावन गढ़

यहाँ ५२ गढ़ थे, जिनके कारण केदारखंड (खसमंडल) का वावनी ग्रौर गढ़वाल नाम पड़ा, जिसे संकल्पमें "गढ़वाल" भी कहते हैं । ५२ गढ़ हैं —

|            | नाम             | पर्गना या पट्टी | किस जातिका     | विशेष                       |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>१</b> . | ग्रजमीर         | श्रजमीर         | पयाल           |                             |
| ٦.         | इडिया           | रवाईं बडकोट     | इडिया          | रूपचंद द्वारा ध्वस्त,       |
|            |                 |                 |                | यहां भैरव-मंदिर है          |
| ₹.         | उपु             | उदयपुर          | चौहान 🕐        |                             |
|            | उल्का           | देवलगढ़         |                |                             |
| 8.         | एरासू           | श्रीनगरके ऊपर   |                |                             |
| ч.         | कंडार           | नागपुर          | कंडार <u>ी</u> | ग्रंतिम राजा नरवीरसिंह      |
|            |                 |                 |                | पंवारोंसे हारकर             |
|            |                 |                 |                | मंदाकिनीमें डूब म <b>रा</b> |
| ξ.         | कांडा           | रावतस्यूँ       | रावत           |                             |
| e.         | कुंड्ली         | कुइली           | सजवाण          | जौरासीगढ़ भी कहते हैं       |
| ۷.         | कुजेगी          | कुजेगी          | सजवाण          | म्रंतिम थोकदार              |
|            |                 |                 |                | गोविंद सिंह                 |
| ٩.         | कोल्लीगढ़       | बछबाणस्य्ँ      | बछवाणबिस्ट     |                             |
| <b>१०.</b> | गडताङ्          | टकनौर           | भोट            | वंशका पता नहीं              |
| ११.        | गढ़कोट          | मल्ला ढांगू     | बगडवाल बिस्ट   |                             |
| १२.        | गुजडू           | गुजडू           |                |                             |
|            | गुरन (देखो श्री | ोगुरूगढ़)       |                |                             |
|            | घघटीगढ़ तल्ला   | । सलाण          |                | पुराना गढ़                  |
|            | -               |                 |                |                             |

<sup>ं</sup> गढ़वालका इतिहास, पृ० ३१४

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> गढुवालका इतिहास, पृ० ३२३–३०

| <b>१</b> ३, | चम्पा        |               |                 |                                |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| १४.         | चाँदपुर      | तेली चाँदपुर  | सूर्यवंशी       | पंबार कनकपालने जीता            |
|             |              |               | भानुप्रताप      |                                |
| १५.         | चौडा         | शीली चाँदपुर  | चौंडाल          |                                |
| १६.         | चौंदकोट      | चौंदकोट       | चौंदकोटी        |                                |
| <b>१</b> ७. | जौट          | जौनपुर        |                 |                                |
|             | जौरासी (देखो | । कुहली )     |                 |                                |
| १८.         | जौलपुर       |               |                 |                                |
|             | डोडराक्वाँरा | विशेर (महासू) |                 |                                |
|             | ढांगूगढ़     | गंगासलाण      |                 |                                |
| २०.         | तोप          |               | तोपाल           | तुलसिंहने तोप ढलवाई            |
|             |              |               |                 | थी                             |
| २१.         | दशोली        | दशोली .       |                 | मानवर प्रतापी राजा             |
| २२.         | देवल         | देवलगढ़       |                 | देवल राजा निर्माता             |
| २३.         | <b>धौना</b>  | इडवालस्यूँ    | धौन्याल         |                                |
| २४.         | नागपुर       | नागपुर        | नागवंशी         | श्रंतिम राजा सजनसिंह           |
| २५.         | नयाल         | कटूलस्यूँ     | नयाल            | श्रंतिम ठाकुर भग्गू            |
| २६.         | नाला         | देहरादून      |                 | श्रब नालागढ़ी                  |
|             | पैनखंडा      | पैनखंडा       |                 | जोशीमठसे ८ मील                 |
|             |              |               |                 | नीचे हेलङ्के पास               |
| २७.         | फल्याण       | फल्दाकोट      | फल्याण ब्राह्मण | शमशेरसिंह ठाकुरने              |
| -           |              |               |                 | <b>ब्राह्मणोंको दान</b> दिया   |
| २८.         | बदलपुर       | वदलपुर        |                 |                                |
| २९.         | बघाण         | वधाण          | बघाणी           | पिंडार नदीके ऊपर               |
| ₹0.         | बनगढ़        | वनगढ़         |                 | अलकनंदाके दक्षिण               |
| ₹१.         | बाग          | गंगासलाण      | बागूडी नेगी     | वागडी भी कहते हैं              |
| ₹२.         | बागर         | वागर          | नागवंशी राणा    | घिरवाण खसियोंका                |
| •           |              |               |                 | ग्रधिकार                       |
| ₹₹.         | विराल्टा     | जौनपुर        | रावत            | <b>ग्रं</b> तिम थोकदार भूपसिंह |
| ३४.         | भरदार        | भरदार         |                 | <b>अलकनंदाके दक्षिण</b>        |
|             |              |               |                 | तटपर                           |

| वंशावित ] |        | <b></b>       | वार वंश      | ११९                           |                     |
|-----------|--------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| ३५.       | भरपूर  | भरपूर         | सजवाण        | ग्रंतिम                       | थोकदार<br>गोविदसिंह |
| ३६.       | भुवना  |               |              |                               |                     |
|           | मवागढ़ | गंगा-सलाण     |              |                               |                     |
| ३७.       | मुंगरा | खाईं          | रावत         | ग्रव भी                       | रौतेले रहते हैं     |
| ३८.       | मोल्या | रमोली         | रमोला        |                               |                     |
| ३९.       | रतन    | कुजणी         | धमादा ्      | ब्रह्मपुरी                    | के ऊपर              |
| 80.       | खाड    | वदरीनाथमार्गे | खाडी         |                               |                     |
| ४१.       | राणी   | राणीगढ़ पट्टी | खाती         |                               |                     |
| ४२.       | रामी   | शिमला         | राणा         |                               |                     |
| ४३.       | रैका   | रैका          | रमोला        |                               |                     |
| 88.       | लंगूर  | लंगूर पट्टी   |              | भैरवका                        | प्रसिद्ध मंदिर      |
| ४५.       | लोद    |               | लोदी         |                               |                     |
| ४६.       | लोदन   |               |              |                               |                     |
| ४७.       | लोहबा  | लोहबा         | लोहवाल नेगी] | दिलेव <i>र</i> सि<br>सिंह प्र | -                   |

४८. श्रीगुरु सलाण पडियार (परिहार) ग्रंतिम राजा विनोदसिंह ४९. संगेला तैल चामी संगेला बिस्ट

५०. सांकरी खाईँ राणा

५१. सावली सावली खाटली

५२ सिलगढ़ सिलगढ़ सजवाण ग्रंतिम राजा सबलसिंह

### २. वंशावलि

जिस प्रकार अठारहवीं सदीमें नेपालमें बहुराजकताको हटाकर गोरखा-वंशने एक बड़ा राज्य स्थापित किया, और उससे चार शताब्दियों पूर्व चंदवंशने कुमाऊँको एकताबद्ध किया; वही काम गढ़वालमें पँवार-वंशने किया। इस वंशका आरंभ चंदोंकी ही भाँति अधकाराच्छन्न है। हो सकता है, वह नीचेसे आये हों, यह भी हो सकता है, कि किसी खिसया सरदारने ही सारे गढ़ोंको तोड़-कर एक गढ़वाल वना, और अधिक सम्माननीय वंशकी खोजमें पँवारोंके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहा हो। कुलीनतामें कोई अंतर नहीं पड़ता, आखिर अग्निकुलके राजपूत पँवार भी शुद्ध शकवंशी हैं, खस भी शकोंकी ही एक पुरातन शाखा है। इस वंशके इतिहासके बारेमें कुछ ग्रौर लिखनेसे पहले इसकी वंशावली दे देना ग्रच्छा होगा। सबसे पुरानी वंशावली हार्डविकने १७९६ ई०में पाई थी। श्रेकेटकी वंशावली १८४९की है, विलियम्सने पीछेकी एक वंशावली दी है ग्रौर एक वंशावली ग्रल्मोड़ासे प्राप्त हुई थी। पंडित हरिकृष्ण रतूडीकी वंशावली बेकेटकी ही है। हार्डविक वंशावली वंशावली (१७९६) सबसे पुरानी लिखित वंशावली होनेपर भी, फतेहशाहसे पहलेके राजाग्रोंके लिये ग्रत्यन्त ग्रविश्वसनीय है। इस वंशके इतिहासका ग्रारंभ ग्रविकसे ग्रविक ग्रजयपालसे हुग्रा माना जा सकता है, कनकपाल या भगदत्तको रखना वंशको ग्रतिप्राचीन सिद्ध करनेका प्रयत्न मात्र है। हार्डविकके उच्चारण भी वहुत संदिग्ध हैं। रतूडी (वेकेट), विलियम्स ग्रौर ग्रव्सोड़ासे प्राप्त वंशावलियाँ निम्न प्रकार है—

| रतूड़ी भ्रौर ब्रेकेट | विलियम्स         | ग्रल्मोड़ा   |
|----------------------|------------------|--------------|
|                      |                  | १. भगवानपाल  |
|                      |                  | २. ग्रभयपाल  |
|                      |                  | ३. विसेषपाल  |
| १. कनकपाल            | १. कनकपाल        | ४. कर्णपाल   |
| २. श्यामपाल          | २. विश्वेश्वरपाल | ५. क्षेमपाल  |
|                      | ३ सुमतिपाल       | ६. व्यक्तपाल |
| ३. पांडुपाल          | ४. पूरनपाल       | ७. सुरथपाल   |
| ४. म्रभिगतपाल        | ५. ग्रभिगतपाल    | ८. जयतिपाल   |
|                      |                  |              |

<sup>ै</sup> हार्डविककी वंशावलि इस प्रकार है—

१. भगदत्त, २. ग्रदयपाल, ३. विजय, ४. लंक, ४. बेहरम, ६. करम, ७. नरा-यनदेव, ८. हर, ९. गोविन, १०. राम, ११. रनजीत, १२. इंदरसेन, १३. चंदर, १४. मंगल, १४. चुरामन, १६. चिंता, १७. पूरन, १८. बिर्खभान, १९. वीर, २०. सूरे, २१. खरर्गीसह, २२. सूरत, २३. महान, २४. ग्रतूप, २४. परताब, २६. हरी, २७. जगरनाथ, २८. बिजे, २९. गोकुल, ३०. राम, ३१. गोपी, ३२. लखे ३३. प्रेम, ३४. सदानन्द ३४. परमा, ३६. महा, ३७. सुख, ३८. सुभचंद, ३९. तारा, ४०. महा, ४१. गुलाब, ४२. रामनरायन, ४३. गोविंद, ४४. लखमन ४४. जगत, ४६. महताब, ४७. शिताब, ४८. ग्रानंद, ४९. हरया, ४०. मही, ४१. रनजीत, ४२. रामरू, ४३. चितरू, ५४. भगरू, ५५. हरू, ५६. फतेह, ५७. दूलभ, ५८. पिरथी।

| ۲». | पंवार | वंश   |
|-----|-------|-------|
| 7.  | 1417  | -9-44 |

१२१

६. भुक्तिपाल ९. पूर्णपाल ५. सीगतपाल ७. रेतीपाल १०. ग्रव्यक्तपाल ६. रत्नपाल ११. शालिवाहन ७. शालिवाहन ८. शालिवाहन १२. संगितपाल १३. मंगितपाल १४. रतनपाल १५. मदनपाल ८. विधिपाल ९. मदनपाल १६. विधिपाल १०. विधिपाल ९. मदनपाल १०. भक्तिपाल १७. भगदत्तपाल ११. भगदत्तपाल १२. विभोगपाल १३. जयचंद्र १८. जयचंद्रपाल ११. जयचंद्रपाल १९. कीर्तिपाल १४. हीरतपाल १२. पृथिवीपाल २०. मदनपाल १५. मदनसहायपाल १३. मदनपाल १६. ग्रविगतपाल १४. ग्रगस्तपाल १५. सुरतिपाल १७. सूरजपाल १६. जयतपाल १८. जयतपाल १७. सत्त्य (ग्रनन्त) पाल १९. म्रनिरुद्धपाल २१. ग्रनिरुद्धपाल १८. ग्रानन्दपाल २०. विभोगपाल २२. विभोगितपाल १९. विभोगपाल २०. शुभयान (सुभजान),,२१. गुग्यानपाल २३. सुवधन कोटपाल २४. विक्रमपाल २१. विक्रमपाल २२. विक्रमपाल २६. विजयपाल २३. विचित्रपाल २२. विचित्रपाल २४. हंसपाल २६. हंसपाल २३. हंसपाल २४. सोन (सोहन)पाल २५. सोन (सुवर्ण)पाल २७. सोनपाल २५. कान्ति (कदिल) " २६. कान्तिकृपापाल २८. कान्हपाल २९ संघिपाल २७. कामदेव २६ कामदेव ३०. सुलक्षणदेव २८. सुलक्षणपाल २७. सुलक्षणपाल २८. सुदक्षण (लखन) ,, २९. महालक्षणपाल ३१. लक्षणपाल ३२. ग्रलक्षणपाल ३३. ग्रनन्तपाल २९. ग्रनन्तपाल ३०. सतपाल ३१. ग्रपूर्वदेव ३४. ग्रभिपाल ३०. पूर्वदेवपाल

वंशावलि ]

| ₹१. | ग्रभयपाल                 |     |            | ३५. | ग्रभयपाल                |
|-----|--------------------------|-----|------------|-----|-------------------------|
|     |                          |     |            | ₹€. | ग्रजयपाल                |
| ३२. | जयरामपाल                 | ३२. | जय         | ₹७. | ग्रजेयपाल               |
| ₹₹. | ग्राशलपाल                |     |            | ३८. | <b>ग्र</b> साप्रतापपाल् |
|     |                          |     |            | ३९. | जयदेवगाल                |
| ₹४. | जगतपाल                   |     |            | ٧o. | गनितपाल                 |
| ३५. | जितपाल                   | ₹₹. | जितंगपाल   | ४१. | जितार्थपाल              |
| ₹.  | म्रानन्दपाल              | ३४. | कल्याणपाल  | ४२. | कल्याणपाल               |
|     |                          |     |            | ४३. | ग्रनपाल                 |
|     |                          |     |            | 88. | दिपाल                   |
| ३७. | श्रजयपाल                 | ३५. | म्रजयपाल   | ४५. | (ग्रजयपाल)              |
|     | (१५००-१९ ई०)             |     |            |     |                         |
| ₹८. | कल्याणशाह                | ₹ξ. | ग्रनन्तपाल | ४६. | प्रियनिहारपाल           |
|     | (१५१९-२९)                |     |            |     |                         |
| ३९. | सुन्दरपाल                | ३७. | सुन्दरपाल  | ४७. | सुन्दरपाल               |
|     | (१५२९-३९)                |     |            |     |                         |
| 80. | हंसदेवपाल                | ₹८. | सहजपाल     | ४८. | सहजपाल                  |
|     | (१५३९-४७)                |     |            |     |                         |
| ४१. | विजयपाल                  | ३९. | विजयपाल    | ४९. | विजयपाल                 |
|     | (१५४९-५५)                |     |            |     |                         |
|     | सहजपाल (१५५५-७           |     |            |     |                         |
| ४३. | बलभद्र (बहादुर).         |     | बहादुरशाह  | 40. | वलभद्रशाह               |
|     | शाह (१५७५-९१)            | !   |            |     |                         |
|     |                          | ४१. | शीतलशाह    | 48. | शीतलशाह                 |
| ४४. | मानशाह                   | ४२. | मानशाह     | 42. | मानशाह                  |
|     | (१५९१-१६१०) <sup>१</sup> |     |            |     |                         |
| ४५. |                          | ४३. | श्यामशाह   | ५३. | श्यामशाह                |
|     | (१६१०-२९)                |     |            |     |                         |
|     |                          |     |            | 48. | दुलारामशाह              |

<sup>े</sup>१५४७–१६०८ ई० "विराट हृदय" (शंभुप्रसाद बहुगुणा) पृ० २०१

| ४६.                            | महीपतिशाह                 | ४४. महीपतिशाह           | 44.         | महीपतिशाह          |  |  |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--|--|
| V:-                            | (१६२९-४६)                 | VI. notes de la company | 1.6         |                    |  |  |
| 8 9.                           | पृथिवीपतिशाह<br>(१६४६-७६) | ४५. पृथिवीपतिशाह        | 46.         | <b>मृथीशा</b> ह    |  |  |
| 8८.                            | मेदिनीशाह                 | ४६. मेदिनीशाह           | <b>4</b> 9. | मेदिनीशाह          |  |  |
| X e                            | ् (१६७६-९९)<br>फतेहशाह    | ४७. फतेहशाह             | 42. 1       | फतेहशाह            |  |  |
| ٠,٠                            | (१६९९-१७४९)               | os. mignig              | ,           | meme               |  |  |
| 40.                            | उपेन्द्रशाह (१७४९-        | <b>(०)</b>              | 49.         | उपेन्द्रशाह        |  |  |
| ५१.                            | प्रदीप(०प्त)शाह (         | १७५०-८०)                | ₹o. 3       | <b>ग्दी</b> प्तशाह |  |  |
| 42.                            | ललितशाह (१७८०             | -९१)                    | ६१. त       | नितशाह             |  |  |
| ५३. जयकृत(जयकीरत)शाह (१७९१-९७) |                           |                         |             |                    |  |  |
| 48.                            | प्रद्युम्नशाह (१७९७       | -१८०४)                  | ६२. इ       | <b>ग्</b> युम्नशाह |  |  |
| ५५.                            | सुदर्शनशाह (१८१५          | (-५९)                   | ६३. ३       | <b>पुदर्शनशा</b> ह |  |  |
| ५६.                            | भवानीशाह (१८५९            | ,-৩१)                   | ६४. ३       | भवानीशाह           |  |  |
| ५७. प्रतापशाह (१८७१-८६)        |                           |                         |             |                    |  |  |
| ५८. कीर्तिशाह (१८८६-१९१३)      |                           |                         |             |                    |  |  |
| ५९.                            | नरेन्द्रशाह (१९१३-        | ५०)                     |             |                    |  |  |
| ६०.                            | मानवेन्द्रशाह (१९५        | o)                      |             |                    |  |  |

इन सभी वंशाविलयोंसे अधिक प्रमाणिक है "मानोदय" काव्यकी (रचियता भरत ज्योतिराय), जिसने मानसाहको अजयपालका पौत्र तथा सहजपालका पुत्र कहा है। कविके मानसाहका समकालीन होनेसे इसमें भ्रमकी गुंजाइश नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त उन वंशाविलयोंमें कई असंगतियाँ हैं: तीनोंमें

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> श्रजेयपालो नृपितः स श्रासीत् नाम्नैव यः शत्रु-मनो-विभेत्ता । चन्द्रान्वये जन्म वभूव तस्य युघिष्ठिरस्येव युधिस्थिरस्य ॥१॥ सहजपाल-नृपाल-शिरोमणिः समभवत् तनयोऽस्य महीभुजः । यमिषगम्य जना जगतीतले मुमुदिरे मुदिरे विहगा हव ॥४॥ तस्मात् पयोघेरिव शीतभानुर् यशःप्रभा-दीपितदिग्विभागः । गुणैकवश्यो जगदेक-दृश्यः स्फुरत्प्रतापोऽजनि मानशाहः ॥१२॥ "मानोदय सर्गं १" "विराट्हृदय (शंभुप्रसाद)से

कमशः ७,८,११वाँ राजा शालिवाहन है। कुमाऊँके कत्यूरियोंकी वंशाविलमें शालिवाहन ग्राता है। शालिवाहन बैस राजपूतोंका ग्रादिपुरुष है, न कि पँवारोंका। कत्यूरीवंशज डोटी (नेपाल) वाले ग्रपनेको बैस राजपूत कहतें हैं। "मानोदय"ने मानशाहके वंशको चंद्रवंशी कहा है, जिससे वह ग्रग्निकुली तहीं रह जाते। इस प्रकार जान पड़ता है, पँवार कल्पना पीछे की है। कोई ग्राश्चर्य नहीं यदि ग्रजयपाल कत्यूरी-वंशकी ही किसी शाखाका हो, जिसके कारण उसे शालिवाहनके साथ जोड़ा गया।

## ३. वंशकी ऐतिहासिकता

कनकपाल—अजयपालकी ऐतिहासिकतामें सन्देह नहीं है, किन्तु वंशस्थापक कनकपालके बारेमें बहुत सन्देह है। अजयपालके पौत्र मानशाहके दरबारी ज्योतिषी किन भरथ ज्योतिराय जहाँगीरके भी दरबारी ज्योतिषी थे, इसलिए अजयपालको सोलहवीं सदीके आरंभमें विद्यमान होना चाहिए। अजयपालके पुत्र सहजपालने देवप्रयागके रघुनाथ-मंदिरमें १५६१ ई० (१४८२ शाके)में घंटा चढ़ाया था, इससे भी इसकी पुष्टी होती है। अजय या विजयसे नरेन्द्रशाहकी मृत्यु तक १५००-१९५०के साढ़े चार सौ वर्षोंमें बीस राजा हुए, फिर कनकपाल तकके लिये साढे तेरह सौ वर्ष चाहिए अर्थात् कनकपाल हर्ष-वर्धनका समकालीन और कत्यूरी वंशी लिलतशूर आदिसे भी पूर्व था, जो मानने-की बात नहीं है। यदि उस समय कनकपाल नामका कोई कत्यूरी मांडलिक हो भी, तो भी उसका संबंध अजयपाल-वंशके साथ जोड़ना आसान नहीं है।

चाँदपुरगढ़में प्राप्त एक शिलालेखमें निम्न श्लोकका होना बतलाया जाता है—

"शायकाब्धि-नव-सम्मितवर्षे विकमस्य विधुवंशज-पूज्यः । श्रीनृपः कनकपाल इहाप्तः शौनकर्षिकुलजः प्रमरोयम् ॥"

इसमें प्रमर (पँवार) शब्द तथा कनकपालका उत्तराखंडमें ९४५ संवत् (सन् ८८८ई०)में स्राना पीछेकी गढन्त है।

<sup>ै</sup>ग्रग्निकुली चार राजपूत हैं—परमार (पंवार), चौहान (चाहमान), सोलंकी (चालुक्य) ग्रौर परिहार (प्रतिहार)।

<sup>&</sup>quot;मानोदय"के श्रजयपालको ही ४१ वां राजा विजयपाल बना दिया गया श्रौर सहज तथा मानशाहके बीचका बलभद्रशाह भी संदिग्घ है।

पॅवार-वंशावलीमें लिखा है--

"राजा वै कनकपालो विधकुलतिलको गुर्जरातात् प्रसिद्धः , दैवात् तीर्थप्रदेशान् अवनिलगतान् घूतपापान् प्रपश्यन् । गच्छन् श्रुण्वन् प्रभावं विशदमतिरयं प्रापद् अश्रान्तचेताः , वर्षे वाणाब्धिगोत्रे नरहरिकृपया प्राप्य राज्यं शशास ॥"

इसपर टिप्पणी करते हुए रत्ड़ीजीने लिखा है—-''मालूम होता है किवने बिना ठीक जाने हुए केवल प्रचलित किवदंतीके ग्राधारपर ग्रपनी किवताको इस प्रकार दूषित किया "

हाडँविकने म्रठारहवीं सदीके म्रन्तमें सुनी परम्पराग्रोंके म्राधारपर लिखा था "उसका नाम कनकपाल नहीं था, बिल्क भोगदत्त था। वह पँवार-क्षत्रिय था। ग्रपने भाई सूजदत्तको साथ लेकर म्रहमदाबाद गुजरातसे पहले पहल गढ़वालमें म्राया था। वह योग्य मौर साहसी था मौर चाँदपुरके राजाकी—जो सब राजाम्रोंमें बड़ा ग्रौर बिलष्ट था—सेनामें भरती हुम्रा था।...भोग-दत्तने बड़ी उन्नति कर सेनामें सबसे बड़ा पद प्राप्त किया मर्थात् सेनापित हुम्रा। राजाने म्रपनी कन्या उसे विवाह दी थी।...भोगदत्तने...पहले राजाको गई।से उतारा, तब म्रपने बल-पौरुषसे गढवालके सब राजाम्रोंको म्रधीन किया।"

जीं श्रारं सीं विलियम्सकी राय हैं — "मैंने स्वयं बड़ी खोजके साथ तहकीकात की, जो विश्वास-योग्य है। गढवालके राजवंशका मूलपुरुष कनकपाल ही था। कनकपालने पहिले जिला सहारनपुरमें गंगोह नामक कसबा बसाया था। कनकपाल ग्रहमदाबाद-गुजरातसे नहीं ग्राया था, क्योंकि ग्रहमदाबाद वहुत पीछें बसा है। वह धारानगर या धार-मालवेसे ग्राया था। इसका दूसरा नाम गंग भी था, यह बात सहारनपुरके इतिहाससे मिलीं है। उसमें लिखा है कि कनिष्क या कनकके नामके सिक्के वहाँ पाये जाते हैं।"

कनकपालको शक-सम्राट् कनिष्कसे मिलाना तथा धाराका पँवार सिद्ध करना खामखाहकी खींचातानी है।

कनकपालके राजजामाता बनकर गद्दी सँभालनेकी बातें भी परस्पर विरोधी मिलती हैं । किसी राजाश्रित पंडितके एक ग्रंथको रतूड़ीजी उद्धृत करके बतलाते

<sup>&#</sup>x27;"गढ़वालका इतिहास", पृ० ३५४.

<sup>े</sup> वहीं, पृष्ठ ३५४-५५ ै वहीं, पृष्ठ ३५५–५६

<sup>ँ</sup> सुलतान ग्रहमदशाह द्वारा १५५४ ई० (९६१ हिच्ची)में बसाया गया ।

हैं, कि कनकपालका वह ससुर भानुप्रताप था " "चाँदपुरगढ मल्ला-चाँदपुरमें हैं।...यहीं किला राजा भानुप्रतापके रहनेका था।...भानुप्रताप नामक राजा इस प्रान्तका था और ५२ गढोंके राजाओं में यह बलवान् भी था। इसके ग्रितिरक्त बदरीनाथका राजा कहलाए जानेसे ग्रन्य सब राजा धार्मिक दृष्टिसे इसे ग्रपना मुकुट मानते थे।...पृथ्वीराज (चौहान)की कुछ पीढ़ीमें भानुप्रताप हुग्रा। भानुप्रतापका भी कोई पुत्र नहीं था, केवल दो कन्यायें थीं। ज्येष्ठ कन्याका विवाह उसने कुमाऊँके राजाके पुत्र राजपाल नामकसे कर दिया, कनिष्ठ कन्याका विवाह पँवार-वंशज राजा कनकपालसे किया था, जिससे ग्रव तक गढवालका राजवंश चल रहा है। "

दूसरी परम्परा बतलाती है, कि कनकपालने भिलङ्के राजा सोनपालकी कन्यासे ब्याह किया, जो कि ऊपरी गढवालके पश्चिमी भागका राजा था।

<sup>ै</sup>वहीं, पृ० २५७-५८

देशासीत् किर्चिद् हिमाद्रौ सुर-वर-तिटनी नीर-तीरे तिरम्ये,
पृष्ये केदारखंडे सुरुचिरवदरीकाननस्यैकदेशे ।
नाम्ना भानुप्रतापो नृपमुकुटमणिश्रेणि-नीराजितांद्रिः,
सर्वोर्वी-सार्वभौमो विवुध-गणयुतः पालको व प्रजानाम् ।
दैवात् कन्याप्रजोऽसौ कुलविरितभयात् श्रीविशाले चरन्ते,
भेजे भक्त्या नितान्तं ऋतुभिरिष तपोदानमानवताद्यैः ।
स्रागन्ता दर्शनार्थं मम कनकमहीपालसंशो धरेशः ।
दत्वा तस्मै सुतां स्वां मम तनय इव त्वं कुलस्यास्य हेतुः,
पश्चाल्लोके मदीये जनि-भृति-भवनं त्यज्य गन्तासि नूनम् ॥

वहीं, पृ० ३३७-३९

<sup>4. &</sup>quot;In Sambat 755 [A.D. 699] Raja Kanakpal of the reigning Chand family of Malva arrived in Garhwal. Kanakpal on his arrival was adopted successor to a Raja named Sonpal, who gave his doughter and sole heir, in marriage to Kanakpal. (Sonpal is said to have ruled over the western portion of modern upper Garhwal. Bhilong now a portion of Garhwal State was his capital....) Sonpal and Katyuris were the overlords of the petty states in the North of Garhwal. Kanakpal

चाँदपुरगढ स्रौर भिलङ् तथा भानुप्रताप स्रौर सोनपालमेंसे किसके कनकपाल दामाद थे, यह भी निश्चय नहीं है।

इस वंशका इतिहास वस्तुतः अजयपालसे शुरू होता, जो मानशाह (४४)से ७ पीढी पहिले नहीं, बल्कि "मानोदय"के अनुसार मानशाहके पिता सहजपालका पिता था, जिसे वंशाविलयोंने विजयपाल वना दिया। मानशाहका एक दानपत्र १,९४७ ई०का प्राप्त है, इसलिए अजयपालका काल १५०० ई० ठीक है।

# ४. तेमूरका आक्रमण (१३९८ ई०)

तैमुरलंगने राज्यविस्तारके लिए नहीं विल्क एकत्रित संपत्तिको लूटनेके लिए मास्को स्रौर दिल्ली तककी यात्रा की । उसने पहाड़की समृद्धिकी खबर सुनी थी, इसलिए दिल्लीसे इधरकी स्रोर चल पड़ा । उस समय गंगा स्रौर जमुनाके वीचके पहाडी प्रदेश म्रर्थात गढवालका राजा वहरोज था। नस्ख-लिपिमें लिखे गये इस शब्दसे भरोज, बरोज, वीरदत्त, ब्रह्मदत्त स्रादि कितने ही नाम निकल सकते हैं । तेमूरके इतिहास-लेखकोंके कथनानुसार उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, म्रर्थात् म्रजयपालसे १०० वर्ष पहिले ही सारा गढवाल एक शासकके म्रधीन हो चुका था, यही नहीं प्रायः सारे हिन्दुस्तानके राजाग्रोंमें वह मुख्य स्थान रखता था । तैमूरने किसी घाटासे पहाड़ पार करनेका निश्चय किया। पहाड़ी योद्धा भी अपने संगठित सरदारोंके साथ लड़नेको तैयार थे। मुकाबला कड़ा था। घाटेके मुहुपर पहुंच तेमूर घोड़ेसे उतर गया। सभी ग्रफसर और सिपाही भी घोड़ेसे उतर पड़े, ग्रौर दृढ निश्चयके साथ लड़नेके लिए ग्रागे बढे। "शैतान जैसे हिन्दू कितने ही स्थानोंमें हमारे सिपाहियोंपर छापा मारनेके लिए छिपे बैठे थे । . . . लेकिन मुसल्मान वाणवर्षा करते तलवार लेकर उन पर टूट पड़े, ग्रौर उन्हें चीरते हुए ग्रागे पहुंच गये । वहां नजदीकसे वह खूब लड़े ग्रीर दुश्मनको तलवार, खांडा, कटारसे मार कर साफ कर दिया।"--तैमुरने लिखा है। हिंदू

settled himself in the midlands, where as Mordhwaj, Panduwala and Brahmapur chiefs ruled over the Southern Garhwal."—"Garhwal" (Patiram)

<sup>&</sup>quot;. "The number of whose forces and whose lofty, rugged narrow and strong position made him superior to all the chiefs of the hills and indeed of most of Hindustan."—Atkinson, Vol. II.

हारे, कुछ प्राण लेकर पहा ड़ोंमें भागे, कुछ बंदी हुये। अपरिमित धन-माल, गाय-भैंसें, स्त्री-बच्चे, हाथी-घोड़े हाथ आये। तेमूर उसी रात अपनी छावनीमें लौट गया। अगले दिन तेमूर पांच कोस चलकर बहरा और तीसरे दिन सरसावा गया। शायद तेमूरने हिमालयमें बहुत भीतर तक प्रवेश नहीं किया। उसके लिए वहाँ कोई आकर्षण नहीं रहा होगा, जिसके लिए कि वह पर्वतीय युद्धके लिए तैयार होता।

दूनमें नवादाको गढवालकी एक पुरानी राजधानी बतलाया जाता है, पृथि पुर, साहसपुर, कल्याणपुर, नागल, राजपुर, भगवतपुर, थानो, अजबपुर भी पुराने स्थान हैं; किंतु, एक गढवाली जनश्रुति बतलाती है, कि नादिरशाहसे बंदरभेलमें गढवालियोंने असफल लड़ाई की थी। नादिरशाह इधर पहाड़की ओर नहीं आया था, इसलिए परंपराने तेमूरके स्थानपर नादिरशाहको रख दिया। श्रीनगर पँवारोंसे पहिले भी राजधानी रहा, ऐतिहासिक इसे मानते हैं। तेमूरको जो अपार संपत्ति मिली, वह बंदरभेलकी कठिन धारको पारकर श्रीनगर पहुँचनेसे ही मिलती। नाईमोहनसे नौढाखालकी साढ़े चार मीलकी कड़ी चढ़ाई आज भी पैदल यात्रियोंके लिए दुरारोह है। बंदरभेल हरिद्वारसे ३५ मील आगे और श्रीनगरसे ४० मील पीछे रह जाता है, देवप्रयागका प्रसिद्ध तीर्थ इससे २१ मील आगे है। हम समभते हैं, तेमूरकी लड़ाई बंदरभेलमें हुई थी।

## ५. पँवार-वंशी राजा

(१) म्रजयपाल (१५०० ई०) — जहांगीरके दर्बारी ज्योतिषी "ज्योतिराय" पदवी-विभूषित "मानोदय" के कर्ता भरतने म्रजयपालके बारेमें उससे तीन ही पीढ़ी बाद लिखा था "युधिष्ठिरकी भांति युद्धमें स्थिर उस म्रजयपाल नृपतिका जन्म चंद्रवंशमें हुम्रा था, जो कि म्रपने नामसे ही शत्रुम्रोंके मनको तोड़ डालता था।" शायद यहां किव वास्तिवकतासे बहुत दूर नहीं है। उत्तरमें हिम-शिखरोंसे दिक्खनमें चंडी-हरद्दार तक ग्रौर पश्चिममें जमुनासे पूर्वमें बधाण-

<sup>&#</sup>x27; "म्रजेयपालो नृपतिः स म्रासीत् नाम्नैव यः शत्रुमनो-विभेत्ता । चंद्रान्वये जन्म बभूव तस्य युधिष्ठरस्येव युधिस्थिरस्य ॥१॥ दुर्योघनोऽत्यन्तगुणप्रियोऽपि यो भीमसेनो पि गदान्वितेन । मनुष्यधम्मौँविविधैष्पेतो महीमहेन्द्रोऽपि बलप्रियो वै ॥२॥ नृपवरः स शशास घरां इमां सुनयनंदित-देव-पुरोहितः । वहुदिगंतिनवासिनराधिषैः कृतनितः कुसुमेषुसमद्युतिः ॥३॥

तक सारे गढवालका एकीकरण इसीके समय हुआ, शायद केदारखंडका गढ़ नाम भी इसी समय पड़ा । अजयपालको अपने समकालीन चंपावत (कुमाऊं) राजासे लड़ना पड़ा, जिसमें आरंभिक असफलताके बाद उसे विजय मिलीं। आगे तो पिंडारकी सुंदर उपत्यकामें स्थित बधाण पर्गनाके लिए दोनों राज्योंमें तब तक लड़ाइयां होती रहीं, जब तक दोनोंको नेपाल और पीछे अंग्रेजोंने आत्मशात् नहीं कर लिया। राजधानी चांदपुर (६९०० फुट) यद्यपि एक दुर्जेय दुर्ग-युक्त नगरी थी, किंतु वह पूर्वके एक कोनेमें पड़ती थी। अजयपाल उसे १५१२ में देवलगढमें लाया, जहांसे और समतल विस्तृत केन्द्रीय स्थान ढूंढते १५१७ ई० में श्रीनगर ले गया। श्रीनगरकी भूमि पहिले भी नगरके रूपमें परिणत हुई थी। राजा अजयपाल और उसके वंशजोंके बनवाये महल और दूसरी इमारतों तथा उनके ध्वंसोंको १८९४ की बाढ़ने बहा दिया। अजयपालको ही गढवालकी पट्टियों और पर्गनोंका विभाजक बतलाया जाता है।

ग्रजयपालके बाद कल्याणशाह, सुंदरपाल, हंसदेव ग्रौर विजयपाल केवल वंशावलीको लंबी बनानेके लिए जोड़े गये हैं।

वस्तुतः ग्रजयपाल-संतानकी गढवाल-राजवंशाविल निम्न प्रकार होनी चाहिए— ग्रभिलेख (सन्)

१५६१

१५४७

2460

१६२५

१६८५,१७०६,१७१०,१७१६

१. ग्रजयपाल १५०० ई०

२. सहजपाल १५६१

३. मानशाह

४. श्यामशाह

५. दुलारामशाह

६. महीपति शाह

७. पृथिवी " १६४६-७६

८. मेदिनी " १६७६-९९९. फतेंह " १६९९-१७४९

१०. उपेन्द्र " १७४९-५०

११. प्रदीय " १७५०-८०

१२. ललित " १७८०-९१

१३. जयकृत " १७९१-९७

१४. प्रद्युम्न " १७९७-१८०४

१५. सुदर्शन " १८१५-५९

९

१६. भवानी " १८५९-७१ १७. प्रताप " १८७१-८६ १८. कीर्ति " १८८६-१९१३ १९. नरेन्द्र " १९१३-५० २०. मानवेन्द्र १९५०—....

(२) सहजपाल (१५६१ ई०)—"मानोदय" काव्यसे मालूम होता है, कि सहजपाल अजयपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था। यदि ज्योतिषी-किविकी बात मानी जाये, तो वह राजनीतिमें बड़ा चतुर था। उत्तरमें तिब्बत, पूर्वमें कुमाऊं, पश्चिममें साक्षात् दिल्लीके नगर, उत्तर-पश्चिममें विशेर (रामपुर) और पश्चिममें सिरमोर (नाहन) जैसे शासकोंके बीचमें अजयपालने गढ़वाल भूमिको एकताबद्ध किया। ऐसे राजाको राजनीतिचतुर होना ही चाहिए। सहजपालने देवप्रयागके रघुनाथ-मंदिरमें १५६१ ई० (शाके १४८२) में एक घंटा चढ़ाया था।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> "मानोदय" में इस राजाके बारेमें लिखा है— "सहजपालनृपालिशरोमणिः समभवत् तनयोऽस्य महोभुजः। यमधिगम्य जना जगतीतले मुमुदिरे मुदिरे विहगा इव ॥४॥ सर्वेगा जगति यत्र राजनि राजनीतिचतुरे प्रशासति । क्वापि नापि गुरुवीरमंडले कंडलेश-विभवाद् दरिद्रता ॥५॥ यच्छिया परितृतोष नागरी नागरीयसि गुणोऽनुरागवान् । संगरे सकलशत्रुतायनस्तापनस्य कर इव प्रतापकः ॥६॥ यो रराज वसुदेवतर्यकः कृष्णवद् गिरिशवद् वृषाश्रितः। चन्द्रवत् कुवलयैकमोदकृत् शक्रवद् विवुधवन्दसेवितः ॥७॥ यत्राजिभाजि प्रतिराजराज्ञी पंचत्वमागच्छदसंख्यकाऽपि । चकर्ष जीवं धनुषो यदासावपासुरासीत् समरेऽसपत्नः ॥८॥ रागावृतांगीव विपक्षिकंठे लग्नाऽथ मातंगचये पतंती। लोकेन याऽलोकि स युद्धभूमौ तत्रासियष्टावनुरक्तचेताः ॥९॥ कञ्चिज् जनं जातु न मन्यतेऽसौ श्रियं द्विजेभ्यः प्रददाति किंच कूप्तैव कीर्तिः प्रययौ दिगंतं तस्मात् प्रभोरस्य विशुद्धवर्णा ॥१०॥ भुक्त्वासुभोगान् त्रिखलान् नरेंद्रो दत्वा द्विभुजेभ्यो द्रविणं वरेण्यम । श्राराध्य कामं जगतीशरण्यं माहेश्वरं तत्पदमाप्रसादम् ॥११॥

सहजपालके भ्रागे वंशावलीने फिर एक संदिग्ध व्यक्ति बलभद्रशाह या बहादुरशाहको रख दिया है। यद्यपि मंगोल भाषाका बगातिर या बहादुर शब्द तुर्क-तैमूर-वंशज मंगोलों—-जिन्हें मंगोल कहना गलत है—द्वारा भारतमें तब तक प्रचलित हो चुका था, किंतु "मानोदय" ने सहजपाल भौर मानशाहके बीचमें किसी सहजपुत्र बलभद्रशाहका नाम नहीं दिया है।

(३) मानशाह—मानशाह अकबरके समकालीन थे। इन्हींकी प्रशंसामें भरत किन "मानोदय" काव्य लिखा था, जिसका चार सर्ग प्राप्य है। यह कह चुके हैं, िक भरत किन जहांगीरके राजज्योतिषी भी थे। मानशाहका १५४७ई० का दानपत्र प्राप्य बतलाया जाता है। उनके पिता सहजपालका रघुनाथ-मंदिर वाला घंटा १५६१ में चढ़ाया गया था, इसलिए मानशाहका उक्त अभिलेख संदिग्ध है। भरत किन जहांगीरका दरबारी होना भी बतलाता है, िक मानशाह अकबरके तरुण समकालीन थे। मानशाहने उद्योतचंदपर चढाई की थी, जिसका वर्णन "मानोदय" के तृतीय और चतुर्थ सर्गमें मिलता है । यह युद्ध

'बहुगुना-उद्धृत "मानोदय" में मानशाह संबंधी कुछ पंक्तियाँ हैं—
"तस्मात् पयोधेरिव शीतभानुर् यशः प्रभावीपितादिग्विभागः।
गुणैकवश्यो जगदेक-दृश्यः स्फुरत्प्रतापोऽजिन मानशाहः॥१२॥
ग्रयार्यगांभीर्यगुणैः समृद्रः शौर्येण भीमः महसा दिनेशः।
दानाद् बली निजितकर्णकीर्तिर् धनुःश्रिया यो विजयप्रभावः॥१३॥
स नीतिमान् मानपुरं प्रशास्ति शास्ता रिष्णां ग्रजितेद्वियाणां॥
विपक्षषड्वर्गजयैकदक्षो विचक्षणान् रक्षति शुद्धबुद्धीन्॥१९॥

गीतवाद्यपरिनृत्यमंगलैः संकुलं विपणि-कृट्टिमोज्ज्वलम् । मंडितं विविधसौध-मंडपैर् भाति मानपुरमस्य भूपतेः ॥२।१॥ शुद्धवारि-परितुष्ट-मुकुन्दा फेन-निर्जित मनोहरकुन्दा । तत्र भाति जनबुद्धिरमंदा यत्र तिष्ठति पुरेऽलकनंदा ॥२८॥

"श्रथ रथगजवाहोद्धृतघूली-कदंबैर् गगनतलमवाप्तैर् गुप्तमार्तण्डिबिबः । श्रिसिनिशित-शरौघोद्दंडकोदंड-चंडः, प्रलयशमनभीमो निर्ययौ मानशाहः ॥३।१॥ कितिचिद् श्रवनिपालास् तत्र कूर्माचलस्याः पटुमितसिचिवौघान् इत्थमूचुः प्रवाचः । श्रयमितिशयदक्षो मानशाहः समक्षः कथय कथमिदानीं दुर्गरक्षा विघेया ॥४॥ श्रीमानशाहन्पतेरिति सर्वसैन्यं दैन्यं जगाम रिपुराजबलप्रहारैः । एतस्य सैन्यपतयस् तरसा निपेतुर् हन्तुं द्विषद्बलमुदग्नतरप्रभावाः ॥९॥

रुद्रचंदके पुत्र लक्ष्मीचंदके साथ हुग्रा था, जिसमें पहिले चंद-सेनाको सफलता मिली, किंतु पीछे मानशाहके सेनापित नन्दीने राजधानी चम्पावती (चम्पावत) तक पर ग्रधिकार कर लिया। कुंमाऊंकी भांति पश्चिमी तिब्बतके शासकोंसे भी गढवालकी ठनी रहती थी। तेरहवींसे पंद्रहवीं सदी तक सारे तिब्बतकी भांति पश्चिमी तिब्बत (ङ-री) के इलाकेमें भी ग्रलग-ग्रलग ठाकुर राज करते थे । दापाका राजा गढवालका प्रतिद्वंद्वी था। शताब्दियोंसे गढवालमें श्राकर लूटमार करना वहांके लोगोंका सफल व्यवसाय बन गया था। मानशाहके पिता ग्रौर पितामहने दापाको सबक सिखलाना चाहा था, किंतु पूरी सफलता नहीं हुई थी । मानशाह वहांके राजा (काकुवा मोर) को परास्त करनेमें सफल हुए। सुलहकी शर्ते थीं: राजा काकुवामोर प्रतिवर्ष सवासेर सोना और चार सींगवाला एक भेड़ा दिया करेगा । उसने गढवालपर लूटमार न करनेका प्रतिज्ञापत्र भी लिखा था । मान-शाहने अपनी सीमा हरद्वारसे आगे मंगलोर (सहारनपुर) तक बढ़ाई थी। यह कहना मृश्किल है, कि मृगलोंके साथ उस समय गढवालका क्या संबंध था। पश्चिमी पड़ोसी सिरमोर श्रौर बिशैर मानशाहसे छेड़खानी नहीं करते रहे होंगे। १९ वर्ष राज्य करके ३४ वर्षकी ग्रवस्थामें मानशाहके मरनेकी बात बतलाई जाती है।

(४) इयामशाह—प्रानशाहका उत्तराधिकारी श्यामशाह बहुत स्रिभमानी राजा था। कहावत मशहूर है "शामशाहीको कोलाई। सामी तो सामी बांगी तो बांगी।" शामशाहने तिब्बत पर चढ़ाई करके पहिली शर्तोंसे एक चंवरी (गाय) अधिक देनेके लिए मजबूर किया। पागलपन और अत्याचारकी भी इसकी कितनी ही कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसने एक महलमें आग लगवा दी थी, कुछ गांवोंको भी जला दिया था। गरमीके दिनोंमें शामशाह अलकनंदामें नौकाविहारके लिए घूमा करता था, वहीं एक दिन नाव उलट गई और वह

नन्दी जगाद मिय तिष्ठित युद्धभूमौ मा गर्वमृद्धह निज हृदय मुघित । जेष्यामि रुद्र-तनयं चरतैव पक्षात् चम्पावतीं निजवशां सहसा करिष्ये ॥१२॥ ग्रथ विघाय बघं बलविद्धिषः पयनुदुर्गमिहाधिष्ठरोघ स । विविधसौष्ठविराजितमद्भुतं हरिणनेत्रवतीगणसंयुत्तम् ॥२१॥ श्रृंगारशून्यवपुषोऽश्रुपरीतनेत्राः चीरांवराः कुश्चतृणास्तृतभूमिपृष्ठाः । तद्वेरिराजविनता गिरिकंदरेषु कन्दैः फलैर्मुनिजन्मचरितं वितेनुः ॥२२॥ —चतुर्थसर्गे ("विराटहृदय")

१९ वर्ष राज्य कंरके अपने मुसाहिबोंके साथ ३१ वर्षकी आयुमें मर गया । किव-चित्रकार मोलारामने क्यामशाहके समय और उससे आगेके राजाओंके बारेमें अपने ग्रंथ "गढराजवंशका इतिहास"में कितनी ही मार्केकी बातें कही हैं, जिनका उद्धरण पाठकोंके लिये ज्ञानवर्द्धक होगा । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह महान् चित्रकार फतेहशाहके समय (१७४०ई०) पैदा हुआ था और अंग्रेजोंके शासनके पंद्रहवें वर्ष (१८३३ ई०) में मरा था । इस प्रकार बहुतसे राजाओंका वृत्त उसकी समकालीन घटनायें थीं, जिसपर उसने अधिकारपूर्वक लेखनी चलाई।

ैमई १६५८ ई० में दाराशिकोहका स्रभागा पुत्र सुलेमानशिकोह स्रौरंगजेब-के कोपसे बचनेके लिए गढवाल स्राया । उसके साथ दिल्लीके कुशल चित्रकार पिता-पुत्र शामदास स्रौर हरदास भी स्राये । सुलेमान शिकोहके बंदी होकर चले जाने पर चित्रकार-द्वय यहीं रह गये । इनका वंश स्रागे इस तरह चला—



मोलारामके पौत्र आत्माराम तक वंशमें चित्रकला रही, उसके बाद वंशजोंने

यशस्वी वित्रकार ने अपने कई समकालीन राजाओं के वित्र भी बनाये हैं, अपने इस काव्य में भी उसने व्यक्तियों का सुस्पष्ट वित्रण किया है। मोलारामने अपने ग्रंथका आरंभ करते हुये स्यामशाहके वारेमें लिखा है।—

क्योंकर भ्रष्ट राज यह भयो । सव पंचन हूं यह मिलि कयो । तब यह पावन पुस्त सौ, कीनी कथा वखान । एक एक कर कहत हूं, सुनो पंच पर प्रधान ।

वस्तर भूषण शुभ पहिराई । कन्या पूजे अति मन लाई ॥ सव को देहि दिन्छिणा नित ही । परजा सौं राखें अनिहत निह ॥ देस-विदेस के जो नर आवें । जो माँगें सोही वह पावें ॥ गुनिजन रहे सभी तहं राजी । पावै किवजन कुंजर, वाजी ॥ वस्त्र शस्त्र भूषण पहिराई । दर्ब दान दे करै विदाई ॥ जैसो गुनि वैसो ही पावै । सहस लक्ष परजंत दिलावै ॥ रीभ सीभ समता दोइ राखै । विन विवेक मुख वचन न भाखै ॥

पहिले सोनारी फिर दूकानदारीका काम संभाल लिया—चित्रकारीसे जीविका नहीं चल रही थी।

<sup>&#</sup>x27;गढ़वाल के प्रसिद्ध विद्वान् कलाविशेषज्ञ वैरिस्टर मुकुंदीलाल जीके "हिन्दु-स्तानी" (प्रयाग) में प्रकाशित लेखों से ।

या बिध बहु चिर राजिह कींन्यो । पूर्ण चन्द्र सम सबने चींन्यो ॥

(४) दुलाराम शाह (१४०० ई०)—रतूड़ी-उद्धृत वंशावलीमें इसका नाम नहीं है, किंतु १५८० में दिया इसका एक दानपत्र मिला है। दुलाराम कृमाऊंके राजा रुद्रचंद (१५६५-९७) का समकालीन और प्रदिद्धंद्वी था। रुद्रचंदने सिरा जीत-कर गढवालकी भ्रोर वढ़ना चाहा. किंतु कत्यूर (बैजनाथ) में भ्रब भी पुराने कत्यूर-वंशका राजा सुखल देव शासन कर रहा था। रुद्रचंदने पिंडार-उपत्यकामें वधाणको भ्रपना लक्ष्य बतलाकर सुखल देवसे रास्ता मांगा। सुखलदेवने बाहरसे मान लिया, किंतु वह चंदोंके राज्यविस्तारकी लिप्साको जानता था। चंद-सेनाका सेनापित योग्यतम राजनीतिज्ञ और सैनप पुरखू (पुरुषोत्तम) पंत था। सुखलदेवने सेनाके पिंडार-उपत्यकामें पहुंचते ही पीछिसे संबंध काट दिया। दुला-रामने पुरखूके शिरपर भारी इनाम घोषित किया था। ग्वालदमके पास लड़ते हुए परखू पंत एक पिंडयार राजपूतके हाथ मारा गया, जिसके सिरको श्रीनगर पहुंचाकर घातकने बहुत इनाम पाया। कुमाऊंनी सेना बधाण छोड़कर पीछे भागी, किंतु रुद्रचंदने कत्यूरमें ही रुककर सुखल देवसे बदला लेनेकी ठानी। गढवालियोंने हाथ खींच लिया था, भ्रतः कत्यूरी राजा लड़ते हुए बंदी बना। १५९७ ई० में

रुद्रचंदके मरनेपर उसके पुत्र लक्ष्मीचंदने बापके कामको जारी रखा, किंतु उसका सामना महीपति शाहसे हुन्रा, जो पंवारोंमें बहुत योग्य स्रौर मनस्वी राजा था।

"फरिक्ता"ने जो बात कुमाऊंके बारेमें लिखी है, वह जमुना और गंगाका स्रोत गढवालमें होनेसे गढवालपर ही लागू हो सकती है। वह लिखता हैं "इस राजाका राज्य बहुत विस्तृत है। उसके देशकी मिट्टीको धोनेसे पर्याप्त सोना मिलता है। उसके यहां तांबेकी खानें भी हैं। उसका राज्य उत्तरमें तिब्बतसे दक्षिणमें भारतके भीतर संभलके पास तक है। उसके पास पैदल और सवार सेनाकी संख्या ८०००० है। दिल्लीका वादशाह उसका बहुत सम्मान करता है।...जमुना और गंगा दोनोंके उद्गम उसके राज्यमें हैं। "अलकनंदा, भागीरथी और सोन नदी (पतली दून) से अब भी रेत धोकर सोना निकाला जाता है। १७९६ में जेनरल हार्डविकको राजा प्रद्युम्न शाहके इतिहास-लेखकने कहा था—"अकबरके समय बादशाहने श्रीनगरके राजासे राजकीय आय और उसके नकशेको मांगा। राजा उस समय शाही दरबारमें थे। उन्होंने बादशाहके हुकुम की पाबंदी करते हुए अपने लेखके साथ एक दुबले पतले उंटकी शकलमें नकशा पेश करते हुए कहा:

"हमारे देशकी यही सच्ची तस्वीर है—ऊंचा-नीचा बहुत गरीब । बादशाहने मुस्कराते हुए कर मांगनेका ख्याल छोड़ दिया ।"

> मोलारामने दुलारामशाहके बारेमें लिखा है— स्याम साह जू के भये, दुलाराम ही साह ग्रब तिनकी हौं कहत हूं, दूजी सुनो कथा।।

दुलोराम-शा राजा भयो। स्यामसाह जब स्वर्गिह गयो।।
दुलोरामसा राजिह वैठे। मंत्रि मित्र जो रहे इकैठे।।
करि स्नान प्रात-कृत सबही। पूजा-हवन करत हैं तबही॥
मध्यम पूजा मध्यम ध्यानिह। मध्यम जप ग्रह मध्यम हवनिह॥
वली छाग इक कन्या पांचिहि। कह कछु भूठ कछु भाषै सांचिहि॥
राग रंग श्रिति ही मन भावै। कथा-वारता नाहि सुहावै॥
मध्यम दान पुन्य कछु करै। सैल-शिकार माँह बहु फिरै॥
नाना वस्त्र शस्त्र हू घारैं। वाँक पटाव हु खेल निहारै॥
तीर तुपक नित ग्राप चलावै। वन सौं मार मिरग बहु लावें॥

भोजन नाना खात खुलावत । कर जो उपमा सो मन भावत ।।
फजर-स्याम मजलस ही करैं । कबहूं जल महि तिरतो फिरैं ।।
कबहुँ कबूतर बाज उड़ावै । तीतर, काग, चकोर मरावै ।।
रस श्रृंगार लगै बहु नीको । चित वैरागिंह मानत फीको ।।
जस बात वणे ना मन भावै । भानमती बहुतरुण लगावै ॥
राजकाज मंत्रिन को दीन्यो । मन ग्राई सो ग्रापिंह कीन्यो ।।
मिष्म कीने काज सब, मिष्म कीन्यो राज ।
देहांत जब भई, रहतो सब इत साज ॥

 ×

 चल्यो वही संग जो इत दीन्यो । जस-म्रपजस जो कुछ कर लीन्यो ।।
 हाथी घोरा इते रहाये । संग महि कोई न तिनके घाये ।।

(६) महीपति शाह (१६२५ ई०)—महीपतिशाहका एक दानपत्र १६२५ का है, इसलिए रत्ड़ीका दिया समय १६२९—४६ ठीक नहीं मालूम होता । १६४२ तक तिब्बतमें बहुराजकता चल रही थी, जब कि मंगोलोंने अपने सरदार गुश्री खानके नेतृत्वमें गांव-गांवके राजाग्रोंको ध्वस्त कर सारे तिब्बतको पांचवें दलाई लामा लोब्जङ् ग्यम्छो (१६१७.८२ ई०)को प्रदान किया । नीती जोत (घाटा) के पारका इलाका दापाके राजाके पास था, जिससे पहिले भी संघर्ष होता रहता था । सदियोंसे इस इलाकेके भोट (तिब्बती) लोगोंका व्यवसाय बन गया था, पैनखंडा ग्रौर दसोली पर्गनोंको लूटना । महीपतिने रिखोला लोदीके नेतृत्वमें दापा (दावा)पर सेना भेजी । रिखोलाकी वीरताका पंवाडा ग्रब भी गढवालमें प्रसिद्ध है । युद्धका फैसला तड़ाक-फड़ाक होनेवाला नहीं था । ग्रव भी मधेसकी मांति यहांके क्षत्रिय-ब्राह्मण बिना सिले कपड़ेको पहिनकर खाना बनाते-खाते थे । तिब्बतकी सरदीमें इसके कारण बड़ी ग्रड़चनें पड़ती थीं । सरोला ब्राह्मणोंके हाथकी रसोई सभी लोग खा लेते थे । पहिले तो राजाने सरोलोंके १२ थानों

<sup>ं</sup>सरोलोंके पुराने १२ थान थे

१. नौटी ४. रतड़ा ७. सेमा १०. सिरगुरौ

२. मैटवाणा ५. थापली ८. लखेसी (लखेड़ी) ११. कोटी

३. खंदूडा ६. चमोला ९. सेमल्टा (या गैरोला) १२. डिम्मर सरोलोंकी सूची जो आगे दी गई है, उनमेंसे कितने ही महीपतशाहके द्वारा सरोले बनाये गये

(स्थानों)में ९ ग्रौर बढाकर २१ किया, फिर संख्या ३२ तक कर दी, जिसमें कि रसोई बनानेवाले अधिक प्राप्त हो सकें । किंतु तिब्बतकी सरदी थी, हार मानकर महीपत शाहने आजा दी कि रोटी शुचि मानी जाये, उसे बिना कपड़ा उतारे तीनों वर्णींके हाथसे खाया जावे । तबसे पहाड़में यह प्रथा चल पड़ी, जो ग्राज भी है । नीचेवालोंकी टिप्पणीसे बचनेके लिए यहांवाले कह देते हैं, कि थोड़ा सा घी डाल-कर हम ग्राटाको शुचि कर लेते हैं। भड़ (वीर) रिखोला लोदी जोतसे भोट-सेनाको भगाता तिब्बती मैदानमें चला गया। दापाके राजाकी मृत्य हो गई। वहांका गढ ग्रौर बौद्ध विहार गढवालियोंके हाथमें ग्रागये। थोलिङके पाससे वहती सतलज गढवालकी सीमा बनी । गढवालने श्रव तिब्बतके इस भागपर श्रपना शासन स्थापित करनेका निश्चय किया । दापाके गढमें बर्त्वाल (पवार) भ्रातृ-द्वय सेनापित ग्रौर शासक नियुक्त हुए। राजा रिखोलाको लेकर लौट ग्राया। गढवाली सेना की भी वही हालत हुई, जो डेढ़ सौ वर्ष पूर्व मध्य-एसियाकी तुर्क सेनाकी हुई थी, श्रीर जो उसके दो सौ वर्ष बाद डोगरा-विजेता जेनरल जोरावर सिंहके साथ दोहराई गई । पूर्वसे सहायता मिली, ऊपरसे तिब्बतके परम-सहायक जेनरल शीतलसिंह (सरदी) ने सहायता की । वर्त्वाल-भ्रातृद्वय लड़ते हुए मारे गये ! उनकी तलवारें दापाके विहारमें विजयोपहारके रूपमें श्रव भी रखी हैं, श्रीर शायद सस्क्य-विहारकी भांति किसी महाकालके मंदिरमें दोनों वीरोंका कटा सुखा सिर भी हो।

महीपत शाहका दूसरा बहादुर सेनापित तथा ग्रमात्य माधविसह था, जिसके बारेमें गढवाली कहावत है—

"एक सिंह रणवण एक सिंह गाईका। एक सिंह माधोसिंह और सिंह काहेका॥ माधविसिंहने तिब्बतके सीमान्तपर चबूतरे बनवाये, जिनमें कुछ ग्रव भी मिलते हैं। उसीने मलेयाकी नहरकी सुरंग तैयार कराई थी। माधविसिंह मंडारीने गढवाली सेना ले संभवतः वाराहाट-हरिशलसे भागीरथी ग्रीर बस्पाके बीचवाले पहाड़को पार कर बस्पा (सङ्ला) उपत्यकापर ग्रधिकार किया ग्रीर ग्रागे बढते हुए चिनी (सतलज तट)पर धावा किया, किन्तु किन्नर-देशमें ग्रव सात खंद ग्रीर ग्रठारह गढके ठाकुरोंका राज्य समाप्त कर रामपुर-सराहन (बिशेर)का राज्य उसी समयके ग्रासपास स्थापित हो चुका था, जब कि ग्रजयपालने ५२

<sup>ं</sup>एक सिंह वह जो गायोंको मारता है, एक सिंह है माधव सिंह, इनके स्रितिरक्त स्रौर सिंह नहीं।

गढोंको एककर गढवाल बनाया । राजा केहरसिंहने १५५४ ई०में रामपुर राज-धानी बसाई ग्रौर १५५६में पश्चिमी तिब्बतके राजा गल्दन्-छेवङ्को मित्रता-पूर्ण सन्धि करनेके लिए मजबूर किया, जिसमें लिखा थाः —

"हमारा पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तब तक उभय-पक्ष द्वारा श्रपरित्यक्त श्रीर ग्रपरित्याज्य रहेगा, जब तक कि देवताश्रोंका श्रमन्त-निवास भूकेन्द्रवर्ती कैलाश हिमविहीन नहीं होगा, मानसरोवरका जल नहीं सूखेगा, काला कौश्रा सफेद नहीं हो जायेगा श्रीर लोकमें प्रलय नहीं हो जायेगी। दोनों राजाश्रोंकी प्रजाकी भलाई श्रीर राज्योंकी श्रक्षुण्णता कायम रखनेके लिए दूत भेजा जायेगा। बिशहर प्रति तीसरे वर्ष ङरीके चार प्रान्तों—चपरङ्, स्पुरङ्, दाबा (दापा) श्रीर स्दोक तथा राजधानी गर्तोकमें एक दूत भेजा करेगा।"

यह उस समयकी बात है, जब गढवालपर अजयपालके पौत्र मानशाहका शासन था। मानशाहको ङरीके उसी राजा गल्दन्-छेवङ्से भुगतना पड़ा, जिसके चार प्रान्तोंमें एक दाबा (दापा) भी था। गल्दनकी मृत्युपर पल्-जङ् (श्रीभद्र)ने राज्य अपने हाथमें लिया। महीपतशाहके समय, मालूम नहीं ङरीके चारों प्रान्तोंका एक शासक था या अनेक। अस्तु, माधविंसहको चिनी पहुँचकर विशैर (रामपुर)के राजा उदयिंसह या बिज्जासिहके प्रतिरोधसे भी अधिक घातक सेनाका सामना करना पड़ा। अपने सेनापतिके परामर्शानुसार उसकी मृत्युको छिपाकर "शवको तेलमें भून कपड़में लपेट बक्समें बन्द करके" सैनिकोंने पीछे हट हरद्वारमें दाह-कर्म किया। कहते हैं महीपतशाहने १७ वर्ष राज्य कर ६५ वर्षकी अवस्थामें १६४६ ई०में शरीर छोड़ा।

मोलारामने महीपतशाहके शासनके बारेमें लिखा है--

दुलोराम ही शाहके, भये महीपत शाह। महप्रचंड भुजदंड ही, तापर तिमर ग्रथाह।।

शक्ती महाप्रबल भुज-दंडा। कीने नित ग्ररिजन बहु-खंडा।। शक्ति ग्ररु धन निसि दिन हरै। धूर्त महा मन में नीहं डरै।। मदिरा पान करै मदमातो। नेत्र घूर्णं ग्रति वचनीहं तातो॥ रीभ खीभ महि बिलंब न लावै। कर्म-ग्रकर्म सर्बीहं करवावै॥ पाछे सोच करै मन माहीं। "हौं इह बात करी कछु नाहीं"॥

<sup>&#</sup>x27;देखो मेरा "किन्नरदेश", पृष्ठ ३६९

तृण बराबर सबको जानै। कही काहुकी कछ नहिं मानै।। हिंसा जीव-घात बहु कीनी। भली बुरी कछ नाहीं चीनी।। मन्त्री मानस कई जो मारे। भले बुरे कोउं नहीं बिचारे।। थर-थर काँपै तिनसों सब ही। रहे प्रसन्न नाहिं वह कब ही।।

× × ×

श्रायो मेला कुंभको, चले श्राप हरद्वार । तहाँ चलत जो कुछ भई, कहत हुँ सो विस्तार ॥ श्रीनगर सैं जब ही चले । सगुन न कोई नीके मिले ॥ सनमुख पौन प्रचण्डहि ग्राई । खैंचे म्यान सो तेग चलाई ॥ त्रण फणि चर्म दिष्ट महि ग्राये । काग। मिरगा बाँयें छाये ॥

X

X

चले नृपित रिषिकेश सिधारे। ठाढे भये भरतके द्वारे॥

मण्डप भीतर जब ही गये। दरसन देख कोध ग्रिति भये॥

कह्यो "भर्थं यह उग्र निहारो। उनके दोऊ नेत्र उखारो॥

हम दरसनको ग्राये याके। इह देखत क्यों हमें रिसाके"॥

नेत्र दुहू बिल्लौरके, दीने शीघ्र कढ़ाय।

देखे वह जब हाथ ले, गये बहोत सरमाय।।
दीने वह फिर नेत्र चढ़ाई। चले तहाँ सों आगे धाई।।
आगे मिले गुसाई नागे।.....।
सस्त्र सबै धारै तन माहि। सारे ग्रंग विभूत रमाहि।।
महादिगम्बर साधू सूरे। इक बाघंबर-धारी पूरे।।
चले जात हरिद्वार गुसाँई। भई भेंट तिन मारग माँहीं।।
राजा देख तिन्हें जो रिसायो। "करो कतल इनको" फरमायो॥
चली तहाँ तलवार तबै हीं। नाँगे दीने काट सबै ही॥
पड़ी पाँच सौ लोथ गुसाँही। गृहस्थी एक हजार तहाँ ही॥
तिन महि एक सिद्ध भी कूटा। ताके तनसे दूध हि छूटा॥
ठौर-ठौर सौ रक्त बहायो। ताकी तरफ सौ दूध ही आयो।।
इह जस पुन्न कियो तह जाई। गढ-पित ही जो महीपित साही॥

करि स्नान हरिद्वार सौ, सिरीनगर महि म्राय । "हत्या कीनी हम घनी", कह्यो जो विप्र बुलाय ।।

"याको तुम उद्धार बताम्रो। किये पाप जो सभी मिटाम्रो॥ बिन ग्रपराघ हम हते गुसाईं । नेत्र भरतके छोड़े नाहीं ॥ बिना दोष हम दंडींह दीन्हो। पर-दारा बहु धर्षण कीन्यो।। गनका कोई जो छाड़ी नाहीं। भोग कियो जननी-संग माहीं॥ किनह हम सौ सुख निहं पायो। कर्म ग्रकर्म कछ न लखायो।। तुम सब हमरी जानो बातिह। कहा कहे (ग्रब) तुमरे साथिह।। याको तुम ग्रब कहो विचारा। जाविध छटे पाप हमारा ॥" पंडित देस-विदेस के, सूनि के कियो विचार। कठिन महा दुह भाँति ही, याको कोध अपार ॥ तब विप्रनने शास्त्र मँगायो । पढि विधि कर्म वही जो सुनाम्रो ॥ निकसे शास्त्र महि तीन प्रकारा । कटै पाप तबही इह सारा ॥ X "दान हवन बहु द्रव्य लुटावै। ग्रन्नदान गौ-दान करावै॥ क्षुदावन्त ग्रत्यन्त जो कोई। तिरिपत कीजे जग महि सोई॥ नाना विजन वस्तर दीजै। दछिणा देइ बिदा सब कीजै।। बीर चक्र रचि पूजन करै। मदिरा मांस हवन महि धरै॥ शक्ति ऽरु कन्या पूजन कीजै। .....।। बस्तर भूषण सब कुछ दीजै। महा प्रसन्न सर्बाहं विधि कीजै।। षट दरसन सब ही जो बुलाइ। कीजै तुप्त सभी मन लाइ।। प्रजा कौं भी पास बुलाग्रो। दुबधा तिनहीं को जो मिटाग्रो॥ पीपल वृक्ष को ही घर कीजै। तामे बैठि अग्नि जब लीजै।। पाप भस्म तब ही सब होवै। निर्मल होय स्वर्ग तब जोवै।। के तों स्वर्ण गलाय जो लीजै। तातो तातो ही (को) पीजे।। प्राण जाय तज पाप सबै ही। पावै नर वैकुठ तबै ही।। कै तो रण महि सनमुख मरै। भव सागर सौं तब ही तरै।। निर्मेल होय स्वर्ग महि जावै। पाप ताप कछ नाहि रहावै।।" निकस्यो इहै शास्त्र के माँही। बाँच्यो सब विप्रन जो तहाँ ही।।

X

्जूभेंगे रण-माहीं। बनिता नाम धरावें नाहीं।।" किये पुत्र जे शास्त्र बताये। हवन यज्ञ सबही जो कराये॥ गऊदान ग्रनधन बहु दीन्यो । विधि-पूर्वेक सब ही कछु कीन्यो ॥ राजा प्रजा करी सब राजी। कविजन को दीने गज-बाजी॥ चढी फौज तब चले कुमाऊँ। बाजन लागे ढोल दमाऊँ॥ सवा लाख संग फौज तुलानी। तीन ढोल मंगाये सलानी॥ लोभी ग्रह बधाणी ग्राये। तडा तोमडा संग महि लाये।। मातु कंडी मारा। बटफर काठ पटेल सिधारा॥ खसिया संग ग्रौर दिसवाली । तुँवर दिल्लीके दिलवाली ॥ तंवर दिल्लीके अत प्यारे। सँग वनवाडी दास सिधारे॥ मंत्री गढके सब संग लागे। खिसया-बामन चले जो स्नागे।। X करि सलाम हजरतकौं घायो । गढसौं अपने कटक मँगायो ॥ वटफर ... जबर पटैला। तड़ा तोमड़ा भड़ा पटैला।। खिसया फिसया....धाये। सातू मातू कंडी लाये।। कंबल-पोस मारछे काछे। घणे तीर ले ग्राये ग्राछे।। फरसी फरसा लेकर आये। कोइ डांगरा ही चमकाये।। यह पार्ता निखि जो दे दीनी । "िकह कारण. चिढिके श्राये ।। जो तुम कहो सो हमहू करिहैं। तुमरे संग न हिम लरिहैं।। तुमरो दियो राज हम पायो। निमक तुमारो हमने खायो॥ वक्ष हमारो तुमही लाग्नो। ग्रब क्यों चाहो याहि कटायो।। हुकम करौ तो हम ही आवै। जो कछ कहो सो द्रव्य हि लावै॥" X X

"हम घन चाहत ना रजधानी।.....।।

माँगत हैं हम हूँ जो लड़ाई। लड़ो शींघ्र तुम हमसौं आई।।

इह प्रण हमहूँ करिकै आये। क्षत्रिनकौ रणतीर्थ बताये।।

रण महि देह त्याग हम करनी। लख चौरासी पड़ै नं परनी।।"

| मुक्ति हेतवासो कीन्यो। दीन्यो वहै वकील लगाई। ताने सबही बिथा मुनाई॥ श्रौर पाप मिह वो निंह श्राये। रणभूमी मिह मरनींह धाये॥ वह वकील किह तिनके जाई। उदोतचंद सुनि श्रित घबराई॥ सुनिकैं छाड़ दियो सब काजा।॥ कह्यो "कहा श्रब हमहूँ करैं। मित्रनके संग कैसे लरें॥" श्रन-धन देमंत्रि पठायो। गढपित उन बहुविधि समभायो॥ गढपितके मन मिह निंह भाई। श्रन-धन सबदिये हटाई॥ | ।<br>चले महीपत शाह सुजाना।कौसल्या महि दीन्यो थाणा।।    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| स्रौर पाप महि वो नर्हि स्राये। रणभूमी महि मरनिंह धाये॥ वह वकील कि तिनके जाई। उदोतचंद सुनि स्रित घबराई॥ सुनिकैं छाड़ दियो सब काजा।॥ कह्यो "कहा स्रब हमहूँ करैं। मित्रनके संग कैसे लरें॥"                                                                                                                                                                   | मुक्ति हेतवासो कीन्यो।                                 |
| वह वकील किह तिनके जाई। उदोतचंद सुनि ग्रित घबराई।! सुनिकैं छाड़ दियो सब काजा।। कहाो "कहा ग्रेब हमहूँ करैं। मित्रनके संग कैसे लरें॥" ग्रिन-धन दे.मंत्रि पठायो। गढपित उन बहुविधि समंभायो॥ गढपितके मन मिह निहं भाई। ग्रिन-धन सब.दिये हटाई॥                                                                                                                    | •                                                      |
| कह्यो "कहा श्रब हमहूँ करैं। मित्रनके संग कैसे लरें॥"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वह वकील कहि तिनके जाई। उदोतचंद सुनि ग्रति घबराई।।      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुनिक छाड़ दियो सब काजा।।                              |
| गढपितके मन मिह निहं भाई। अन-धन सब. दिये हटाई॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| ज्यों वनमाहि काष्ट नर काटै। त्यों रणमाहि सूरमा छाटे॥ कुर्माचलकी फौज भगाई। भाजनको कहूँ राह न पाई॥। लड़े महीजत शाह जहाँ ही। भयो महा-समसान तहाँ ही॥। प्रजर अमर भये वह जग माहीं। जिनकी कविजन कथा वताँही॥ दस हजार रण माहि गिणाये। कुर्माचिल गढवािल गिराये॥                                                                                                     |                                                        |
| कुर्माचलकी फौज भगाई। भाजनको कहूँ राह न पाई॥। लड़े महीपत शाह जहाँ ही। भयो महा-समसान तहाँ ही।॥। ग्रजर श्रमर भये वह जग माहीं। जिनकी कविजन कथा वताँही॥ दस हजार रण माहि गिणाये। कुर्माचिल गढवािल गिराये॥                                                                                                                                                       | •                                                      |
| । लड़े महीपत शाह जहाँ ही। भयो महा-समसान तहाँ ही।।। प्रजर श्रमर भये वह जग माहीं। जिनकी कविजन कथा बताँही।। दस हजार रण माहि गिणाये। कुर्माचिल गढवालि गिराये।।                                                                                                                                                                                                | * **                                                   |
| । ग्रजर श्रमर भये वह जग माहीं । जिनकी कविजन कथा वताँही ॥ दस हजार रण माहि गिणाये । कुर्माचिल गढवालि गिराये ॥                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| दस हजार रण माहि गिणाये। कुर्माचिल गढवालि गिराये।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लड़े महींपत शाह जहाँ ही । भयो महा-समसान तहाँ ही ॥<br>। |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| दये राज वैठाय तव सबने प्रथिपत शाह।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |

(७) पृथिवीशाह (१६४६-६० ई०) — महीपितिके बाद उसका पुत्र पृथिवी-पित शाह १६४६के श्रासपास गदीपर बैटा । इसने पिरुचमकी श्रोर श्रपनी सीमा सतलज तक पहुँचानी चाही । बिशेर श्रीर दूसरे राजाश्रोंने मिलकर लड़ाई की, श्रीर पृथिवीपतशाहको पीछे हटना पड़ा । श्रंतमें सीघ हुई, जिसके श्रनुसार पब्बर नदी (टौंसकी शाखा)के दाहिने तटपर श्रवस्थित हाटकोटी सीमा मानी गई । पूर्वी सीमांतपर भी कुमाऊँसे संघर्ष जारी रहा । इसी समय गढवालके बढ़े हुए मनको देखकर दिल्ली (शाहजहाँ)का भी ध्यान इघर गया श्रौर १६५४-५५में खलीलुल्ला खाँको ८०००सेना देकर गढवाल भेजा गया । गढवालका प्रति-

द्वंद्वी कुमाऊँका राजा बाज-बहादुर भी शाही सेनाके साथ था। दून (वर्तमान देहरादून)-उपत्यकामें घुसनेमें बहुत किम विरोधका सामना करना पड़ा। खलीलुल्ला वहाँ लूटपाट मचाकर भीतरी पहाड़में घुसे बिना लौट गया। बाज-बहादुरने इसी समय बधाण और लोहबापर आक्रमण कर जुनियागढके महत्त्वपूर्ण सीमान्त दुर्गको ले लिया। उसके बाद तिब्बत पर वह आक्रमण करने गया, उसी समय पृथिवीशाहने कुमाऊँनियोंको भगाकर हाथसे गये अपने इलाकेको लौटा लिया। बाजबहादुरने तिब्बतसे लौटते ही पिंडार पर बधाण और रामगंगा (लोहबा) दोनोंके रास्ते आक्रमण किया। सबली और बंगारस्यूँपट्टीके निवासियोंने कुमाऊँनियोंकी सहायता की, गढवाली सेनाको भागना पड़ा, और विजेताने श्रीनगर पहुँचकर पृथिवीशाहको अपनी शतौंपर संधि करनेके लिए बाध्य किया।

सुलेमान शिकोह--शाहजहाँको ग्रौरंगजेबने कैद कर लिया था, किंतु तस्तके लिए भाइयोंका युद्ध जारी था। शाहजहाँका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह लाहौरकी स्रोर लड़ रहा था। उसके पुत्र मुलेमान शिकोहके विरुद्ध स्रौरंगजेबने महाराजा जर्यासहको भेजा था । सुलेमान शिकोह हारकर गढवालकी स्रोर भागा। उसे पकड़नेके लिए फिदा खाँ हरद्वारकी ग्रोर चला, ग्रौर मुरादाबादके ग्रफसर कासिम खाँने नगीनाकी स्रोरसे पीछा किया। सुलेमान शिकोह कोटद्वाराके रास्ते जल्दी-जल्दी कूच कर रहा था। उसके साथ ग्रब ग्रपने दूधभाई मुहम्मद-शाह तथा ग्रपनी स्त्री ग्रौर कुछ ग्रनुचरों तथा दास-दिसयोंके ग्रतिरिक्त कोई नहीं था। श्रीनगरमें पृथीशाहने शाहजहाँके पोतेका स्वागत किया। स्रब भी शायद भौरंगजेबका भविष्य निश्चित नहीं मालुम हो रहा था, इसलिए यदि "सम्राट्" दाराशिकोहके भावी उत्ताधिकारी सुलेमान शिकोहको राजाने अपनी किसी पुत्रीको ब्याह दिया हो, तो कोई ब्राश्चर्य नहीं । फिदा खाँ ग्रौर कासिम खाँ शाहजादेको लौटा न पाये । फिर जम्मूंके राजा राजस्वरूपको एक बड़ी सेना देकर भेजा गया। साल भरके युद्धके बाद भी सफलता नहीं मिली। पृथीशाह शरणागतको लौटानेको तैयार नहीं था । राजाके मंत्रीने प्रलोभनमें पड़कर शाहजादेको विष देना चाहा, किन्तु भेद खुल गया ग्रौर उसे ग्रपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । शाही कोपमें पड़कर राज्यको भस्म करना उच्च कर्मचारियों ही नहीं स्वयं युवराज मेदिनीशाहको भी पसंद नहीं था, किंतु पृथीशाह ग्रडिंग रहा। शाही हुकुमसे सिरमोर (नाहन) की सेना पश्चिमसे ब्राक्रमण कर श्रीनगरसे ४५ मील पश्चिम तथा (टेहरीसे ४ मील) तक गंगाके किनारे पहुँच गई। गढ-वाली सेना उसे बड़ी मुश्किलसे जमुना पार करा पाई। कुमाऊँकी सेनाने भी शाही हुक्मको ग्रपने सीमान्तपर ही बजाकर छट्टी ले ली। ग्रौरंगजेबकी सेनाने स्रब दूनपर स्राक्रमण किया। सारा दून, स्रौर भावर हाथसे जाता रहा। जयसिंहने ग्रपने पुत्र कुमार रामसिंहको समभानेके लिए भेजा। पृथीशाहने उसका बड़ा सत्कार किया, किंतु सुलेमानको लौटाना स्वीकार नहीं किया। कुमार रामसिंह ग्रौर युवराज मेदिनीशाह पकड़नेको तुले हुए हैं—यह सुनकर सुलेमान शिकोहने रातको तिब्बतकी श्रीर भाग जाना चाहा, किंतु रास्तेका पता नहीं था । सुलेमानने भटकते हुए फिर श्रीनगरकी ग्रोर लौटकर एक गुफामें शरण ली । किसी ग्वालियेने उसे देख लिया । राजाकी इच्छा न होनेपर भी सुले-मानको पकड़कर रामसिंहके हवाले कर दिया गया । श्रौरंगजेबने सुलेमानको कुछ समय ग्वालियरके किलेमें कैद रखकर मरवा डाला ग्रौर पृथिवीशाहको दूनकी सनद दी। दूनमें इस राजाने पृथिवीपुर नगर ग्रीर एक किला बनवाया था, जहाँ गढ़वालका शासक रहता था। माधोसिंह भंडारीके पुत्र गर्जेसिहकी स्त्रीः मथरा बौराणीका इसीके शासनकालका १६६४ ई० (शाके १५८६)में उत्कीर्ण स्रभिलेख देवप्रयागके रघुनाथ मंदिरके द्वारमें लगा है। ३० वर्ष राज्य करके ६२ वर्षकी स्रवस्थामें पृथिवीशाहका देहांत हुग्रा । उसके बाद उसका पृत्र मोदिनी शाह गद्दी पर बँठा ।

मोलारामने पृथीपतिशाहके बारेमें लिखा है—

महिपतशाह स्वर्ग जब गये। पृथिपतशाह नृपति तब भये।।
पृथिपतशाह भये अवतारा। तिनको जस गावै संसारा।।
धर्म कर्म शुभ यज्ञहिं कीने। बिरती विप्रनको बहु दीने।।
कविजन सुनि कीरति जो गावें। जरी-दुशाला तिन्हें दिलावें।।
गुणग्राहक रह अति गढ माईं। राजी किये गुनिनके ताई।।

| कान दाबि तब संग मँहि ग्रायो । खिल्लत बादशाहि सब लायो ॥       |
|--------------------------------------------------------------|
| ऐंधी भाजिके दिल्ली सटक्यो। मजलस जाय दस्त दो पटक्यो॥          |
| देखि बादगह ताहिको, गढकी बूभी बात।                            |
| "ऐंघी क्यों घबराइयो, कहो हमारे साथ ॥"                        |
| एंधी कहे "हम प्राण बचायो । श्राधी रात जो भाजिके श्रायो ॥     |
| तुम्हें तहाँ कोई नहीं मानै। राजाको सब कोई मानै॥              |
| राजा भयो बादशह श्रापे । तासों घर-घर सबर्हा काँपे ॥           |
|                                                              |
| पृथियतशाह भ्राप कहलावे । तुमको हजरत तुरक बतावे ॥             |
| सुनी हकीकत बादशा, कह्यो "पकरिकै लाव।                         |
| मीर मुगल तुम जल्द ही, ग्रबहीं गढको जाव ॥"                    |
| गढ पर्वत सब लिये घिराई। दल-बलबहुं फौजैं म्राई।।              |
| इतसौं पृथिपतशाह सिधारे।।।                                    |
| वार-पार फौजें सब ठाड़ी। बिच मैदान चले जहँगाड़ी।।             |
| मैल श्टंग चहुँ म्रोरिह टाड़े । वृक्ष साणके डारिह बाढे ।।     |
|                                                              |
| ×                                                            |
| घोरा चढ़ तुम सनमुख भ्राम्रो । नाहक क्यों फौर्जीह कटवाम्रो ।। |
| र्मार मुगल चढि घोरा स्रायो । पृथिपतशाह इधरसौं घायो ।।        |
| घोरा घोरा दिये मिलाई। कर्णं कर्णसीं लागे जाई।।               |
| गल कमान राजाके डाली। राजाने तब सुरत सिवाली।।                 |
| बार्का काढी वाकोहि दीनी। कमर ग्रलग तहँ ताकी कीन्ही।।         |
| बीर मुगल धरणीमें त्यायो । कटक देखि सिगरोहि भगायो ॥           |
| नृपति फौज तहॅ पाछे लागी । श्रागे जात तुरककीः भागी ॥          |
| × × ×                                                        |
| कर सलाम सबहीने दीन्यो। सवा लाखको कागज कीन्यो।।               |
| "राजा कहे न हमें सताग्रो। बहुधन जो तुमपै तो लुटाग्रो॥"       |
| मीर मुगल भाग्यो जबै, भजी फौज स्रक्लाय।                       |
| दिल्लीमें जहॅगीरसों, कही हकीकत जाय ॥                         |
| हजरत बहुत भये सुनि राजी । बकस्यो हाथी ग्यारा वाजी ॥          |
| खिलत दुसाला मुँगा-मोनी।।।                                    |

ग्रीर ही ऐंधी पठायो। श्रीनगर महि लेकै ग्रायो॥ महाराज सब मंत्रि पठायो। ग्रत ग्रादरसों ले वह ग्रायो॥ X ''गनिका ऐंधी माँगन लाग्यो । सो हम दई न उठिके भाग्यो ॥ इत कंचनी होत है नाहीं। हिंदू रमजिन है पर माहीं॥" X X दिल्ली दाखल ऐंघी भयो। उनह सब विव नीको कह्यो।। श्रीनगर महराज नित, रह प्रसन्न मनमाँहि। ख्याल करे जो ग्रानिकै, खाली जात सो नाहि॥ X या विधि कविजन कविता कीनी । महाराज सों ही कहि दीनी ॥ महाराज सुनिके मुसिकाये। हाथी घोरा ताहि दिलाये।। नाना वस्त्र सस्त्र पहिराये। सहस रूपया रोक दिलाये।। जावत जीव सुजस फैलायो। देह . तिज स्वर्गेहि पायो।।

द. मेदिनीशाह (१६६०-६४ ई०)—वाजबहादुरके पुत्र उद्योतचंदने गद्दीपर बैंटते ही १६७८में वधाणपर स्नात्रमण किया, किंतु उसे स्रपने योग्य सेनापित मैसी साहुको खोकर लौट जाना पड़ा। दूसरे साल उद्योतचंदने गणाई स्रौर पंडवाखालसे घुसकर लोहबाके रास्ते चाँदपुर तक पहुँच उसे लूटा। कुमाऊँ के साथ कार्लाके परले पारके डोटी (नेपाल) के रैनका-राजाकी खान्दानी दुशमनी थी। गढवाल स्रौर डोटी मिल गये। १६८०में डोटीने कुमाऊँकी पुरानी राजधानी चम्पावतपर स्रधिकार कर लिया तथा गढवालियोंने दूनागिरि स्रौर द्वाराहाटको ले लिया, किंतु यह सब सफलतायें सस्थायी रहीं। सिरमोर, विशेर, गढवाल, कुमाऊँ, डोटीका शक्ति संतुलन शताब्दियों तक ऐसा रहा, कि वह एक दूसरेको निगल नहीं सकते थे। मेदिनीशाहने शुरू हीमें स्रौरंगजेबको स्रपनी खैरखाही दिखलाई थी, इसलिए उधरसे कोई प्रहार नहीं हुस्रा। २३ वर्ष राज्य कर ६१ वर्षकी स्रवस्थामें मेदिनीशाहकी मृत्यु हुई। उसका उत्तराधिकारी तत्पुत्र फतेहशाह हुस्रा। मेदिनीशाहके बारेमें मोलारामने लिखा है—

देह तजी जब स्वर्गहि पायो । मेदिनिशाह भये सुत तिनके । कहूँ सुजस ग्रब सुनियो इनके ।। खबर गई दिल्लीमें जब हीं । भेज्यो ऐंधी[एलची]गढर्मीह तवहीं ।।

खिल्लत साथ पार्चा दीन्यो। "इत ग्राग्रो तुम हुकुम हि कीन्यो"।। मेदिनिशाह चले संग ताके। फतेहशाह-सुत राजमें राखे।। दिल्ली जाय सलामहि कीन्यो । देखि बादशह हुकमहि दीन्यो ॥ "तुम क्युँठलगढ साघो जाई। इतकी फौजें हारके ग्राई।। स्राकी वह गढ भयो मवासी। हमरी उन कहँ फौज बिनासी।।" सुनी मेदिनीशाह यह, भुकिके कियो सलाम। कह्यो "मैं हजरत जात हूँ, यही हमारो काम" ॥ करि सलाम हजरतको धायो। गढ सों भ्रपनो कटक मँगायो॥ X X संग लोभी बधाणी तिनके। तुपक सिरोही कर्मीह जिनके।। ऐसी गढसों फौजें धाई। जाय क्यूंठल सबहि घिराई।। मेदिनिशाह मंत्र ठहरायो। सब मंत्रिनको इहै सुनायो।। ''पानी रसत बंद करि राखो । भली बुरी तिनसों मत भाखो ।।'' बठफरगढ चहुँ-पास फिरायो। ग्रंदर जान कोई नींह पायो।। गढ महिं बैठि कतल प्ररि कीने । पड़े पाय मुख महं तृण दीने ।। मेदिनिशाह दिल्लीमें स्राये । बहु स्रादरसे पास बुलाये ॥ हजरत कह्यो "कुछ ऋर्जी लाग्रो । जो तुम माँगो सोही पाग्रो ॥" राजा कही "मेहर जो कीजे। दून हमारी हमको दीजे॥" बहोत दिननसे छूट रही है। बूभी तुम हम ग्रर्ज कही है"।।

> कोई दिन दिल्ली रहे, पाछे गढ महि ग्राय। मुरगवास तिनको भयो, रह्यो सुजस जग छाय॥

पट्टा तुरत लिखाय मँगाया। ठिपकै सही कराय दिलाया।। हुकम भयो "रहु हमरे पासिह। सब विधि पूरै तुमरी स्रासिह"।। मेदिनिशाह रहे तब तितही। मजलस जात रहे जो नितही।।

(९) फतेशाह (१६६४-१७१६)—फतेहशाह १५ वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर बैठा। उसकी अभिभाविका उसकी माता कांगड़ाके राजाकी लड़की थी। रानीके कृपापात्र भगतिंसह, आलमसिंह, महीपतिंसह, दयालिंसह और कलमिंसह पाँच भाई कठोत थे। उनका पिता हरकिंसह संबंधके कारण श्रीनगर आकर सेनामें उच्चपदपर नियुक्त था। रानी कठोतोंकी बातपर चलती थी। कठोतोंने तरह तरहके कर लगाये, जिससे प्रजामें अशान्ति फैल गई। लोगोंने उन्हें पकड़कर श्रीनगरसे १०-१२ मील उत्तर (भट्टीसेरा चट्टीसे आगे) एक सूखे पर्वतपर मार डाला, जहाँ

''पाँच भाई कठोतोंकी चौरी'' स्रब भी वहाँ मौजूद है । रानीके सलाहकार स्रब शंकर डोभाल स्रौर पुरिया नैयाणी हुए ।

फतेहशाहने शासन संभालते ही १६९२में सिरमौरपर चढाई की। राजा रुद्रप्रकाशसे लड़ाई हुई। पाँवटामें गुरु गोविदसिंहसे भी फड़प हुई। यहां से म्रागे बढकर सहारनपुरके पुंडीर-गूजरोंपर म्राकमण किया, जहाँ शाही सेनापति सैयद म्रलीसे मुकाबिला करना पड़ा। फिर नीती घाटा पार हो दाबा (भोट)के राजाको परास्तकर कर देनेके लिए मज्बूर किया । वहाँ दाबाके विहारमें स्रव भी उसकी पलीतादार बंदूक, तलवार, कवच और टोप रखे हुए हैं। उधर १६९८में कुमाऊँकी गद्दीपर बैठते ही ज्ञानचंद (१६९८-१७०८ ई०)ने पिंडार-उपत्यका-पर थराली तक श्रात्रमण किया। श्रगले साल उसने रामगंगा पार हो, सावली, खटली स्रौर साईधारको लूटा । इसका बदला फतेहशाहने १७०१में चौकोट स्रौर गिवाडको लुटकर लिया । स्रागे सीमान्तकी पट्टियाँ उजड़ गई, खेतोंमें जंगल उग म्राये । १७०३में गढवालियोंने दुदुली (मेल चौरीसे थोड़ा ऊपर)में कुमाऊं-नियोंको हराया । १७०७से--जिस साल कि ग्रौरंगजेब मरा---ग्रब शत्रु-सेनाकी बारी थी। उसने जुनियागढ (बिचला चौकोट)पर अधिकार करते पंडवाखाल श्रौर देवलीखाल होते चांदपुर तक पहुंच उसे हरा दिया । ग्रगले राजा जगतचंदने लोहबा लुटकर वहां लोहबागर्ढा (पांडवाखालके सिरेपर)में प्रपनी मना रखी। अगले साल बधाण और लोहबा दोनोंके रास्ते आकर कमाऊंनी सेनायें पिडार-म्रलकनंदाके संगम (कर्णप्रयाग)के पास मिल गई, और नीचे बढ़ श्रीनगरपर उन्होंने स्रधिकार कर लिया। फ्तेहशाह देहरादून भाग गया। जगतचंदने श्रीनगरको एक ब्राह्मणको दान दे दिया श्रीर लूटके मालको श्रपने लोगोंमें बांट दिया । लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं थी, १७१०में फिर गढवाली सेना वधाणपर भ्रभियान कर रही थी, यही नहीं फतेहशाहने गड़सार (कत्यूर)को लेकर उसे बदरीनाथको दान दे दिया।

गुर रामराय — सिक्खोंके सातवें गुरु हरराय (मृ० १६६१)के हरिकृष्ण और रामराय दो पुत्र थे। रामराय ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु उनकी माका दर्जा नीचा था, जिससे उन्हें गुरुकी गद्दीसे वंचित कर दिया गया। हरिकृष्ण गद्दीपर वैठे, किंतु तीन वर्ष बाद १६६४में चेचकसे मर गये। अब भी रामरायको वंचित कर गुरु हररायके भाई गुरु तेगवहादुर (१६६४-७५)को गद्दी मिली। सिक्ख लोग अपने गुरुको सच्चा बादशाह कहा करते थे। कहते हैं, उसीसे चिढकर औरंगजेवने गुरु तेगवहादुरको पकड़कर दिल्लीमें जिस जगह मरवा डाला—वहीं

त्र्राज शीशगंजका गुरुद्वारा खड़ा है । गुरु तेगबहादुर रामरायके चचा थे ग्रौर गुरु गोविंदसिंह चचेरे भाई ।

गुरु तेगवहादुरके समय भी गुरु रामरायने अपने दावेको नहीं छोड़ा । गुरु तेगको मरवानेके बाद गुरु रामरायको ग्रौरंगजेबने परिचयपत्र देकर दून भेज दिया । वह पहिले टौंसके किनारे कांदलीमें ठहरे, फिर खुड़बुड़ामें ग्रा बसे । राजा फतेहशाहने उन्हें खुड़बुड़ा, राजपुरा, चामासारी गाँव प्रदान किये। पीछे फ्तेह्शाहके पौत्र प्रदीपशाहने चार गाँव ग्रौर—धामावाला, मियांवाला, पंडित-वाड़ी ग्रौर धरतावाला—प्रदान किये । धामावालामें गुरु रामरायने एक कच्चा मंदिर बनवाया, जिसे उनकी विधवा पंजाब कुम्ररने पक्का कराया । खुड़बुड़ा (खरवारा) ग्रौर धामावाला (धामूवाला) इन्हीं दोनों गाँवोंको लेते ग्रागे चलकर देहरादून नगर बढा । गुरुका डेरा पड़ जानेपर ग्रनुयायी भी वहाँ ग्राकर रहने लगे, और इसे डेरानानककी भांति गुरुका डेरा कहा जाने लगा, जो दून (सिवारिक हिमालयके बीचकी उपत्यका)से मिलकर डेरादून, ७ देरादून बन गया । गुरु राम-राय श्रंतिम तीन सिक्ख गुरुश्रोंके प्रतिद्वंद्वी रहे, जिनमेंसे गुरु तेगबहादुर श्रीर गुरु गोविंदकी कुर्बानियां ग्रसीम थी, इसलिए सिक्ख जन-साधारणको उनकी ग्रोर न्नाकृष्ट होना ही चाहिए था । यह श्रच्छा हुग्रा, जो गुरु रामरायका उत्तराधि-कार उनकी संतानको न जाकर उनके उदासी शिष्य (महत) हरप्रसादको मिला। हरप्रसादके शिष्य हरिकसन या हरसेवकर्का मृत्यु १८१८ ई०में हुई। गुरु राम-राय म्रधिकतर श्रीनगरमें रहते थे, जहां उनके लिए राजाने एक मंदिर बनवा दिया था।

राजा फतेहशाहने ५० वर्ष राज्य करके ७६ वर्षकी स्रवस्थामें १७४९में शर्रार छोड़ा। उसका पुत्र उपेन्द्रशाह कुछ महीनों राज्य करके ४१ वर्षकी स्रवस्थामें १७५०में मर गया, फिर उसका भतीजा दलीप-पुत्र प्रदीपशाह गद्दीपर बैटा।

फतेहशाह श्रौर उपेंद्रशाहके बारेमें मोलारामने लिखा है— फतेहशाह राजा इत रहे। दिल्ली नौरंगजेबहि भये॥ फतेशाह दाता भये ज्ञाता। सुंदर सूरज जग विख्याता॥ दिल्ली नौरंगजेब कसाई। पिता-भ्रात सव दिये मराई॥

imes imes imes वहीं कथा श्रव फिरकै ग्राई। जो पहिलों हम तुमिंह सुनाई॥

तब हस्ती<sup>8</sup> जु यों कहीं, "ग्रागे कहो सब हाल । फतेहशाह-पाछे भयों, जो राजा गढवाल" ।।

#### (१०) उपेन्द्रशाह

उपेन्द्रशाह-भये पाछे राजा। तिनहूं किये सबै शुभ काजा।। सिंह मृगा एक ठौर बंघायो। एक घाटमें नीर पिलायो।। नित्त नीत गढराज चलाई। कहूं अनीत होन नीहं पाई॥ हवन यज्ञ दान बहु कीने। हय हाथीहि कविनको दीने॥ किलयुगमें सतयुगिहं चलायो। राज करन..बहुत नीहं पायो॥ नौ दस मास राजिह कीन्यो। स्वर्ग जाय पुनि वासिह लीन्यो॥ टीका तिनके कोई न हुआ। जो हुआ सोई तहं मुआ॥

#### (मुगल-साम्राज्यका श्रन्त)---

दिल्लीके साथ गढवालके संबंधके बारेमें पहिले जहां-तहां कहा जा चुका है।
तुगलकोंके समय हिमालय पर मुसलमानोंका आक्रमण हुआ था। अकबरके समय
हुसैन खाँ टुकड़ियाने काफिरोंके धर्मको उखाड़ फेंकनेका प्रबल प्रयत्न किया।
१७०७ में औरंगजेबके मरनेके बाद मुगल-साम्राज्यमें जो उथल-पुथल मर्चा,
उसका प्रभाव शक्तिहीन होते गढवालपर भी तेजीसे पड़ा। यहाँ उसके संबंधमें
कुछ कहना जरूरी है।

ग्रौरंगजेबकी मृत्युके बाद मुगल-शक्तिका ह्रास बड़ी तेजीसे होने लगा। पहिलेसे भी मुगल दरबारमें चार दल थे—(१) तूरानी, (२) ईरानी, (३) ग्रफगान (पठान) ग्रौर (४) हिन्दुस्तानी। ग्रौरंगजेबके बाद प्रथम दल (तूरानी) का मुखिया कमरुद्दीन था, जो पीछे चिकिलिच खाँ ग्रौर प्रन्तमें निजामुल्मुल्क बना। इसके पूर्वज मध्य-एसियाके तुर्कमान थे। कमरुद्दीन पहिले गोरखपुरका सूबेदार था। फर्रुबसियरके राजच्युत होनेके समय वह मुरादाबादका फौजदार था, लेकिन वह रुहेलखंडमें नहीं जमा—उसे तो ग्रपनी कार्यभूमि दिक्खनको बना हैदराबादका प्रथम निजाम (निजामुल्मुल्क) ग्रासफजाह वनना था। सैयद-बंधुग्रोंकी मृत्युके बाद निजामका चचा महामंत्री वना। जिसके मरनेपर १७२२ में निजाम भी एक साल महामंत्री रहा। मुगल भी मध्य-एसियाके तुर्क थे, इसलिए तूरानी दल शाही-दल था। यहां यह बात स्मरण रखनी

<sup>&#</sup>x27;हस्तिदल गोरखा-ञासक, जिसके कहनेपर मोलारामने यह काव्य रचा। युवराज <sup>१</sup>यह शाहजहाँके पुत्र मुरादके नामपर बसाया गया था।

चाहिए कि बाबर तैमूरके पुत्रोंके खानदानका अतएव तुर्क था। रोब जमानेके लिए ही उसने अपने पैतृक खानदानकी जगह चंगेज-वंशजा माँके खानदान (मुगल, मंगोल) का नाम अपने साथ जोड़ना शुरू किया।

ईरानी दल एक तरह शीयोंका दल था, जिसमें पीछे मुर्शिदाबाद और लखनऊके होनेवाले नवाब सम्मिलित थे। हिन्दुस्तानी दलके मुखिया अब्दुल्ला खाँ और हुसेन अली खाँ सैयद-बन्धुओंके नामसे अख्यात कितने ही समय तक दिल्लीके हर्ता-धर्ता रहे। इनका मूल स्थान मेरठके पास था। इन्होंने दिल्ली छोड़ अपने लिए किसी लखनऊ या हैदराबादकी नवाबी नहीं तैयार की। औरंगजेबकी मृत्युके बाद की डेढ़ दशाब्दियाँ सैयद-बन्धुओंके शासनकी थीं। फर्रुखिसयरको इन्होंने गद्दीपर विठाया, और जब पसन्द नहीं आया, तो (१७ फर्वरी १७१८ ई०) वह उसे उतारकर तब तक दूसरे कितने ही खिलौनोंको शाह बनाते रहे, जबतक कि महम्मदशाहके जमानेमें दोनों भाइयोंकी समाप्ति नहीं हो गई।

पठानोंने स्रवधसे पश्चिम गंगाके दोनों पार (प्राचीन कुरु-पंचालमें) स्रपने लिए भूमि तैयार की—गंगाके दिक्खन फर्रुखाबाद बंग्गा पठानोंका केन्द्र था स्रौर गंगासे उत्तरके बड़े भूभागको रुहेलोंने हथियाया था, जो पीछे उन्हींके नामपर रहेलखंड कहा जाने लगा, स्रौर जिनका स्रन्तिम स्रवशेष रामपुरकी रियासत हाल हीमें स्वतंत्र भारतमें विलीन हुई। इन पठानोंके बारेमें "मृताखरीन" का लेखक लिखता है "स्रफगानोंको न दिल होता है, न दिमाग। वह बड़े लालची होते हैं, नमकका हक स्रदा करना नहीं जानते। स्रफगानसे भगड़ा करना भिड़के छत्तेमें हाथ देना है। स्वगर कोई स्रफगान मारा जाये, तो उसका फिरका उस वातको कभी नहीं भूलता, चाहे कितना ही समय क्यों न बीत जाये, मौका मिलनेपर वह वदला लेकर ही रहता है।"

इसमें शक नहीं, इसमें ग्रतिरंजनसे काम लिया गया है। यह इतिहासकार स्वयं ऐसे दलका था, जिसका पठानोंसे विरोध था।

ग्रवधके सूबेदार सम्रादतम्रली खाँका भांजा ग्रौर दामाद मंसूर पीछे सफदर-जंगके नामसे प्रसिद्ध हुग्रा । १७४८ में निजामुल्मुल्कके मर जानेपर मफदर जंग<sup>क</sup> दिल्लीका महामंत्री बना, किन्तु दलबंदियोंमें निभ न सका,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>फर्रुखसियरके नाम पर बसा।

<sup>&</sup>quot;"जगत सेठ" (श्रीपारसनाथ सिंह) पृष्ठ २०० से ।

<sup>&</sup>lt;sup>³</sup>नई दिल्लीके पास सफदर-जंग मद्रसा इसीने स्थापित किया ।

श्रौर १७५३ में बगावत करके वह अवध चला आया 🛭 अपने स्वार्थोंके लिए तूरानी ग्रौर ईरानी दोनों दल विशेष तौरसे मराठोंसे मदद लेना चाहते थे। सफदर जंगने मराठोंको बुलाकर फर्रुखाबादके बंगश-पठानोंको समाप्त करवा दिया, ग्रौर द्वाबाको मराठों तथा अपनेमें बाँट लिया । मराठे रुहेलोंकी मुमिमें भी पहुंचने लगे, थे, किन्तु इसी समय एक विदेशी शक्ति (श्रंग्रेज) बीचमें श्रा कूदी । १७५४ में सफदर जंगकी मृत्यु हुई ग्रौर उसका बेटा शुजाउद्दौला ग्रवधका नवाब बना । इसके दो साल बाद (१७५६) में ग्रलीवर्दी खांके मरनेपर उसका दामाद सिराज-उद्दौला मुर्शिदाबादका नवाब बना। ग्रगले ही साल (१७५७) पलासीकी लड़ाईमें छलसे विजय प्राप्त कर अंग्रेजोंने १९० सालोंके लिए देश पर अपना प्रभुत्व जमा लिया । इस ग्रवस्थासे लाभ उठानेमें पश्चिमी पड़ोसी क्यों पीछे रहते? ईरानके शाहके सेनापति तुर्कमान नादिर कुल्ली या नादिरशाहने १३ फर्वरी १७३९ को कर्नाल पहुंच दिल्लीकी सेनाको करारी हार दी । अवधका सूबेदार मन्नादतम्रली खाँ घायल हुमा । ९ मार्च १७३९ को नादिर दिल्लीमें दाखिल हो दो महीने वहां रहा । कत्लग्राम ग्रीर लूटका बाजार गर्म हुग्रा । मुगल शक्तिको श्रंतिम प्रहार दे तख्तता उस तथा श्रपार संपन्ति ले नादिर ५ मई १७३९ को दिल्लीसे विदा हुम्रा-वह या उसके म्रादमी गढवालकी म्रोर नहीं म्राये।

मराठोंको इसी समय उत्तरमें और आगे वढनेका मौका मिला, और जैसा कि ऊपर कहा, सफदरजंगने उनकी मददसे हावा और रुहेलखंडके पठानोंको दबाया। पुर्कमान नादिरशाहकी लूटको देख अफगान अहमदशाह अब्दाली (दुर्रानी) क्यों चुप रहता? उस समय उत्तर भारतके एक बड़े इलाके पर उसके पठान भाइयों वंगकों और रुहेलोंका अधिकार था। १७४८, १७४९ और १७५१ तक पंजाब और मुल्तानपर उसने अधिकार कर लिया। चौथी बार गाजीउद्दीनके महामंत्रित्वके समय १७५६ के अंतमें उसने और आगे कदम बढ़ाया, और पानीपतमें मराठोंकी सेनाको भी हराकर १७५७ की जनवरीमें वह दिल्लीमें दाखिल हुआ। वहाँ जो कुछ हाथ लगा, उसे तथा रंगीले मुहम्मद शाहकी दो तरुण विधवाओंको भी लेते वह काबुल लौट गया। दो साल वाद १७५९ में वह फिर दिल्लीकी मूखी हुट्टियों को चिचोड़ने वहाँ पहुंचा।

म्रहमदशाह म्रब्दालीके म्राकमणके समय सहारनपुरको एक रुहेले सर्दार नजीव खाँ (नजीबुद्दौला) ैने म्रपना गढ़ बना लिया था। पठान होनेसे वह

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>डसीने नजीबाबाद बसाया ।

खिसया बहु रजपूत संहारे । पिहले मंत्री सबही मारे ॥
नूतन मंत्री नूतन राजा । मंत्री करें राज को काजा ॥
राजा जहां बालक न्याय नाहीं ॥ मंत्री कटे ग्रापस मध्य मांही ॥
जैसे बिना ग्रंकुश मत्त दंती । जूभै महायुद्ध किव यों वदंती ॥
जाके रहें नूतन नित मंत्री । होवै सु कैसे वह राज-तंत्री ॥
भली बुरी ते कुछ न लखंती । राजश्री गर्व कवयो वदंती ॥
जहां ज्ञान सनमानकी बात नहीं । महा ग्रंघकी धुंध किहये तहांही ॥
नहां क्या करें पंडितों पंडिताही । जहां खाक बुरा बिकै एक सा ही ॥

पंडित गुनिजन लोक जे,सबही भये उदास।

जो पामर कुल-हीन नर,मंत्री भयो वो खास ॥ गढ़ महि निरमानुखता भई । इहै खबर चहुं दिस महँ गई ॥ कुरमाचल तै विगड़त स्नाई । पुरवा पछुवा पौन भी धाई ॥

कुरमांचल सो जोयसी, हरी राम तिहुँ नाँय।

होय तमीर श्रीनगर मँहि, श्रायो वह गढ धाय ॥

मिरीनगर महि जोसी श्रायो । या विधि उलकापात उठायो ॥

निरमानुखता गढ मँहि देखी । महाराज सों कीनी सेखी ॥

"हे महाराज शरण हौं श्रायो । राज कुमाऊं तुम्हें चढायो ॥

चलो फौज ले राज कुमाऊं । देस मुलक सब तुम्हें मिलाऊं ॥

गढ़मँहि श्रपने पुत्र बिठावो । राज कुमाऊं तुमहिं चलावो ॥

तुम राजा हम मंत्रि तुहारे । कुर्माचल सों हुए नियारे ॥

राज-काज सब हमरे हाथा । सो हम निशि-दिन तुमरे साथा ॥

चंद भाजिके देशहि जावें । राज-तस्त मँहि तुम्हें बिठावें ॥'

प्रदिपशाह नरनाह सुनि, लागे बातन माहि । ग्रायो हाथ न राज वो, ग्रपनो राख्यो नाँहि ॥

सदा लाख ले फौज सँग, गये कुमाऊं मांहि। डेरा दीत्यों जुनियां,-गढमॅहि खोड़ बनाहि॥

कोई दिन जो तहां रहाये। प्रजा कोई निह भेंटन श्राये।। हरीराम जोशी हि बुलायो। सबहीने मिल जुलि समभायो॥ ताकी खिदमत ताको दीनी। खातरजमा सबिह कुछ कीनी॥ हरीराम बक्सी कहलायो। इनको साफ जवाब दिलायो॥ Χ

X

>

कुरमांचल सब एक हो, मंत्री लिये मिलाय । कह्यो "वेग गढ-भूप को, इत सों देहु उठाय" ।।

इकसट बरस लौं राजिह कीना । ग्राधा ग्रंग ग्रर्धगने लीना ॥ जड़ी जंत्र श्रौषधि बहु कीनी । लगी एक नींह काया लीनी ॥

> इकसठ बरसकी उमर ही, मरे जो शाह प्रदीप। लिलतशाह को राज भयो, खरी लगाई सीप।।

गढमंत्री यह मसलत दीनी। गुपत महा तॅह कौशल कीनी॥
"लोग तुम्हारे जब चढ़ि ग्रावै। राजाको हम तबहि उठावै॥

X X X

राजा लियो घेर जब ताही। बाप-पूत दो लड़े उहांही।। बाप-पूत दो भाट भिखारी । उनहूं तहां लड़ाई मारी।। राजा तितसों दियो बचाई। बीस-पचीसों लोथ गिराई।। तब किनहूं ने गोली दागी। बाप-पूत दोनोंके लागी।। निमक हलालीमें सिर दीना। लालच लोभ कछ नहीं कीना।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भागे गढके लोग सबै ही । सरवसु सबको लुट्यो तबैही ।। कई लाखको द्रव्य लुटायो । सो सब कुर्माचिलिने पायो ।। राजा भाजि नगर मँहि भ्राये । मिल्यो राज नहि स्राप लुटाये ।। ऐसे खिसया दुज हैं गढ के । जानत हैं घर हीमें लड़के ।।

एककी एक करै चुगली,
मुगली, बहु पेचनमें बिढ़कैं।
परकाज विगारत हैं अपनो,
सिर पाप चढावत है अड़िकैं।।
याहिते यो गढ़वाल गयो,
कटि आपसमाँहि मरै लड़ि कै।।
केवि मोलाराम विचार कही,
ऐसे सिसया दुज हैं गढ़ कै।।
सारहीमें मजलस करी, मंत्रिनके संग मांहि।।

विक्रम छाड़ि संघि ही कीनी। देश-विदेश पित्रका दीनी।। लिखत पढत सब ही को राखी। वैर करै नीहं सँगमॅहि काकी।।

× × ×

फिरैं पचास साठ ही चकना । मदमातें ज्यों हाथीं मकना ॥ सबहींको पुर मिंह घुरकावें । तिनको देखि सबिहको डरावें ॥ ऐसे चकना किनको चेरा । तिनके पुर निस-दिनिह श्रंधेरा ॥ विभचारी कौ नाहि डरावें । गिनका मित्र सौं दंड भरावे ॥ परदारा गिनका हितकारी । नीत-रीत परदीप बिमारी ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

(१२) लिलतशाह (१७७२-८०) -- प्रदीपशाह ३० वर्ष शासन करके ६३ वर्षकी स्रवस्थामें मरा, श्रौर उसके स्थानपर उसका पुत्र ललितशाह गढ़वालका राजा हुआ। अब नजीबुदौला मर चुका था, दूनको फिर गढ़वाली अपना समभने लगे थे, किंतु ग्रब वह गुजरों श्रौर सिखोंकी लूटका शिकार था। सिक्ख सरदार बुगेर्लासहने सहारनपुर लूटकर आगे बढ़ना चाहा था, किंतु आगे अवधके नवाव भ्रासफुद्दौलाकी तपी थी। सिक्खोंने दूनको खूब लूटा। उसकी सौ वर्षकी भ्रजित समृद्धि लुप्त हो गई । दून-निवासियोंने गुरुद्वारेमें अपनी सम्पत्ति रखकर पहाड़ोंमें पनाह ली । सिक्ख गुरुद्वारके भीतर लूटमार नहीं करते थे, यह उनको मालूम था । दुनके महन्तका प्रभाव इस समय बहुत बढ़ा-चढ़ा था । सिक्खोंकी लूट-खमूट ग्रौर बर्तावको देखकर एक तत्कालीन लेखक फोस्टरने लिखा था ''जिस तरह इनके साथ सम्मान दिखलाया जाता है, या वह स्वयं अपना सम्मान कराते हैं, उसे देख मुफ्ते ग्रक्सर ख्याल ग्राता है, कि कुछ सप्ताहोंके लिए मैं एक सिक्लके शरीरमें चला जाता ।'' सिक्खोंके बाद सहारनपुरके गूजरों-राजपूतोंने दूनको अपना ऋड़ा-क्षेत्र बनाया । पुंडीर (राजपूत) राना गुलाविसहको लिलतशाहने अपनी कन्या दे वारह गांव दहेज दिये थे, जिसका लड़का बहादुरसिंह १७८७ में दूनका प्रबंधक भी था। म्रब पुंडीरोंका प्रभाव कम हो गुजरोंका बढ़ा। उनके सरदार लंढोराके राजा रामदयालने पाँच गाँव स्वयं ले लिये ग्रौर सातको खेरी, सखरौडा ग्रौर रामपुरके रावोंमें बांट दिया।

लिलतशाहकी एक रानीसे जयकृतशाह ग्रौर पराक्रमशाह, तथा दूसरीसे प्रद्युम्नशाह ग्रौर प्रीतमशाह चार पुत्र थे। उसको सनक थी, कि चारों पुत्रोंको

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उचवके

राजा बनाया जाये । बड़े पुत्र जयकृत (जयकीतिं) शाहके लिये गढ़वालकी गद्दी थीं ही । कुमाऊंकी निर्बलतासे लाभ उठाकर वहां वह अपने दूसरे पुत्र प्रद्युम्न शाहको भी प्रद्युम्नचंदके नामसे गद्दी पर बैठानेमें सफल हुआ । आगे कहीं और दो राज्योंको जीतनेका वह मनसूबा रखता था, किंतु कुमाऊंकी सफलतासे लौटते समय मार्गमें दुलड़ीमें मृत्युने उसे आ घेरा, और ११ वर्ष राज्यकर ५७ वर्षकी उम्रमें उसका देहांत हो गया ।

लितशाहके समय १७८६ में एक बार फिर रुहेलोंने उपद्रव मचाया था। नजीबुद्दौलाके पुत्र जाबिता लां (१७७०-८५) ने दूनसे छेड़छार नहीं कीं, कितु जाबिताके पुत्र गुलामकादिर (१७८५-८९) ने हरद्वारकी स्रोरसे घुसकर दूनमें स्राग स्रौर खूनकी होली खेली। उसने गुरुद्वारेको भ्रष्ट किया। पीछे वह पागल हो गया स्रौर उसके सहायक तथा प्रबंधक मुनिवरसिंहने उसके मरने-पर पहिले सिरमौरसे संबंध जोड़ा, पीछे प्रद्युम्नको स्रपना मुख्बी बनाया।

मोलाराम स्रव परिपक्ववयस्क था। वह गढ़वालके शासनको भीतरसे देख रहा था। उसने उसके संबंधमें लिखा है——

> वड़ी प्यारी डोटीकी रानी। कहनमें छोटी ग्रत-मनमानी। सो तिनके मंत्री बहिकाई। जैसे मात कैकई गाई॥ सोई बात डोट्याली कीनी। नृपताई निज पुत्र सों लीनी॥ रानी कीन्यों मान मन, एक दिन राजा साथ। राजा रानी सों लगे, हंसि कै बूक्षन बात॥

"राजा, राज मम पुत्रको दीजै । यह बिनती हमरी सुन लीजै ॥" काम ग्रंघ ह्वै कह दियो, राजा राणी तांहि । पाछै श्रायो सोच यहि, भली भई यह नाहिं॥

"कूर्माचल सिरमौर्राहं मारे। राज करें दोउ पुत्र तुम्हारे" ॥ इह राजा मनमॅहि ठहराई। लागे फौजाँ रखन सिपाई॥ प्रथम फौज सिरमौर चढाई। चहूं गिरद सैं ताक लगाई॥ गढ वैराट फूक सब दीन्यों। हेला धाय कालसी कीन्यों॥ तब सिरमौर सों फौजां छूटी। जितकी तित गढ फौजों कृटी॥ कई बार जो पड़ी लड़ाई। फते जो उनसे कधीं न पाई॥ रहे जबर सिरमौरी गढ सौं। सैंच पड़े तलवारें मढ सों॥ गढकी फौजें मार हटाई। कियो मेल नींह पार बसाई॥ तलब पड़ी देनी सब घरसौं। चाँदी सोना बेंच्यो डर सौं॥ खबर बरेली यह गई, हर्ष देवके द्वार। सब जोशी कट्ठेभये, लागे करन विचार॥

हरष देव यह बात सुनाई । जोसी सब ही पास बुलाई ॥
"हमहुं कुमाऊं सै इत आये । बिन उद्यम सबही अकुलाये ॥
अब सब मिलि उद्दिम ठैराओ । पाती लिखि गढमें पौछावो ॥
गढपति जो हमरे बस आवैं। सकल काज हमरे बनि जावें" ॥

सुनि ग्ररजी महाराज इह, लिलतशाह नरनाह। मनमें ग्राई वात सब, भये प्रसन्न ग्रथाह॥

प्रतिउत्तर तुरतै लिखि दीत्या।....।

"पत्री बांच शींघ्र इत श्राश्रो। फौज हमारी सँग ले जाश्रो॥

मोहनचंदको देहु उठाई। तुम बैठो कूर्माचल जाई॥"

कुंवर हमारो संग ले जाश्रो। प्रदुमन साह कौ राज बिठायो॥

<sup>&#</sup>x27;मोहनचंद

करज फरज सिर पै चढ्यो, बीस पचीस हजार । ग्रावन देत न ये तहाँ, हमको साहूकार ।"

हुकम भयो "जल्दी हि बुलायो। वीस-पचीस हजार पठावो।। दई ग्रसरफी कछू रुपैया । कह्यो तुरत ग्रावो दोउ भैया"।। पत्री संग रुपैया दीने । सो सब जोसी बांटहि लीने।। वस्तर नये सभीने बनाये। सिज कै जोसी गढ़-मँहि न्नाये।। "महाराज बिलराजवतारी।" लागे वितयां करन पियारी।। जयानंद जोसी तह बोले । "महाराज बड़भागी तोले।। ग्रारिपुरके सब मंत्री ग्राये। ग्रारिपुर भेंट ग्राफकी लाये"।। लिलतशाह राजा तब कही। "कही तुम्हारी ह्वैहै सही॥ तुमहूं श्रीफल ग्रारिपुर लाये। दिखणामें हम पुत्र पठाये॥ पुत्र होत है प्राण सौं प्यारो। सो हमने तुम गोदिह डारो॥ प्रदुमन साह है याको नामहि। सो तुमरे हम भेजें धामिह॥ इनको ले सँगमँहि तुम जावो। कूर्माचलको नृपित बनाग्रो॥ तुम मंत्री यह राजा तुमरो।। देखि प्रसन्न होय चित हमरो"॥

"साध सत्रुको राज दवार्वे । तब गढसों हम कुंवर ले जावें" ।। शुभ दिन नीको छांटके लीनो । राज-तिलक तव कुंवरको कीन्यो ।। प्रदुमनचंद तंह नाम धरायो । कुर्माचल वनि नृपति ठरायो ।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रर्जी लिख श्रीनगर पठाई। "तुम प्रताप जो फत्ते पाई॥ मोहकमचंद काढि हम दीन्यो। राज कुमाऊं तुमरो कीन्यो॥ प्रदुमनचंद श्रव हमको दीजै। गढपति इह हमरो जस लीजै"॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

"नवो राज इह खोटी परजा। मानत नाहि हुकम यह बरजा।। यातें हम ग्रावें..तहाँही । सबको साध करे बस मांही।। सब हम राज-पुत्र बैठावें । प्रदुमनचंद हुकुम्म चलावें"।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

नाहक क्यों निज चरन दुखाम्रो । गढको छाड़ि कुमाऊं म्राम्रो ॥ हमहूं इनको म्राफिहि साधैं । राजकाज सर तंत्रहि बाधैं ॥ पुत्र म्रापनो क्षीघ्र पठाम्रो । तुम क्यों गादी छोड़के म्राम्रो ॥

गढको राज करो नित तुमही। राज कुमाऊं करें जो हम ही।। इतके मंत्री इत ही रहें। तितके मंत्री तित ही लहें।। चढे फौज ले ग्राप ही, लिलतशाह महराज। जोशी सुनि भयभीत भय,ज्यों तीतर लखि बाज।।

हर्षदेव पालायन कीन्यो । जयानन्द जोशी भय भीन्यो ॥ डेरा दुलड़ी में दियो, खेतसारी देहि छाड़ । बस्यो शहर तहं मध्यमँहि, चार तरफ करि बाड़ ॥

भ्रौषध कछू न लागी काहू। मरे कही दुलड़ी मैं राऊ।। राज-प्रेत ले गढ-मॅहि भ्राये। जोशी बहु मनमें हर्षाये॥ सिरीनगर माही गत कीनी। राजश्री जैकीरत दीनी॥

१३. जयकृतज्ञाह (१७८०-६५)—जयकृतको भी पिताकी सनक कुछ प्रसादमें मिली थी। कहते हैं, शिवजीको सिद्धि करते समय उसकी ऐसी ग्रवस्था हुई। जयकृतने चाहा कि बड़ा भाई होनेसे प्रद्युम्नचंद उसे ग्रपना प्रभु माने, किंतु प्रद्युम्नचंदका कहना था—कुमाऊं सदा स्वतंत्र राज्य रहा है। जयकृतने भाईको सिहासनसे वंचित करनेके लिए मोहनसिहके साथ साजबाज की। उधर प्रद्युम्न भी जयकृतको हराकर पराक्रमको गई। पर बैठाना चाहता था। इसी बीचमें ६ वर्ष राज्य करके जयकृत शाहकी मृत्यु हो गई। प्रद्युम्न शाहने पराक्रमको कुमाऊंकी गई।पर बैठा श्रीनगर ग्रा पैतृक गई। संभाली।

स्रव गढ़वालको स्रच्छे दिनोंकी स्राशा नहीं रह गई थी। पुराने राज-वंशोंका साधारण राजरोग उसे लग गया था। राजा दर्गरियोंके हाथका खिलौना था। दर्बारी स्रापसमें एक दूसरेके विरुद्ध सब कुछ करनेकी तैयार थे। कृपाराम डोभाल दीवान था, सारा शासन कार्य उसके हाथमें था। नित्यानंद खंदूडी दफ्तरका मुख्याधिकारी था, वह डोभालको फूटी स्रांखों भी देखना नहीं चाहता था। (मोलारामने इस स्रवस्थाका स्रच्छा वर्णन किया है।) उसपर हर्षदेव जोशीके साथ षड्यंत्र करनेका स्रभियोग लगाकर डोभालने स्रांखें निकल-वाकर उनमें नील भरवा दिया श्रीर उसके स्रधिकारको छीनकर स्रपने नातेदार देवीदत्तको दे दिया। स्रव श्रीनगरके सभी उच्च स्रधिकार डोभालों या कृपा-

रामके लोगोंके हाथोंमें ग्रा गये। कृपारामका बहनोई श्रीविलास राजाका गरीर-रक्षक बनाया गया । उसका बड़ा भाई महानन्द कृपारामका सहकारी नियुक्त हुमा। उधर नित्यानन्दके संबंधी रामा भ्रौर घरणी खँडुडी दोनों भाई फौजदार (सेनानायक) थे । कृपारामको मार डालनेका षड्यंत्र रचा गया । देहरादूनके फौज-दार घमंडिंसहको यह काम सौंपा गया। एक दिन राजसभामें बात-बातमें बिगड़कर घमंडसिंहने कृपारामका सिर काट दिया । दीवानके संबंधी श्रीविलास, भवानंद, देवीदत्त, धनीराम, महानन्द सभी जेलमें डाल दिये गये । ग्रव खंडूडियोंका सितारा चमका । सरदार रामा श्रौर धरणी उनके मुखिया थे । "इन्होंने राजाको म्रपने हाथका खिलौना बना लिया। सेना, कोष, दफ्तर सभी इनके श्रधिकारमें ग्रा गये।...ग्रत्याचार ग्रौर चुगर्लाका बाजार पूर्ववत् रहा।" कप्तान हार्डविकने स्वयं उस समयकी अवस्था देखकर लिखा था "मैंने गढ़वालकी यात्रा की । स्राबादी बहुत कम है । लोग तबाह-तबाह है । देशका बड़ा भाग उजाड़ ग्रीर जंगल हो गया है, ग्रादिमयोंकी बस्ती नहीं है। शाहवंशमें एक राजा ग्रीर उसके दो भाई हैं--पराक्रमशाह ग्रीर प्रितमशाह ।....सेनामें युद्ध-शिक्षाका स्रभाव हैं । दून-सहित कुमाऊं गढवालकी कुल स्रामदनी पांच लाख होगी। यह ग्राय भूकर, महसूल, सोना तथा खानके करोंसे होती है। माल-गुजारीमें कुछ नकदी स्रौर कुछ जिनस ली जाती है, जो उपजकी प्रायः स्राधी होती है।"

(क) गढ़राज--

मोलारामने जयकृतके शासनके वारेमें लिखा है—
हस्तीदल सुनिक इहै, रीके अत मनमाहि।
कह्यो "कवी गढराजकी, उत्पति देह सुनाहि॥
मोलाराम कवी कहु हमसों।
हम पूछत हैं सब कुछ तुमसों"॥
मंत्रि भये डोभाल तब, जयकृतशाह को राज।
कृपाराम डोभाल तहं, लाग्यो करनहिं काज॥
कृपाराम मुख्त्यार कहायो । गढको उन सब भार उठायो॥
मंत्री सब गढके हिरसाये। सिरीनगर महि परव उठाये॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>मोलारामने हस्तिदलके कहनेपर यह काव्य लिखा था। हस्तिदल चौतरिया १८०३–१५ में गढ़वालका राज्यपाल रहा।

नित्यानंद खंडुईं। डरिकै । बैठघो भ्रपने श्रंदर घरिकै ।। राज-काज सब दीन्यो छांई। । होनहार इह कुमता वार्डा ।।

कृपारम कौं ग्रापर्ना, पत्री दई पठाय।

"लिलितमाह जू फौज रखाई। राखैं हमहूं छोट सिपाई।।
मोहमकचंद काढि हम दीन्यो । राजकुमार तुमारो कीन्यो ॥
तुमहूं इत राजा न पठायो । तलव सिपाही सीर चढाओ ॥
स्रव सिपाह इह मानत नाहीं। हम को सँग ले आवे तांही ॥
ताते इत तुम कुंवर पठायो । तलव सिपहकी सब निवटाओ ॥
जो सिपाह इह सहरमें आवें। हम कौ तुमकौं नाच नचावें ॥
ताते तुम रस्ता महि आवो । स्रपनी हमरी जान बचाओं ॥
यह सुनि कृपाराम अकुलाये । मंत्री मित्र सबैं हि बुलाये ॥
भवानंद औ सिरीविलासिह । दोनों भैया आये पासिह ॥
जात नौटचाल विप्र दोइ मित्रहि । बड़ो हेत तिनसौं सुभ सृत्रहि ॥
तिनहं कह्यो "सव मंत्रि बुलाओ" । नित्यानंद खंडूई। धावो ॥
तीन टोल नेगीहि बुलाये । नित्यानन्द पास नहिं आये ॥

नित्यानन्दने इह कहीं, "हम राख्यो दुख पाय।।

नये नृपति मंत्रीहि तुम, लेव मंत्र ठहराय"।।
कृपाराम तब संकिह मानी । नित्यानन्द करी चेप्टानी।।
कृपाराम तब गये तहांही। नित्यानन्दके वह गृह-मांही।।
"कह्यो पुरातन तुम हो मंत्री। हम बालक-राजा के तंत्री।।
बालापन सों टहल हम कीनी। खिजमत काहू की नींह लीनी।।
दफ्तर राजको तुमरे पासा । सब कोइ करत है तुमरी श्रासा।।
मुल्क सलाण कि तुमपै फौजदारी। सवा लाख गढकी मुखत्यारी।।
तुम बिन राजकाज नींह चले। हमसों तो इक पत्र न हिले।।
तुम जो कहो सो हमहं गहें। राजा कहें सो तुम सों कहें।।

तुमसों कहत नृपति शरमावें । हमसों कहत लाज निंह लावें ।। बालापन हम गोद खिलाये । हमसौं रहत हैं मिले मिलाये ।। जुवा भये जब लौं नृप नाहीं । तब लौं कहें बचन हम ताहीं ।। जुवा होइ तब तुमसों बोले । राजकाज सब मनमिंह तोले ।।

तुम मंत्री होके रहो, हम हो रहें जो दास। हुकुम करें जो कुछ नृपति, कहें तुम्हारे पास''।।

× × ×

"तुम नृप म्राज्ञा करो सो करिहैं। तुम सों बाहर हम नहिं फिरिहैं"॥

× × ×

भ्रव तो संचे ना तन मांहीं । चल्यो जात मारग पग नाहीं ।। संचे होय दरवार तब भ्रावैं। राजकाज जो सरे चृलावें"।। या विद कृपाराम सों कह्यो। कृपाराम तब घरको गयो।। रहे जो कोइ पाछे जन तांही। नित्यानन्द जूके .घर मांही।।

X X X तिनसों नित्यानंद जू कही । "ग्रव गुलामगर्दी गढ भई ॥ कृपाराम यह बांदी-बच्चा । लाग्यो करने हमकौं सिच्छा ॥ हमसों ग्रागे हुग्रा य चाहै। सर्वोपरि मंत्री ठहराहै"।। यह चर्चा पाछे सौं कीनी । किनहूं जाय तहां कहि दीनी ।। क्रुपाराम तब लग्यो चेताही । "दगा खंडूड़ीके मन मांही ।। हम मारनको मंत्र उठायो । जयानंद जोर्शाहि बुलायो ॥ जयानंद जब पहुंचे ग्राई। हमसौं कछ करा नींह जाई॥ तातों पहिलो इनको मारूं। ग्रौर काज सब पाछे सारूं"।। इह मनमथिके सार निकाल्यो । प्रथम राज इह तंत्र सिभाल्यो ॥ बक्सी नेगी खान खवासहि। गोलदार फौजदार जो पासहि।। लीन्हें सब घर मांहि बुलाई। कह्यो खंडूड़ी कूल उठाई॥ जैकृतसाहको मारचो चाहै। पराकरम सह राज बैठाहै॥ प्रदुमनसाह भेजत हैं कुमाऊं। मंत्री ग्राप बने दुऊ ठाऊं।।

> निमक-हलाली होय सो, करो राजकी म्रास । निमक-हरामी होय सो, जाउ खंडुड़ी पास" ।।

सब पंचन मिलिके इह कहीं। "निमक-हरामी हमहूं नहीं॥ जो तुम कहो सो हमहूं करिहें। निमकहलाली सें हम तरिहें॥ निमकहरामीको जस नाहीं। दुहूं ठौर वह होय गुनाहीं"॥ कृपाराम तब धर्म करायो। ऊलीखांडो धोय पिलायो॥ गुप्त तंत्र निश्च लियो ठराई। जितके तित दीने पकराई॥ पकरै नित्यानंद खंडूड़ी। बाने भूलि गये सब गूढी॥ बाल, कुंबार, जुवा सब पकरै। बृधा सहित जँजीरमहि जकरै॥ बनगढ़ गढ़ दीने पहुँचाई। ग्रांखन माहीं नील फिराई॥ लूटि लियो घरबार सबेही। जपत करी जागीर-जमीही॥ दफ्तर देवीदत्तकों दीन्यो। कृपाराम फौजदारहि कीन्यो॥ जयकृतशह राज बैठाये। मंत्री सकल बहाल कराये॥

जयानंद पै खबर इह, गई जो मारग माहि । "भये बहाल डोभाल हीं, रहे खंडूड़ी नाहिं" ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

"कौन हेतु तुम स्राये इतही"। बूभे जयानंद जो तिनहीं।।
दयानंद जोशी तब कहीं। "नई राज श्रीगढ़ मॅहि भहीं।
हमहूँ गढके चाकर रहैं। गढकी सब विधि नीकी चहैं।।
भेंट करनको हमहूं स्राये। काहूके हम नाहि लगाये।।
कुपाराम जो किरपा करिहैं। गढ कुर्माचल दोनौ तिरहैं॥
बिना राव नगरी कछु नाहीं। विन भरता बनिताहि विलाही॥
भरता मांगनको हम स्राये। स्रौर काज कछु भी नहिं धाये॥

कृपाराम सौं काम है, श्रौर न हमरो कोय।

कृपा करें जब वोहि हम, जयानंद तब होय"।। इह किह पाती लेखि पठाई। कृपाराम ज्के मन भाई॥ बिजन नाना रूप पठाये। स्नन्न स्नानेक छाग घृत ताये॥ जागा ठौर नीकी हि दिलाई। स्नादर-सहित दिये बैठाई॥ सुदिन छांट राजासों मिलायो। तंत्र कुमाऊंको ठहरायो॥

### (ख) कृपारामका प्रभुत्व---

कृपाराम प्रभुता महि स्राए । मंत्री गढके सब घबराए ।। कृपाराम पै सब कोइ जावें । राजाको दरसन नहि पावें ।। राजा कहे सो मारघो जाई । भजे कृपाराम करे सहाई ।। जित तित सों डोभालिह ग्राए। दोत कलम कागज लटकाए।।
प्रात निशा नित मजिलस लागे। राग रंग सब होय जो ग्रागे।।
पलँगा ऊपर बैठो रहे। घुरकी-धमकी सब कौं कहे।।
श्रीविलास ताको बहनोई। राख्यो खास नृपतिपे सोई।।
महिल दूसरो जान न पावै। श्रीविलास ही तहां रहावे।।
भवानंदसों हेत महाई। श्रीविलासको जेष्ठ हि भाई।।

श्रीविलास ग्रंदर रहे, बाहर भवाहीनंद। कृपारामके मंतरी, ग्रंत हितकारी रिंद।।

उथल-पुथल बहु करने लागे। सब मंत्रिनके कानिह जागे॥
इह काहूकों छाड़ै नाहीं। भये धूर्त ग्रित ही गढ माहीं।।
तीन टोलने मता मतायो। घमंडिंसहको लेखि पठायो॥
"तुमहूं दूणके वासी भये। राज-काज सब छाड़िंहि गये॥
कृपाराम इत भये भवासी। लागे सबकों देनिह फांसी॥
राजिसरी घरमाँहि चलाई। राजकाज सब दियो डुबाई॥
जाको चाहें ताको मारैं। दया न काहुकी मन धारैं॥
उथल-पुथल सब खिजमत कीनी। ग्रपने पक्षपात मँहि दीनी॥
स्याले ससुर मंतिरी कीने। विरता सबके खोसिह लीने॥
कोई दिन महि नृपति कहावे। तुमकों भी इह तुरत उठावे॥
केदारिंसह जु तुमरे भाई। तिनको भी हम लेख पठाई॥
दुहू श्रात मंत्र ही कीजै। प्रति-उत्तर तब हमको दीजै"॥

घमंडसिंह यह पत्रिका, बांचि भयो भय-त्रास । केदारसिंह बैठे जहां, गयो लेतिनके पास ॥

केदार्रासह फौजदार ही बैठे। जमींदार संग मांहि इकैठे।। घमंडींसह तहं सीस नवायो। केदार्रासह तिह पास बैठायो।। कह्यो "घमंडा तुम क्या ग्राये। कागज करमाँहि कैसा लाये"।। तबै घमंडा कागज दीन्यो। केदार्रासह बांच ही लीन्यो।।

> घमंडसिंह समुभाय यों, दीन्यो शीघ्र लगाय। बाकी फौजाँ संग ले, रह्यो उफल्डा श्राय।।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>श्रीनगरते दो मीलगर एक गांव, जहाँ एक भारी मैदान है।

वक्सी संग सुखेती श्राए। जौंणहिपुर से वहीं बुलाए।। सिरीनगर मिंह मंत्री जेतें। कम्बल ग्रोढ रात गये तेतें।। सबसों धर्म-कर्म तहें कीन्यो। गुपत यहां किनहूं नहीं चीन्यो।। मंत्री सबै सहर मिंह ग्राए। ग्रपने ग्रपने घर मिंह धाए॥ घमँडिसिंह सिज सेनिंह ग्राए। दखणी बाजा डम्फ बजाए॥ कृपाराम भी घरसों निकस्यो। चहूं ग्रोर ही देखत दृगसों।। ढोलक उपर ढोलक छाई। चहूं ग्रोरसे सजे सिपाही॥ ग्रपने गृहसे नरपित द्वारे। गए सिपाही फैलहि सारे॥

हरकारेने ग्रानिके, दई खबर ही ताहिं। "खबरदार हो जाव तुम, ग्राज बचत हो नाहि"।।

कृपाराम गये मजलिस मांहि। जैकृतशाह बैठे थे जहांहि।। कर सलाम बैठचो तहां, सौंही किरपाराम। ग्रासपास मंत्री सबै, मजलिसमें जो ग्राम।।

पलँगमध्ये महारज बैठे। मंत्रि सव हुइ रहे इकैठे।। देवीदत्त दफ्तरी तांही। जूलूपेचिह दस्ती माही।। भवानंद और सिरीविलासिह। महाराजके आसे-पासिह।। धनीराम डोभाल ही बैठो। कृपाराम हीको वह बेटो।। खड़ो भगोता तहां खवासिह। जैकृतशाहको चँवर ले पासिह।। और अनेकिह कहा गनाऊं। कारण-कारण सर्बीह जनाऊं।।

प्रथम प्रहर दिन चढचो, घमंडसिंह गयो ताहिं। घुस्यो धाय मजलसिंहमें, किनहूं रोक्यो नाहिं॥

छांटि स्रमा संग सिपाही। घेर लई मजिलस सब जाई।। किर सलाम सिंहा ज्यों सौंही। कृपाराम सँग बैठियो त्यौंही।। ज्यों नभमें चंद तारिका-बृन्दिह। घेरघो घन निह ग्रान घमंडिह।। मुख पीरी सबके परि ग्राई। महाकालने लिये दबाई॥ कृपाराम तब तासों बोलो। "घमंडिसिंह घर कमरिह खोलो॥ कमर खोलिके भोजन पावो। चौथे पहर फेर तुम ग्रावो॥ भई भेट सिरकार तुहारी। करो दूणकी तुम फौजदारी॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सुकेत-राज्य वाले

ग्ररजी जो तुम करों सो माने । तुमैं महाराज ग्रपना जानै ।। नातेपंथी तुम गढ मांहीं । तुम समान कोउ दूजो नाहीं ।।

घमंडसिंह सुनिकै इहै, मन महिं कियो विचार।

इहां दाव फिर हाथ ही, लगै न दूजी वार ॥
घमंडिंसह मनमाहि विचारी। करे खुशामद इहै हमारी॥
बातन मिह यह बखत बचावे। फेर हमारे हाथ न ग्रावे॥
विन मारे इह छोड़े नाहीं। ग्रव ही मारौं याके ताहीं॥
इह ग्रपने मन हीमें लह्यो। हाथ जोरिके ठाड़ो भयो॥
महाराजके सौंही जाई। भर मजिलस मिह ग्रज सुनाई॥
"महाराज हम दास तुम्हारे। इनै शत्रु हैं बहुत हमारे॥
भली कहै निहं कोय हमारी। खोटी कहैं सभी नर-नारी॥
कही काहकी सुनिए नाहीं। बुरो कहें सब हमरे ताहीं॥

जान-माल महाराजको, राजद्रोहि हम नाहि।

शत्रुनको छांड़ें नहीं, परें श्रापके पाहिं"।।

घमंडींसह यह श्ररजी कीनी। महाराज सबही सुन लीनी।।

ग्ररजी कर मजलस महि बैठचो। महा कोघ मन भयो इकैठचो।।

तहां सिपाही जै संग मांहीं। दई दृष्टि सब हीके ताहीं।।

कही तिन्हें "उठि घरकों चिलये। कुपाराम जूके संग मिलियें"।।

कुपारामकौं रोक रुपैयां। हरीसिंह दे भटकी बैयां।।

हरीसिंहकै हजुरि मियाही। भर मजलस मिह पकड़ी बाही।।

कुपारामने भेटिह जानी। दगा कछ वो निह पैछानी।।

भेट लेन जो हाथ उठाग्रो। हरीसिंहने पकड़ दबाग्रो।।

सिपट गये तँह सबै सिपाहीं। मंत्री सबहीं दिये बंधाही।।

राजा गोद ले भग्यो खवासा। कूदि परघो घरतीके पासा।।

पाग भागते नृपकी ढरी। ता दिन तैं गढ-राजिस गिरी।।

नंगे सिर राजा ले भागे। कहीं लोग तहँ संग-महि लागे।।

राजा ले महिलों मिह बाढे। चहूं तरफ दरवाजे चाढे।।

कृपाराम मजलसहिंमें, पकड़ लियो छिन माहि । लाग्यो गाली देन तब, सरी ग्रौर कछु नाहि ॥

कृपाराम कहै "सुनो घमंडा। . . . . . . . . . . ।। दगा करी तैं मजलिस माहीं। रण महिं तो तू जीत्यो नाहीं।। एकबार तू छोड़ दे मोकों। इमन पास पिटाऊं तोकों।। किया काम यह तें निंह अच्छा। आखर तूं बांदीका बच्चां।। घमंडिंसह सुिम भौंह चढाई। ततकाल ही... दियो मराई।। मजलस हीमें घायल कीन्यो। पेसकबज छाती धर दीन्यो।। पाछे धरनी माहि उतारचो। खडगिहसों सिर काटिह डारचो।। चहूं तरफसों महल घिरायो। आफ दिवानिह खाने आयो।। मंत्री सब तहँ पकर मँगायो। राजापे दो चार रहाये॥ बाहरके भीतर निंह जावें। भीतरके बाहर निंह आवें।। पाड़ हड़ताल सहरके माहीं। बाहर कोई निकसे नाहीं।। हाहाकार भयो पुर सारे। राजा परजा द्वारे दारे।।

लाल भरोले श्रान तब, राजा बैठे श्राय। घमंडसिंहको श्रापने, सौंही लियो बुलाय॥

कह्यो "घमंडसिंह यो क्या कीन्यो। राजा-परजाको दुख दीन्यो॥ अदब हमारो कछु निंह राख्यो"। जैकृतशाह यह मुखसौं भाख्यो॥ घमंडिस सुनि सौं ही आयो। हाथ जोरिके सीस नवायो॥ सीस नवाय अर्ज मुख कीनी। "महाराज तुमने निंह चीनी॥ कृपाराम कि काज बिगारे। तब हमने मजिलस माँहि मारे॥ आपिह इह राजा कि हलायो। हुक्म तुहारो कछु न रहायो॥ राजकाज सब घर मिंह कीन्यो। परजाकों अति ही दुख दीन्यो॥ दंड नाहक सब ही पै चलायो। धर्म-कर्म कछहू न रहायो॥ विजमत उलट-पुलट कर डारी। गढ-मरजादा सबै बिगारी॥ अपने नाते गोत बधाये। राज नेक सब ही जो उड़ाये॥ या ते हमने दुष्ट सिहारो। अब तुम राज करो इहँ सारो॥ गित-रीत सों राज चलाओ। परजा अपनी सुबस बसाओ॥ गउ-विप्रनको पालन कीजे। बिरता-गूँठ रोजीना दीजे॥ हम प्रभु तुमरो हुकम बजावें। जो तुम कहो सोई किर आवें"॥

लाल भरोखा राजा बैठे। ग्रोभा गुरु ही संग इकैठे॥ घमंडिंसह चौक मिंह ठाड़ो। मिंहष समान दंभ मेंहि बाड़ो॥ "जिनको मित्र भ्रात पितु मारचो। उनसों मिले न चित्त हमारो॥ जो भ्रपना तुम राजिह चाहो। इन्हें बाँघ हमपै पकरावो॥"

(जयकृत---)

''पाँचनकौं तुम ग्राजिह मारो।

हम सिर दैहि इन्हें नींह दैहैं। पाप ग्रापने सिर नींह लैहें"।। (घमंड---)

"गाँव जागीर बहाली पावें। इह सरकारमें आवें जावें।। इह सब ही पंचनकी मरजी। तब हौं करी आपसौं अरजी"।। महाराज तब धर्म कराई। दीने चारों संग पठाई।। देवीदत्त धनिराम ही, भवानंद श्री बिलास।

पग जंजीर पहिरायके, राखे ग्रपने पास ॥

तब लागे सब कार्जीह माहीं। राजा राख्यो राजिह माहीं।।
प्रात निसा मजलस ही लगावें। मंत्री सबही आवें जावें।।
घमंडसिंह लीनी मुखत्यारी। चकी फूटी फिरके सारी।।
(अजबरामने घंमड सिंहसे कहा-)

"तुम सब लागे म्रापिह करने । याते लागे सबहीं डरने ॥ इह काहूके मन नींह भावे । राजा करे सो सब मन म्रावे ॥ तुम्हें दूण दीनी फौजदारी । तहाँ करो तुमहूँ मुखत्यारी ॥ इत सब मंत्री राज चलावें । महाराजको हुकम बजावें" ॥

घमंडसिंह सुनिकै इहै, कही जो तिनके माहि॥

"कृपाराम तुमहूं ह्यो, काढो हमरे ताहिं।।
पाप हमारे सीस लगावो। तुम बैठे श्रीनगर कमावो।।
बड़े मंतरी तुम गढ माहीं। काहूको तुम राखो नाहीं।।
कृपाराम हमहूँसो मरायो। हमैं दूणको राह बतायो।।
हम काहूंकों छोड़ें नाहीं। महाराजके तुम हो गुनाहीं।।
राज भ्रष्ट तुमहूंने करायो। मजलस माहीं विश्र मरायो।।
तव हम तुमरी करी सहाई।

ग्रब तुम हमको श्रकल बताग्रो । हम मूरख तुम चतुर कहाग्रो ॥ इन चारोंको नासो जबहीं । गढकी मिटे कुचाल जो तबहीं ॥ धर्म देहि हम नृपसों लाये । ग्रब हमसों निहं जाड़ मराये ॥ एक पाप तो प्रथम छटावो । चार पाप क्यों ग्रौर कमावो ॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देहरादून-उपत्यका

इह इकान्त मंत्रिनने कीन्यो । घमंडसिंह नृपपै कहि दीन्यो ॥ ऐसे प्रभु इह मंत्रि तुहारे । ग्रब यह लागू भये हमारे ॥ कृपाराम इन हूं ने मरायो । ग्रब हम ऊपर दुंद उठायो" ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अजवराम राजापै आयो। घमंडसिंहकों सँग महि लायो।। कह्यो "वहनको व्याह हमारी। हमरी घरकों भई तयारी"।। महाराज कछ खर्च दिलायो। अजवराम तब बिदा करायो॥ अजवराम कैनूरैहि आये। सरंजाम सबहीं जो कराये॥ अजवराम कैनूरैहि आये। सरंजाम सबहीं जो कराये॥ अजवराम कैनूरैहि आयो। बनरा ह्वं कैनूरमें आयो॥ "गढ़में गड़वड़ वहुतें भई। घमंडिसह मुखत्यारी लई॥ इपाराम मजिस मिह मारो। कर्म-कुकर्म कछू न बिचारो॥ तलब हमारी देत हैं नाहीं। देत हैं अपनी फौजके ताहीं"॥ घमंडिसहपै पत्र पठायो। "पाँच लाख है तलवे हमारी। तुम पाई गढकी मुखत्यारी॥ जल्दी तलब जो देहु पठाई। नातर फौज देखियो आई"॥ घमंडिसह सुनिके घबरायो। महाराजके पासीहं आयो॥

जल्दा तलब जा दहु पठाइ। नातर फाज दाखया भ्राइ ॥ घमंडिंसह सुनिके घबरायो। महाराजके पार्सीहं भ्रायो॥ मंत्री गढके सबहि बुलाए। खत गुल्दारनके दिखलाए॥ प्रतिउत्तर लिखि दियो पठाई। "तुमहूं हमहूं तलव न पाई॥ कृपाराम तव तो हम मारचो। तुमरो हमरो काज बिगारचो"॥

X

X

× (ग्रजवराम---)

> र्शाघ्र प्रतिउत्तर लेखि पठायो । "कृपाराम हित तुम सब पायो ॥ कृपारामकी गादी पाई । सवा लाख गढ लियो दबाई ॥ राज लियो तू चहत है, सबकौं देहि जवाब । तलब शिघ्र इत भेज दे, नातर करें खराव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कुमाऊंका एक परगना जो गढ़वालसे मिला है ।

<sup>ै</sup>लिलतशाहने कुमाऊंको अपने राज्यमें सम्मिलित कर वहां अपनी गढ़वाली सेना रखदी थी । घनु उसी सेनाका नायक था । उसीके सिपाही अपने वेतनका तकाजा करने लगे थे ।

पाती बाँच सबैंहि सुनाही। पाती सुनि सब उठे रिसाई।।
सिरीनगरकौं फौज चढाई।।
मंत्री गढके जो सब भजाये। श्रजबरामपै सबहीं श्राये।।
धमंडसिंहने बंदसों, दीन्हें सभी छटाय।

कीन्हें फेर बहाल वह, राखे पास लगाय।।

देविदत्त घिनराम डोभाल ही। श्रीविलास ग्राये नौट्याल ही।।
नहाय घोयके वस्त्र सजाये। घमंडिसह मियांपै ग्राये।।
घमंडिसहने दई दिलासा। "करैं तुम्हारी पूरन ग्रासा।।
तुमरे गत्रु गढ मंत्री जेते। हतें तुम्हारे ग्राये तते"।।
इह किह चढ़े घमंडा घाई। बांकी फौज निसान फहराई।।
ग्रजबरामपै खबरिह गई। घमंडिसह ग्रायो सुन लई।।
धन्नू गई।के बल घायो। बिलया लट्टमन ही सँग ग्रायो।।
बिजयराम सबर्हासों ग्राये। ग्रजबराम नेगी सँग लागे।।
गढके मंत्री सब सँग माहीं। लाये बांकी फौजके ताहीं।।

लियो घमंडसिंह घेरिकै, पीलि फौज चहुं पास । जमेदिंसह मियां तबैं, ग्रायो मुख ले घास ॥

बैठे सब गुलदार जहाँसी । श्रायो दुहुं करजोर तहाँसी ।।
सब ही कौं घुस पत्री दीनी । जुदी जुदी सबहीने लीनी ।।
ठोणा साही मोहरें बांटी । सबसों मिलिके मसलत छांटी ।।
"लड़ो भिड़ो श्रव कोई नाहीं । मिलिके चलो सहरके माहीं ।।
राजा कहें सो सबने करना । इत नाहक क्यों लड़के मरना" ।।
या विध मंत्र-तंत्र टहराई । घूस श्रसरफी सभी पचाई ॥
सिरीनगरमें चली श्रवाई । घमंडसिंहको देइ मराई ।।

"श्रीविलास हम पास तब, ग्राए ग्राघी रात।

देविदत्त धिनिरामकौं, लैकै श्रपने साथ।।
हम तिनको बहु ग्रादर कीन्यो। श्रीफल तिनके करसों लीन्यो।।
गंधाक्षत हम तिन्हें चढाई। तीन मृद्रिका करिंह धराई।।
तब तिनसों हम बातिह बृक्षी। "किहि कारण तुम ग्राये हो जीं'।।
श्रीविलास कही "हमकौं राखो। केतो हमरे संगहि लागो।।
तुम प्रवीन हो मित्र हमारे। तब हम ग्राये सरन तुहारे॥
धमंडसिंहपै बैरी ग्राये। जिन हूं पहिलौं हम पकराये॥

घमंडिंसहने हम निंह मारे । वह कै तो इह किह किह हारे ॥ तब वह शत्रु होय फिरि श्राए । कुर्माचलसों फौजिहि लाये ॥ घमंडिंसहकौं राखें नाहीं । पहिलौं मारें हमरे ताहों ॥ जातैं हमहूं भाजत रातिंह । मिलन तुहारे श्राये सातिह" ॥

मन मिथके हमहूं घरचो, जगदंवेको घ्यान।
परमारथमें करत हूं, जो तुम करो कल्यान॥
हुकुम भयो जगदम्बको, इनकौं रोकहि लेव।
ग्रजबरामको पत्रिका, तुम ग्रपनी लिखि देव॥
तब हम तिनकौं थामिकौं, दई पत्रिका तांहि।
सिरीनगर खलबल पड़ी, भाजत हैं सब ह्यांहि॥
धर्मपत्र लिखि देव तो, राखें हमहूं थाम।
जब तुम ग्रावो शहरमें, लगैं तुहारे काम॥
देविदत्त धनिराम ही, श्रीविलास नौट्याल।
हमहूं राखे रोकि इह, जो तुम देहु सवाल॥
सुनत सार निर्धार हम, धर्मपत्र लिखि दीन।
निर्भय होय गढमें रहो, तुमहूं मानस तीन॥

 $\times$   $\times$   $\times$  धर्मपत्र इह हमहुं मँगाई। दीन्यो तिनहूंकौं जो दिखाई।। भये प्रसन तब सिरीविलासिह। देविदत्त धनिराम हुलासिह।।

## (घ) ग्रजबरामका विद्रोह—

स्रजवराम श्रीनगर्राहं स्राये। घमंडसिंह बाहर्राहं रहाये॥ डेरा कियो उफल्डा मांही। बांघ मोरचा बैठचो तांहि।। स्रजवरामने सहर दवायो। सबै फौज लै सँगमॅहि श्रायो॥ बोभा वागिह विलया बैठे। केवल गर्दा संग इकैठे॥ ढुमकी लछमण जाड दवाई। घमंडसिंहके सौंही जाई॥ बिजैराम हरवंस हवेली। स्रौर फौज स्रव स्रागे पेली॥ वार-पारसें तुपकें चटकी। मनों दामिनी घन सौं मटकी॥ तीन पहर निमि (जव) हि बिताई। घमंडसिंह फिर दियो भजाई॥

ग्रजवरामने तब हमें, लीन्यो पास बुलाय । र्श्वीविलास नोटचाल हम, दिये डोभाल मिलाय ॥ ग्रजबराम नेगी तब कह्यो । हमहुं तुमरो बदलो लयो ॥ तुमसों छीन घमंडा लीने।हम इह सौंप आफर्प दीने।। इनकी हमरी करो सहाई। अजबराम इह अरज पठाई।। मजलसमें सब मंत्रि बुलाये।गोलदार सव ही संग आये।। सकल सिपहको मुजरा लीन्यो। सबने आन सलामहि कीन्यो।।

× × ×

म्रजबराम लालच महिं श्राये। गोलदार सबहीं बहकाये।। सब सिपाहने जोरा कीना। घनु गईीका घेरा दीना।। म्रजबराम तब लयो बुलाई। महाराम कौंसल ठहराई।।

(राजा---)

"जासों राज रहे सो कीजे। जुगत जगत सों सबको दीजें'।। भ्रजबराम नेगी कह्यो, "हमको देहु सलाणै। सवा लाख हमरी तलब, तब होवे दरम्यान।।

सवालाख दो तलब हमारी। श्रौ सलाणकी फौजहिदारीं''।। (राजा--)

करो दूणकी तुम फौजदारी। इह सलाण तो है सरकारी।। ' याके दाम सिरकारिह आवें। राजाराणी सबहीं पावें।। कछु भंडार कछु खाहि खवासिन। कछु वस्तर ही आसन बासिन।। इह मरजादा है चिल आई। हमसो यह मेटि निह जाई।।

> घमंडसिंह केदारसिंह, तुमहूं दिये निकाल। तिनकी खायल में तुमैं, हमहूं करें वहाल।।

चालिस कोसकी दून हमारी। सो हम करें सुपुर्द तुमारी॥
पुस्ताँपुस्त लौं बैठे खावो। दुसमन बढे तो मार हटावो''॥
(ग्रजवरामने राजाके भाई कुंवर पराक्रमको लिखा—)

"तुमको ट्महूं राज बैठावें। जो सलाण जांगीरहिं पावें"।। (फिर अ्रजबराम दरबारमें श्राकर बोला—)

''तीन दिवसके बीच मंहि, तलब देहु निबटाय। जो तुम ग्रव चेतो नहीं, राज उलट हो जाय''॥ महाराज सुनि सोच हिं ग्राये। श्रीविलास भवनन्द बुलाये॥ (राजाने मोलारामको बुलाया—)

<sup>&</sup>lt;sup>१\_२</sup>जागीर

प्रतिउत्तर कछ देन न भ्राये। हमको तबहीं पास बुलाये।।
"पास बुलाइ हमें फरमायो। कठन महा इह कालिह भ्रायो।।
भ्रजवराम बिपरित ठैराई। राज लेनको वाढ्यो भ्राई॥
मंत्री बाहर निकसत नाहीं। निकसे कोइ तो पकड़े बाहीं॥
तीन दिवस भ्रायुर्बल हमरी। यामें भ्रकल चलें कछ तुमरी॥
तो हमको कछ मंत्र वताभ्रो। भ्रवके हमरो राज वचाभ्रो"॥

### (मोलारामने कहा--)

धीरज धरे विपत मंहि, छिमा हि संपद मांहि। मोलाराम श्ररजी करे, ता सम दुजो नाहि॥

तीन दिवस जुगती निहं जानो । महाराज तुम भय मत मानो ।। भ्रामल दोय घड़ीको भारी । उलट-पुलट करि डारे सारी ।। भ्राजिह रात सब काज बनावें । धींग पै धींग दूसरा लावें ।। जान वचे तो माल बतेरो । हमरे कहेसौं माल वखेरो ।। दस हजारकी थैली भ्रावें । तो सब भ्रापस माहि भिड़ावें" ।।

### (राकर्मचारियोंने---)

उनहूं जाय गुलदार समकाये। स्राधी रात गुलदार ले स्राये।। दस हजार हम तिनको दीने। बातनसें परसन्नहिं कीने।। कमर बंधाय गुफ़्त ही लाये। महल नृपतिके स्नान बैठाये।। चार तरफ मजबूती कीनी। स्रजबराम तब पाछे चीनी।।

#### (राजाने कहा---)

"तुम सलाण फौजदारी चाहो। पाछे पाछे राज दबाम्रो॥ अपनी तलब ले हमको काढो। ऐसो तुमको गरब ही बाढों"॥।

राज करन महाराजिह लागे। केवल बिलया रहे जो भ्रागे।।
नेगी सोमनिसह सिंहारे। उच्छविसह दीवानिह मारे।।
भवानंद श्रौ सिरीविलासिह। सर्वोपै भये मंत्री खासिह।।
फौजाँ ले फिर गढ मिंह श्राये। घमंडसिंह ही फेरि बुलाये॥
महाराज ही जपत जो कीन्ही। ग्रपने गाँव-ठाँव सब लीन्ही।
ग्रजवराम फौजदार वनाये। घमंडसिंह मुख्तार कहाये॥
बिजेराम गुलदारी लीनी।....।

मुलक बांटि सबहीने लीना। जैकृतसाहको काबू कीना।। बस्तर भोजन बैठे खावें। हुकम चलावन कछ्न पावें।। × × ×

#### (ङ) सिरमौरकी सहायता

> तव हमहूँ विनती करी, "महाराज सुन लेहु। हम उदिम याको करें, जो तुम श्राज्ञा देहु॥

हुकम होय तो नाहण जावें। राजा-सिहत फौज ले भ्रावें"।।
महाराज तब यह फरमाई। "तुम मत छाड़ो हमरें ताहीं।।
नाहणको धनिराम पठावै। तुम जो कहो ताहि सिखलावें।।
याहि समाको छंद बनावो। श्रक्कलवरिसों ताहि बुलावो"।।
तब हम कीन्यो इहै सवैया। लगे तीर निहं लगे रुपैया।।

"जगप्रकास तुम भानुसम, हमहूं तम कियु ग्रास। ग्राह गह्यो ज्यों गर्जीहंकौं, घमंडसिंह दिय त्रास।।

सूर पै सूर सावंत सावंत पै,

भीरमें वीर पै वीर पधारें।

साहको साह विसाह करै,

जो गिरे वह काम सौं फेर सुधारैं॥

रीत सबैं ग्रपने कुलकी,

कवि मोलाराम न कोउ विसारैं।

कीचके बीचमें हाथी फँसे,

तव हाथीको हाथ दे हाथी निकारें"।।

इहैं छंद हम दियो बनाई। चित्र-सहित लिखि दियो पठाई।। धनीराम ले ताकौ गयो। राजा नाहणको खुश भयो।। महाबीर रस सुनतिह छायो।

सकल समाज फौज ले आयो । बिजेराम नेगी चढ़ धायो ॥ कपरोली मँहि पड़ी लड़ाई । मार्यो विजेराम कौं आई ॥

囊

घमंडिंसह यह सुनत भगायो । पाछे ताके कटक दौड़ायो ।। घेरघार वह दियो मराई । जैकृतसाह जू लियो छुटाई ।। प्रदुमन प्रात्रम कुंवरिह भागे । वहै कुमाऊं जाय हि लागे ।। जगप्रकाश श्रीनगर्राह स्राये । जैकृतसाह राज बैठाये ।।

जैकीरतसह सौं कहीं, जगत प्रकास सलाह । "चलो हमारे संग तुम, कूर्माचल दें दाह ॥ कूर्माचलि नित तुमें सतावें । उनको हमहूं जायं खपावें ॥

कूर्माचिल नित तुमैं सतावैं। उनको हमहूं जायं खपावैं॥ चलो फौज ले संग हमारैं। कुर्माचल सब उलटींह डारैं॥

जो हम इत सौं घर को जावें। प्रदुमन प्राक्रम ले वह स्रावें।। तुम्हें काढि वह राजिह लैहें। फेरि यहां हम नाहीं स्रइहै"॥ जगप्रकास यह कही जबानीं। गढ-मंत्रिन हूं ने नींह मानीं॥ (मंत्रियोंने सलाह न पसंद करते जयकृतशाहसे कहा—)

तलब माहि दोहु राजिंह जावैं। फेर तुम्हारे हाथ न भ्रावें।। हंसी होय जग माहि तुहारी। श्रस मसलत महाराज हमारी।। (जगतप्रकाशको विदा करते—)

जीगा कलंगी जड़े जड़ाये। भूषण वस्त्र सर्बीह पहिराये।।
मुक्तमाल गल डालहि दीनी। माल-जगीर भेट ही कीनी॥
चालिस कोस की माल दे, बिदा करी सब फौज।।
सवा लाख धन लेड कैं, करते चले जो मौज।।

जगप्रकाश नाहण मिंह ग्राये। गढ़-मंत्रिनने शत्रु बुलाये।। (जयकृतशाहके ग्रंतिम दिन)—

तहां कुंमाई कुंवर बुलायो। दसमी कौं महाराज भगायो।।
लाखन तहां दर्व ही छूट्यो। कुरमाचलकी फौजने लूट्यो।।
जयकृतसाह ज् गये भगाई। मंत्री मिले कुंवर कौं भ्राई॥
कुंवर फौज ले सहर में भ्रायो। सिरीनगर सव सहर लुटायो॥
प्रजा लोक कोई मिले न भ्राई। दीनो भ्रपने महल जलाई॥
तीन बरस गढ माहिं रहाये। पीछे फेर कुमाऊं धाये॥
जयकृत साह ज् डोलत रहे। धनीराम फिर नाहण गये॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> गढ़वालमें तराईको माल कहते हैं

केती अरज करी तहं रहे । ......।
जगत परकास तऊ नींह आये। कह्यों "कुमाऊं तब नींह धाये।।
हमहूं तुम सों तबहीं कहीं। जो हमने किह सोई भई।।
बार बार हम कैसे आवें। सत्रु हमारे संग लखावें।।
जो हम फौज लेइ गढ धावें। दुसमन हमरो राज दवावें"।।
(धनीरामने आके राजासे कहा)—

तीन दिवस लौं कायल कीने । राजा-परजा वहु दुख दीने ॥ (राजाने फिर)—

तब जड़ाउ संदूक मंगायो । ताकों दे निज प्राण बचायो ॥ (म्रंतमें——)

ग्रहंकार करिके बौराये। रैंकासे देशागिह भ्राये।। देवप्राग हरि-दरसन कीन्यो। चौथे दिवस प्राण तहं दीन्यो।। सतीः चार राजा की भई। श्राप कुंवर मंत्रिन दे गई।। इह किंह नृपके संगिह जली। सूरज-मंडल भेदींह चली।। देवप्राग भंडार लुटायो। जिन पायो तिन ही ने छिपायो।।

देवप्राग भंडार लुटायो । जिन पायो तिन ही ने छिपायो ॥
(१४) प्रयुम्नशाह (१७६७-१८०४) — प्रयुम्नशाह ग्रंतिम स्वतंत्र
गढ़वाली राजा था, साथ ही वह एक समय जमुनासे काली तक सारे कुमाऊं-गढ़वालका भी राजा रहा । पराक्रमशाह कुमाऊंमें जोशियोंके पड्यंत्रके सामने
टिक नहीं सका । प्रयुम्नने उसे बुला लिया । दोनों सौतेले भाइयोंमें एक
विचित्र प्रकारका स्नेह था । पराक्रमको हटा मोहनचंदने फिर कुमाऊंकी
गई। संभाल ली, किंतु हर्षदेव जोशीने मोहनका काम तमाम कर फिर शासनसूक
अपने हाथमें ले लिया । मोहनचंदके भाई लालसिंह पर पराक्रमका वरदहस्त
था ग्रीर उसके प्रतिद्वंदी हर्षदेव पर प्रयुम्नशाहका; जबानी ही नहीं वह सैनिक
महायता भी दे रहा था ।

ई गुलाम कादिरके ख्नी कांडोंके वाद उम्मेदिसह (मुनियारिसह)ने दूनका गामनसूत्र संभाला था। पहिले उसने प्रद्युम्न शाहको मालिक बनाया, फिर नीन वर्ष वाद बिगड़कर दूनको सिरमोरसे मिला दिया। सिरमोरवालोंने पृथीपुरको अपना शासनकेंद्र बनावा। प्रद्युम्नशाहको मरहटोंके प्रतापकी खबर थी,
उसने उन्हें सहायताके लिये बुलाया। छोटी मोटी लड़ाइयां हुई, किंतु फल कुछ,

नहीं हुम्रा ग्रौर उम्मेदिसहिके हाथसे दूनको निकाला नहीं जा सका। ८,९ वर्ष वाद सिरमौरके साथ रहकर उसने फिर करवट बदली, ग्रौर प्रद्युम्नशाहसे मिल गया। उम्मेदिसहिके मरनेपर श्रीनगरसे घमंडिसहिको नया सूबेदार बनाकर भेजा गया।

१७९० में कुमाऊंपर गोरखोंका अधिकार हो गया। गोरखोंके राज्य-विस्तारके बारेमें हम आगे कहनेवाले हैं, यहाँ प्रद्युम्नके शासनके वर्णनको समाप्त करनेके लिए कुछ कहना जरूरी है। कुमाऊं-विजयके बाद अगले साल १७९१ में गोरखा-सेनापितने गढवालपर एकाएक आक्रमण कर दिया और गोरखे श्रीनगरसे नातिदूर लंगूरगढतक चढ़ आये, लेकिन गढ़वालियोंके प्रतिरोधके सामने उन्हें १२ महीने वहीं रुका रहना पड़ा। इसी बीच चीनी सेनाके नेपालपर आक्रमणकी सूचना आई। नेपाली सेनाको लंगूरगढ़ ही नहीं अल्मोड़ाको भी छोड़कर चला जाना पड़ा।

यद्यपि चीनके खतरेसे गोरखा सेना लंगूरगढ छोड़कर चली गई थी, किंतु गोरखोंका रोब इतना था, कि गढ़वालने २५००० ६० वार्षिक देना स्वीकार कर लिया था। चीनका खतरा दूर हो जानेपर गोरखा जेनरल अमरिंसह थापाने पिचमकी ओर ध्यान दिया, किंतु उसने कुमाऊंको ले गढ़वालको करद मात्र बनाकर ही संतोष किया। नेपाली रेजिडेंट श्रीनगरमें रहता, जिसका सारा खर्च गढ़वाल देता, यही नहीं तीर्थ-यात्राके बहाने कितने ही और नेपाली आते रहते, जिनका भी खर्च राजाको देना पड़ता। प्रद्युम्नशाह भीतरी और वाहरी कुचकोंसे तंग था। अब वह नेपालके भरोसे चैनकी सांस ले रहा था, उसे शासन-प्रबंधको व्यवस्थित करनेकी न चिंता थी न सेनाको बढा शिक्षित करके तैयार रखनेकी।

किंतु, स्रभी खंड्डी और डोभालका भगड़ा भी सुलग रहा था। एकके मृखियाकी द्यांखें निकलवाई गई थीं, तो दूसरेका सिर काटा गया था। रामा धरणी सर्वेसर्वा थे; इसलिए भी सब स्रोरमे शिकायत होने लगी। उन्होंने रंगी विस्टको नाममात्रका दीवान बना रखा था। षड्यंत्रकारियोंने कुंवर पराक्रमशाहको राजगई।का लोभ दिया। वह भी फेरमें स्रागया। रामा, धरणी पर दोष लगाया गया, कि उन्होंने सोनेका सिहामन चुराकर ऋत्मोड़ा पहुंचा दिया। रामा उस समय पैनखंडा गया था। उसके साथके सैनिकोंको प्रलोभन दे रामाको धूणी-रामणी स्थानमें मरवा डाला गया। श्रीनगरमें घरणी प्रातः ऋत्यमें लगा था, उसी समय सेनाने घर घर लिया स्रौर "राजाने बुलाया है" कहकर जबर्दस्ती उसे लेजा नगरके पश्चिम स्रोर स्रलकनंदाकी रेतीमें मार डाला।

कहते हैं, रामा, धरणीकी मृत्युके वाद उनके कु दुंबकी स्त्री "बैजूकी बामणी", जो नेपालके राजगुरुकी कन्या थी, रोती-काँदती वहां पहुंची । उधर गढ़वालने दो-तीन वर्ष का कर नहीं चुकाया था। चुकाता भी कैसे ? १८०३ में भयंकर भूकंप प्राया, जिसका केंद्र-विंदु गढ़वाल था। रेपरने १८०८ में स्वयं देखा था। उसने लिखा है—"श्रीनगरका शहर प्रायः सारा ध्वस्त हो गया, पांचमेंसे एक घरमें कोई रहता था, नहीं तो सारे घर खंडहर हो गये थे। राजाका महल रहने लायक नहीं रह गया था। भूकंपके भट़के कई महीने तक ग्राते रहे। कहा जाता है, कितनी ही धारायें मूख गई, ग्रीर दूमरी जगहों में कितने ही नये चरमे निकल ग्राये।" "उस भयानक भूकंपसे पहाड़ टूट-फूटकर कितने ही समूचे गांव दव गये।... उसके पश्चात् २० या १५ सैकड़ेसे ग्रीधक लोग नहीं वंचे होंगे। जो बचे वह भी घरबार-विहीन हो गये। ग्रन्नका ग्रभाव था। जहां देखो तहां हाहाकार।... इकावन-वावन संवतमें धोर दुर्भिक्ष पड़ा, जो इकावनी-वावनी नामसे गढ़वालमें ग्रव तक प्रख्यात है।"

नेपालने यहीं समय श्राक्रमणके श्रनुकूल समभा। कुमाऊं उनके हायमें था ही । फर्वरी १८०३ को नेपाली सेनाने अमर्रासह थापा और हस्तिदल चौतरिया (महाराजके चचा) के नेतृत्वमें गढ़वालकी ग्रोर ग्रमियान किया। जो भी ग्रस्तव्यस्त सेना थी, उसे लेकर प्रद्युम्नशाहने सीमापर जाकर मुकाबिला किया, किंतु नेपालकी शिक्षित सेनाके सामने वह कैसे टिकता ? दूसरी सेना भक्ति श्रापा श्रीर चंद्रवीर कुंवरके नेतृत्वमें लंगूरगढ़की श्रीरसे वढती श्रीनगर पहुंच गई, जहां राजाको हराती स्रमरसिंहकी सेना भी स्रा मिली। वडी मुश्किलसे प्रद्युम्नशाहने "िकलेसे युवराज सुदर्शनशाह, कम-ग्रसल लड़के देवीसिंह ग्रौर छोटे भाई प्रीतम-शाहको तथा किलेके म्रन्दर जो खवास भ्रौर दासियां थीं, सबको . . . म्रलकनंदा पार कराया । " एकाव भड़प ग्रलकनंदाके वार-पार हुई । गोरला-सेनाने प्रद्युम्नशाहका पीछा किया। बाराहाट (उत्तरकाशी) में ग्राकर फिर युद्ध हुन्ना। वहांसे भागकर चमुत्रा पहुंचते-पहुंचते फिर गोरखा सेनाने ग्राकमण किया, जहांसे भागरकर प्रद्युम्नशाह देहरादून पहुंचा, किंतु पीछा करती गोरखा मेनामे लड़नेके लिए साधन नहीं रह गया था । प्रद्युम्नशाह सहारनपुर भागा । वहां ग्रपने राजिंसहासन ग्रौर वहमूल्य ग्राभुषणोंको बेंचकर लंढौराके गूजर राजा रामदयाल सिंहकी महायतासे उसने राँगड़-गृंडीर-गूजर राजपूतोंकी १२००० सेना एकत्रित कर,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>"गढ़वालका इतिहास", पृष्ठ ४१८–१९

देहरादूनमें आ गोरखोंपर आक्रमण किया। खुडबुडाके मैदानमें १४ मई १८०४ को प्रद्युम्नशाहने अपने सारे कलंकको घोनेके लिए घोड़ेपर चढ़कर सेनाका संचालन किया। एक गोली आकर राजाके सिरमें लगी, वह वहीं औंघे मुँह गिरकर मर गया। सेना तितर-बितर हो गई। कुंवर प्रीतमशाह वंदी बनकर नेपाल गया। पराक्रमशाह भागकर अपनी ससुराल नालागढ़में जा कुछ समय वाद मर गया। सुदर्शनशाहको देवीसिहके अनुचरोंने रातों-रात ज्वालापुर पहुंचाया। प्रद्युम्नशाहको शवका गोरखोंने हरद्वारमें लेजाकर बड़े सम्मानसे दाहकर्म किया।

मोलारामने प्रद्यम्नशाहके शासनके बारेमें लिखा है-

बड़ो प्यार डोटीकी रानी। कहनमें छोटी अतिमनमानी॥
शुभ दिन नीको छांटिके लीन्यो। राजितिक तब कुंवरको कीन्यो॥
प्रदुमन चंद तहं नाम घरायो। कुरमाचलको नृप ठैरायो॥
स्वर्गवास जब जयकृत भये। मंत्रिन लिखि चिट्ठी दये॥
प्रदुमन प्राक्रम सुनतिहं आये। हरखदेव जोशी संग लाये॥
प्रदुमनशाहकौ राज बैठायो। अजबराम नेगीहि मरायो।
गढमंत्री मिलि मंत्र टैरायो। हरखदेव इह भलो न आयो॥
कुरमाचली छली अन्यायी। सबने मिलिके दयो घपाई॥

गढ़मंत्री श्रापसहि में, राखन लगे सिपाहि । प्रद्युमन प्राक्रमसाह कों, दीनो फूट गिराहि ।।

कुंबर श्रापनो हुक्म चलावे। राजा कौं खातिर निहं लावे।।
मंत्री मिले कुंबर-सँग जाई। श्रापस दीने दुह् भिड़ाई।।
राजमंत्रि राजा को चाहें। कुंबर-मंत्रि राजाकों रिसाहें।।
कुंबर-मंत्रि सकल्याणी भये। राजमंत्रि ह्वै रामा रहे।।
रामा धरणी दोऊ भाई। जात खंड्ड़ी उमर जवाई॥
सीसराम सिवराम सहोदर। ज्यों रावणके मंत्रि महोदर॥
राजकाज सब क्वर कौं दीन्यो। राजा हुक्म जपत कर लीन्यो॥
राजमंत्रि तब भये किनारे। गये सु राजपत्र के द्वारे॥
राजपुत्रको दियो चिताई। "पिता तुम्हारे लिये दबाई॥
तुमहुं श्रव कुछ होस संभालो। हमरे संग वाहर तुम चालो॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>मनमें

बाहर चिल हम करें लड़ाई। तुमकौं राज देंइ बैठाई।।
साह सुदरसन तिन को नामा। तिनसौं मंत्र कियो इह रामा।।
कृंवर सुनत इह बाहर श्राये। रामा पित निज द्वार बिठाये॥
लगे मोरचा सहर में सारे। सिरीनगर श्रौर राजिंह द्वारे॥
भगे लोक सबही श्रकुलाई। चचा भतीजे लगी लड़ाई॥
राजा कृंवरने कीन्यो काबू। बाहर बेटो भीतर बाबू॥
चहूं गिरद सौं चलें बंदूकें। मानों घन मिह केका कूकें॥
पथरकला बाजें घन गाजैं। चमकें ज्वाला बिजली लाजें॥
बिचली कल गढ़ पड़ी लड़ाई। निकसे बाहर दोनों भाई॥

महाराज के कुंबर ही, उतरे गंगा पार।। साह सुदरसन फौजले, रहे जो गंगा पार।। वार-पार सौं फौजें श्रावें। करें लड़ाई लड़-भिड़ जावें।। केते दिवसहि लड़ते भये। पूरब पाप उदय ह्वे गये।। कटे मरे जो लोक हजारों। सिरीनगर श्री धारा-धारों॥

# **§६. गोरखा-शासन**

## १. गोरखावंशकी स्थापना

गढवालपर गोरखा-शासन के बारेमें कहनेसे पहिले गोरखा-जातिके वारेमें कुछ कहना आवश्यक है। गोरखा-शासनसे पहिले नेपालका भूभाग बहुत से राज्योंमें बंटा हुआ था। हर एक उपत्यका नहीं, उसके कुछ गांवोंके ठाकुर अपने को स्वतंत्र राजा मानते थे। उनमें कभी-कभी कोई सरकंडेकी आगकी तरह जगा भी, तो उसके बुभनेमें देर न लगी। ऐसे ही एक विजेता काचल्ल देवके बारेमें हम कह चुके हैं, जो दूलू (कर्नालीकी एक शाखा लोदी नदींके बायें तटपर अवस्थित आधुनिक दुलू-दैलेख) का शासक था। वस्तुतः गोरखा शासन द्वारा मेची (दोर्जेलिङ् जिलासे) काली नदीं तकके हिमाचलीय भूखंडके एकतावद्ध होनेसे पहिले वह मुख्यतः तीन भागोंमें विभक्त था।

(१) गुरुंग-मगर भूमि, जो गंडककी प्रधान शाखा त्रिशूली गंगासे काली नदी तक थी। इसमें भी गुरुंग पश्चिममें थे ग्रौर मगर पूर्वमें। सीह्रानचौक, ग्रजीरगढ़ ग्रादि गुरुंग प्रदेशमें थे, ग्रौर ढोर, भीरकोट, शतहू, गरहू ग्रादिमें मगरोंकी प्रधानता थी।

- (२) कोसीकी सबसे पश्चिमी शाखासे लेकर वर्तमान दोर्जेलिङ्के पास तक किरात-प्रदेश था। राई, याखा, लिम्बू इन किरात-जातियोंमें भी लिम्बु सबसे ग्रविक पूरबमें रहते थे।
- (३) कोसी ग्रौर त्रिशूलीके पनढरके बीचका छोटा सा भाग वास्तविक नेपाल था।<sup>१</sup>

यद्यपि नेपालमें किरात शब्द पीछेके समयमें राई-याखा-लिम्बूके लिए ही प्रयुक्त होता रहा, किन्तु प्राचीन खसोंको—जो पीछे काली पार गये—तथा मैदानसे पहाड़में ग्राई कुछ ग्रौर जातियोंको छोड़ कर यहाँकी बाकी सारी जातियाँ किरात-वंशसे संबंध रखती थीं। गुरुंग ग्रौर मगर तो किरात हैं ही, स्वयं नेपाल-उपत्यका-निवासी नेवार भी मूलतः किरातवंशी हैं। इन्होंने ही इस देश को ग्रपना नाम (नेवार) नेपार नेपाल दिया। सारे हिमालयकी तराईमें रहनेवाले थारू, पूर्वके मेची, पश्चिमके भोगता, ग्रस्कोटके राजी, यहाँ तक कि ऊपरी सतलजके (कनौरे) किन्नर भी जसी विराट किरात जातिके ग्रंश हैं, जिसके श्रवशेष ग्राज भी मलाया, बर्मा (मोन, करेन या थलेङ्), इन्दोचीन (स्मेर) तकमें मौजूद हैं। खश पश्चिमसे पहाड़ ही पहाड़ पूर्वकी ग्रोर बढ़े, यह हम बतला चुके हैं, किन्तु कालीके पूर्व वह ग्रपेक्षाकृत बहुत पीछे पहुँचे। उनकी प्राचीन बस्तियोंके लिए हमें नेपालमें भी खशोंकी श्रपनी विशेष समाधियों (कन्नों) का पता लगाना होगा। भिन्न-भिन्न भाषाग्रोंके रहते भी ग्राज खसकुरा (गोरखा-भाषा) कालीसे मेचीके किनारे तक बोली जाती हैं।

(क) २४ गढ़—जैसे गढ़वालकी एकताके पहिले यहाँ ठाकुरोंके ५२ गढ़ थे, उसी तरह गोरखों द्वारा एकावद्ध होनेके पहिले वर्तमान नेपालके पश्चिमी भागमें २४ राजा थे, जिनके कारण उसे चौबीसी प्रदेश भी कहा जाता था। गढ़ोंके नाम पांच स्रोतोंसे निम्न प्रकार हैं—

<sup>&</sup>quot;पूर्वस्यां कौशिकी पुष्या सर्वपायिवनाशिनी ।
गंगा त्रिशूलगंगास्या प्रत्योच्यां दिशि संस्थिता ।।
उत्तरस्यां दिशि तथा सीमा शिवपुरी मता ।
दक्षिणस्यां दिशि नदी पवित्रा शीतलोदका ।।
एतन्मध्ये महापुष्यं नेपालं क्षेत्रमीरितं।"
—स्कंदपुराण (नेपाल-माहात्म्य)

| कि <b>र्क</b> पेट्रिक | हेमिल्टन | रिपो <b>र्ट</b> | गुर्खा  | नेपालको इतिहास       |
|-----------------------|----------|-----------------|---------|----------------------|
| (१८११)                | (१८१९)   | (१८८४)          |         |                      |
| १. लमजुङ्             | 08       | . 0             | . 0     | ø                    |
| २. तनहुँ              | o        | 0               | o       | o                    |
| ३. गलकोट              | o        | 0               | o       | 0                    |
| ४. पर्वत              | मलेबम    | 0               | 0       | पर्वत                |
| ५. नुवाकोट            | नयाकोट   | 0               | o       | नुवाकोट              |
| ६. पुन                | पोइन     | पैन             | पयुङ्   | <sup>ै</sup> पैय्यूं |
| ७ गरहू                | 0        | 0               | o       | o                    |
| ८. रीसिङ्             | 0        | 0               | 0       | 0                    |
| ९. घीरिङ्             | o        | o               | 0       | 0                    |
| १०. पाल्पा            | o        | o               | 0       | 0                    |
| ११. गुल्मी            | o        | 0               | 0       | 0                    |
| १२. मुसीकोट           | o        | 0               | o       | 0                    |
| १३. प्यूठान           | o        | o               | o       | 0                    |
| १४. इस्मा             | o        | 0               | ō       | 0                    |
| १५. भीरकोट            | 0        | o               | 0       | 0                    |
| १६. धुरकोट            | 0        | 0               | o       | o                    |
| १७. विघा              | ग्रर्धा  | 0               | ٥       | 0                    |
| १८. लटहूं             | सतहूं    | लटहूं           | 0       | सतहूं                |
| १९. कास्की            | 0        | पोखरा           | कास्की  | 0                    |
| २०. खांची             | खार्च।   | 0               | पोखरा   | खांची                |
| २१. ढोर               | io.      | 0               | सतहूं   | ढोर                  |
| २२. दाङ्              | गोरखा    | सतहूँ           | बुटौल   | खुप्रीकोट            |
| २३. भिली              | ताकी     | वढ़ौल           | कैखे    | <b>मिग्रीकोट</b>     |
| २४. सल्मान            | गजरकोट   | कैखी            | देउराली | गजकोट                |

श्री सूर्यविकम ज्ञवाली के मतसे गोरखा कास्कीके तथा बुटवल पाल्पाके स्रन्तर्गत था, इस प्रकार वस्तुतः इस सूचीके बाईस ही राज्य थे—

<sup>&#</sup>x27;(०) का भ्रयं है पूर्ववत् । '''पृथिवीनारायण शाह'', पृ० १९ । '''उस समय बाईस-चौबीस राज्य जुमलाके ग्रधीन थे''— ''रामशाहको जीवन-चरित्र'', पृ० ६–७

```
(१२) मुसाकोट
(१) लमजुङ्
                                (१३) इस्मा
(२) तनहूं
                                  (१४) प्युठान
 ३) गलकोट
                                  (१५) भीरकोट
(४) पर्वत
                                  (१६) घुरकोट
(५) नुवाकोट
                                  (१७) ग्रर्घा
(६) पुन
(७) गरह
                                  (१८) सतहं
(८) रीसिङ्
                                  (१९) कास्की
                                  (२०) खांची
(९) घीरिङ
                                 (२१) ड़ोर
(१०) पाल्पा
                                  (२२) सल्याण
(११) गुल्मी
    इनमें सप्तगंडकी (त्रिशूलीसे बदयार तकके पनढर) में मल्ल, सेन-ठकुरी,
श्रीर साही-ठकुरी वंशके राजाग्रोंके राज्य निम्न प्रकार थे---
```

```
पर्वत
                 मल्ल
गलकोट
तनहूं
रीसिङ्∫ तनहूं
                                  सेन-ठक्री
पाल्पा ो
गुल्मी | पाल्पा
ग्रर्घा
इस्मा ।
ढोर
सतह
गरहू
नुवाकोट
                                  साही-ठकुरी
कास्की
लामजुङ्
```

चौबीसी राजाभ्रोंमें सरयू (काली-करनाली)की भूमिके जुम्ला, दुलू, श्रौर डोटी जैसे प्रभावशाली राजाभ्रोंको नहीं गिना गया—डोटीके रैणका-राजा पुराने कत्यूरी वंशके थे, दुलूवाले मल्ल ग्रौर जुम्लाके मल्ल(?) थे। काली- करनाली भूमिके राज्य सप्तगंडकीकी अपेक्षा कुमाऊँसे ज्यादा संबंध रखते थे। नेपालके एकीकरणके लिए सप्तगंडकीके चौबीसी राज्योंका ही नहीं बिल्क पूर्वमें सप्तकौशिकी (किरात), नेपाल, सप्तगंडकी और काली-कर्नाली तकके छोटे बड़े सभी राज्योंको ध्वस्त करना पड़ा। यह काम साही-ठकुरी वंशने किया।

(ख) साही-ठकुरी—दुनियामें सभी जगह प्रभुत्वसम्पन्न होनेपर ग्रपनी वंशावली "ठीक" करनेकी ग्रवश्यकता होती है, ग्रर्थात् नये राजवंशका संबंध किसी प्राचीन प्रतिष्ठा-प्राप्त राजवंशसे जोड़ना पड़ता है। ईरानके हालके रजाशाहको ग्रपने साधारण ईरानी-तुर्क कुलसे संतोष नहीं हुग्रा ग्रौर उसने ग्रपने वंशको पहलवी (प्राचीन पार्थिव-वंशी) बना डाला। इसी तरह पहाड़में भी हुग्रा है। रामपुर-विशेरके राजवंशको ग्रपने कनोरवंशको छिपानेके लिए प्रद्युम्न ग्रौर ग्रनिरुद्धके साथ संबंध जोड़नेकी ग्रवश्यकता पड़ी। यही बात नेपालके साही-ठकुरीवंश (ग्रौर पीछे जंगवहादुरके राणावंश)के साथ हुई। "खान्छा" (ज्येष्ठ) ग्रौर "मीचा" (कनिष्ठ) वस्तुतः मगर (किरात) भाषाके शब्द हैं, ये भी उसी तथ्यको वतलातें हैं। पीछेकी वंशाविलयोंमें साही-ठकुरी-वंशका कर्ता भूपाल तथा उसे चित्तौड़के राणावंशकी उज्जैनमें गयी शाखावाले विक्रम राजाका कनिष्ठ पुत्र माना गया है। जेठेका नाम ब्राह्मणिक था। "चित्र-विलास"की वंशवलीमें कम है—

१. जिल्ल

६. ब्रह्मणिक

२. भ्रजिल्ल

७. मन्मथ

३. ग्रटल्ल

८. जैनखान

४. त्रथाराज

९. सूर्यखान

५. विमिकिराज

१०. मीचाखान

ये नाम ग्रौर खान-उपाधि भी चित्तौड़से संबंधकी वातके बारेमें भारी सन्देह पैदा करती है। साही-ठकुरीवंश बहुत सम्भव है, एक खशवंश रहा हो, किन्तु उसका विवाह-संबंध मगर लोगोंसे भी होता था। पालपाके सेनवंशी ग्रभयराणाके बारेमें उल्लेख हैं —

"एतत्सुतो रूपनारायणेत्यादि-महाराजाधिराज-श्रीमदभयराणा । तेनैव... पलपायां वसतिः कृता।...स मकवानपुरवासि-गजलक्ष्मणसिंह-नाम्नो मगरमही-पालस्य कान्तिमतीनाम्नीं कमनीयतमां कन्यां मकवानी-नाम्नीं विधिनोपयेमे ।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>"पृथिवीनारायण शाह", पृ० १५

वंशावली जोड़नेवालोंके पुराने शक-संवत् संदिग्ध हैं। उनके अनुसार सन् १४९५ ई० (शाके १४१७)में भूपाल उज्जैनसे स्राकर खिलुंगमें भूमि स्राबाद करके वस गया। उसकी सन्तान निम्न प्रकार हुई—

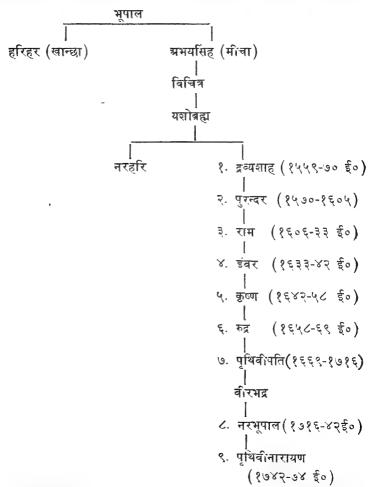

जेठा हरिहरसिंह (खान्छा) ढोर (पश्चिम ३ नंबर), भीरकोट, सतहूं, गरहूं (पश्चिम ४ नम्बर)पर अधिकार कर मगरांत (मगरोंकी भूमि)का राजा वना, ग्रौर छोटा ग्रजयिसह (मीचा) नुवाकोटको जीतकर वहाँका। ग्रजयिसहके पुत्र विचित्र खानने नुवाकोटसे उत्तर-पूर्वके कास्की प्रदेशको भी अपने राज्यमें मिला लिया। विचित्रका पुत्र यशोब्रह्म कास्कीके पूर्वके लमजुङ् प्रदेशका राजा वना। यशोब्रह्मका ज्येष्ठपुत्र नरहरिशाह लमजुङ्की गर्दीपर बैठा। कनिष्ठ पुत्र नरपितशाह था। ममले द्रव्यशाहने गोरखापर ग्रिधकार किया। उसके पुत्र रामशाहने वस्तुतः नेपालके एकीकरणका कार्य ग्रारंभ किया, जिसे सफलता तक पहुँचानेका श्रेय पृथिवीनारायणशाहको है।

(ग) द्रव्यशाह (१५५६-७०)---उस समयके राज्य दस-पाँच हजार म्रादिमियोंकी ठकुराइयाँ थीं, जो भ्रापसमें लड़ते-भिड़ते रहते थे। चौदहवीं सदीमें क्माऊँ, पंद्रहवीं सदीमें गढ़वालमें जैसे ठकुराइयोंका जमाना खतम हुन्रा, वही वात सोलहवीं सदीमें हिमाचलके इस श्रंचलमें शुरू हुई, यद्यपि यह काम पहिले हींसे योजना बनाकर कहीं नहीं हुग्रा । इन ठकुरी राजाग्रोंका काम केवल राज्यसे नहीं चलता था, इसलिए वह पशुपालन और खेती भी करते थे । द्रव्यशाह वचपनमें गोठमें गायोंकी चरवाही करता था। कहते हैं, वहीं गुरु गोरखनाथ (?देवपाल-समकार्लीन ९वीं सदीके गोरक्षपा)ने उसे राजा होनेका वरदान दिया। ग्रसल वरदान था, पोखराके खंडका (खस) राजाके प्रति लोगोंका ग्रसंतोष । वहाँकी तागाधारी (खस) श्रीर मतवाली (मद पीनेवाली मगर-गुरुंग) दोनों जातियाँ उससे ग्रसन्तुष्ट थी । पंडित नारायण ग्रज्यिल (कुमाऊँनी ?) ग्रीर गणेशपांडे (पालपासे आगत) दोनों गुरु-शिष्योंकी चाणक्यनीति इस काममें सहायक हुई। गणेश पांडेने गोरखा स्रौर लमजुङ्को रौंदना शुरू किया। संदेह न होने देनेके लिए गणेशने लमजुङ्के तार्कु गाँवके पन्तकी लड़कीसे व्याह कर लिया । मत-वाली (मगर)-दल पहिलेसे रुष्ट था, पांडेने तागाधारी (जनेवधारी) दलको भी खंडकाके विरुद्ध कर दिया । नारायण अर्ज्यालकी लमजुङ्में पहिलेसे ही बड़ी प्रतिप्ठा थी। सब ठीकटाक हो जानेपर ग्रज्यालने तागाधारी दलके नेता गणेश पांडे ग्रौर मगरनेता गंगाराम रानाको भेजकर यशोब्रह्मसे द्रव्यशाहको माँग लिया । यशोब्रह्मने भगीरथ पन्त, सर्वेश्वर खनाल, केशव बोहरा श्रीर मुरली खवास (खवासे)के साथ द्रव्यशाहको भेज दिया । इन्होंने गोरखा-राज्यसीमाके पासके गाँव छोप्राकमें ग्रपना ग्रहा बनाया । गोरखा-नगरके उत्तर-पश्चिम गुरुङ् लोगों-का लीग-लीगमें अपना गणराज्य था। ये लोग प्रतिवर्ष एकत्रित हो बलपरीक्षा करके सबसे वलीको अपना राजा बनाते थे। इसी कामके लिए विना विशेष हथियार लिये गरुङ् लोग वहाँ जमा हुए थे। इसी समय द्रव्यशाहके लोगोंने

श्राक्रमण कर दिया । गुरुङ् हारे ग्रौर लीगलीग कोटको खाली पा द्रव्यशाह राज्यसिंहासनपर बैठ गया ।

सँडका राजासे ग्रब सीवे युद्ध चलने लगा, किन्तु सफलताप्राप्तिमें कुछ समय लगा। एक रात द्रव्यशाहको नारायण ग्रज्याल, गणेशपांडे, भगीरथ पन्त, गंगाराम राना(मगर), मुरली खवास, सर्वेश्वर खनाल, गजानन पटराइ ग्रीर केशव बोहराने गोरखाके पुराने दरबार तल्लोकोट में राजिसहासनपर बैठा दिया—गणेश पांडे राजपुरोहित हुए। ऊपर गोरखा नगरको जीतना श्रव भी बाकी रहा, जहाँ खँडका दुर्ग-बद्ध होकर बैठा था। उसे द्वन्द्व-युद्धपर राजी किया गया। द्रव्यशाहने उसे मार डाला। भादौ कृष्णाष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र गाके १४८१ (सन् १५६९ ई०)को द्रव्यशाहका राज्याभिषेक राजगुरु नारायण ग्रज्यालने कराया। यशोबद्धाके बाद ज्येष्ठ पुत्र नरहरिशाह लमजुङ्का राजा बना था। उसने छोटा भाई होनेके कारण द्रव्यशाहको ग्रधीनता स्वीकार करनेके लिए कहा। इनकार करनेपर लड़ाई शुरू हो गई, जिसके कारण द्रव्यशाह श्रपने राज्यका ग्रीधक विस्तार नहीं कर सका। तो भी गोरखाकी सुरक्षाके लिए गुरुंगोंके ग्रजीरगढ ग्रीर सिहानचोकपर ग्रधिकार करना ग्रावश्यक था। सिहानचोक गोरखा-नगरसे पाँच कोस उत्तर था, जिसे द्रव्यशाहने पहिले दखल किया। ग्रजीर गढ़ गोरखासे ७,८ कोम उत्तर दरींदी-उपत्यकामें पहाड़के ऊपरी भागमें था।

द्रव्यशाह<sup>र</sup> ११ वर्ष राज्य करके सन् १५७० (शाके १४९२)में मरा । द्रव्यशाहके पुत्र पुरन्दर या पूर्णशाहने १५ वर्ष राज्य करके स्रकबरके साथ १६०५

<sup>ै</sup>गोरखाके पहाड़के ऊपर नीचे उपल्लोकोट ग्रौर तल्लोकोट दो दरबार थे, उपल्लोकोटमें प्राचीन दरबार तथा मनोकामना देवी ग्रौर गोरखनाथके मंदिर हैं। उपल्लोकोटसे पोखरीथोक तक गोरखा नगर है।

<sup>ै</sup>चित्रविलास-कृत रामशाहकी राजवंशावलीका कुछ ग्रंश निम्न प्रकार है——
"इह खलु जगित श्री मेदपाटात् प्रसिद्धाच् छ्रित-मुनिवर-सिद्धाच् चित्रकुटात्
सुकूटात् । मनसिकृत-सुमन्त्रो राजपुत्रः सपुत्रोऽगमद् ग्रधिसुखधामं सिद्धरामं नु
कश्चित् ।।२।। तद्गोत्रे जितभिल्ल—देशनियमः श्रीं जिल्ल-राजोऽभवद् ।

राज्ये कार्यदृढ़ः प्रजापरिवृढो जातो जितास्यस्ततः। सर्वाशाजिद् श्रटल्ल-राजनृपतिः तस्मादकस्मादभूत्। तत्पुत्रः सुकथापृथाश्रुतिरितस् तूथादिराजस्तथा।। (३) यस्यांग-प्रभवोऽभवद् विविकराट् सम्राट् प्रणीतिप्रयस्।

ई०में शरीर छोड़ा। उसके बड़े लड़के छत्रशाहके छ ही महीनेमें मर जानेपर छोटा रामशाह गोरखाकी गद्दीपर बैठा।

## २. राज्य-विस्तार

(१) रामशाह (१६०६-३३)—गोरखा राज्यको एक ठकुरी-राज्यसे उठाकर बड़ा राज्य बनानेका श्रेय रामशाहको है। रामशाहने ग्रपनी शक्तिको सुव्यवस्थित करके ग्रागे बढ़ना चाहा। द्रव्यशाहके समयके विश्वसनीय वंश—पांडे, पंत, ग्रज्याल, खँदाल, राना, बोहरा—के उसने छ थर (पद) स्थापित किये। राजकाजमें उनकी सम्मित सर्वोपिर मानी गयी। लामजुङ्के साथका वैमनस्य ग्रब भी चला जा रहा था। रामशाहने तीन-चार लड़ाइयोंके बाद लमजुङ्को जीत लिया। ग्रब गोरखा-राज्यकी पश्चिमी सीमा मरस्याङ् नदी हो गयी। लमजुङ्वालोंने गोरखा-शहरसे १५ कोस उत्तर वारपाकके राजाको उभाड़ा। दाव-पंच ग्रौर सीधे लड़ाईमें भी जल्दी सफलताकी ग्राशा न देख रामशाहने घोखेसे काम लेना चाहा ग्रौर वारपाकके घले (गुरुङ्, मगर) राजा चाग्या

तद्गेहे हरिराज-राज्यतिलको भूमि बुभोजेश्वरः ॥ तस्माद् ब्रह्मणिको वभुव नितरां गोबाह्मणप्राणपस्। तद्भूमन्मथराजभूपतिरसौ यस्मान् नरेशाधिपः ॥४॥ तस्माद् भूपतिनायकः पतिरिति श्री जैनखानोऽघियस् । तस्मात् सूर्यनिभः प्रभुः समजनि श्रीसूर्यखानाह्वयः। तस्यात्मप्रभवः कृतातिविभवो मीचादिखानोऽभवत् तज्जः सज्जधनुर् धनुर्धरवरः खानो विचित्रो विभुः ॥ (५) चित्री वैचित्रिरासीत् तदन् मनुजपः श्रीयशोब्रह्मशाहिर्। ब्रह्मज्ञानी सुदानी धनद इव धनी तत्सुती द्रव्यशाहिः। तुणं चन्नेऽरिचुणं तद्धिपतनयः पुणकृत् पूर्णशाहिः। पूर्णांशोऽतोधना ऽसौ विलसति ससुतो रामवद् रामशाहिः ॥(६) कृता चित्रविलासेन कारिता रामशाहिना। राजवंशावली भूयाद् ग्रभितो वृद्धिगामिनी ॥(७) यहाँ उदयपुरकी वंशावलीमें राणा कुंभकर्ण (कुंभा) की परम्पराके कुंभकर्ण→ ग्रयुत $\rightarrow$  परावर्म $\rightarrow$  कविवर्म $\rightarrow$  यशवर्म $\rightarrow$  उदुंवरराय $\rightarrow$  भट्टराय $\rightarrow$  जिल्ल-रायको मिलानेका प्रयत्न किया गया है।

श्रौर स्यरतानके राजा सुरतानको मित्रताकी रसम ग्रदा करनेका निमंत्रण दिया। सीधे-सादे घले लोग विश्वास करके विना हथियारके ग्राये। रामशाहके ग्रादमी छिपे तौरसे हथियारबंद थे। चाग्या ग्रौर सुरतान निहत्थे थे। गंगाराम राना ग्रादिने चाग्यापर तलवार चलाकर उसे मार डाला ग्रौर सुरतान गोरखा-नगरके पूर्व ग्रोर गदी-खोलाके पार सरसल्यान भाग गया। रामशाहकी सेनाने पहिले जाकर वारपाक जीता, फिर स्यारतानको भी। इसके बाद वारपाक ग्रौर स्यरतानके घले लोगोंने ग्रपने ग्रठारह सौ खोलों (इलाकों)को भी समभा-बुभा-कर रामशाहके ग्राधीन करवा दिया। इस प्रकार उत्तरमें तिब्बत (भोट)की सीमा तक गोरखा-राज्यका विस्तार हो गया। गोरखोंकी महत्वाकांक्षा ग्रौर बढ़ी, ग्रौर वह भोटके केरोङ् (-जोङ्)के भीतर घुस गये, किन्तु चाङ् (मध्य-तिब्बत)की सेनासे हारकर तथा ग्रपने सेनापित भवानी पांडे ग्रौर पीरू रानाको खोकर उन्हें रोसी (रसुवा)में भाग ग्राना पड़ा। ग्राज भी इधर भोट ग्रौर नेपालकी वही सीमा है, जिसे रामशाहने स्थापित किया।

पुराना शत्रु सुरतान भागकर सरसल्यानके राज्यमें बसेरी (बस्यारी) गाँवमें जा वसा था। उसके पीछे पड़ी गोरखा-सेनाको मंत्री गणेशपांडेको खोनेके सिवा कुछ हाथ नहीं श्राया। "मंत्री मरवाकर कैसे तुम भाग श्राये" कहकर रामशाहने सेनाको फटकारा, किन्तु उसे मालूम हो गया, कि सरसल्यानसे लड़ना हँसी-खेल नहीं है। पूरी तैयारीमें कुछ समय लगा, फिर गंदी नदी पार कर सल्यानियोंसे लड़ाई शुरू हुई। वहाँका घले (गुरुंग) राजा मारा गया श्रौर सरसल्यानपर गोरखा-ध्वा फहराने लगी। वस्यारीको हाथमें करनेमें किठनाई क्या हो सकती थी? फिर बूढ़ीगंडक पार हो गोरखाके दक्षिण-पूर्वमें श्रवस्थित खरी को भी घले लोगोंसे छीन लिया गया। यहाँसे रामशाहकी सेनाने दक्षिणमें मैघी (घले)को जीत गोरखासे नुवाकोटके रास्तेमें चरंगे (घले)को फिर जा दवाया। फिर बूढ़ीगंडक ग्रौर त्रिशूलीके बीच निवारचोक-पर श्रीधकार कर बीचके इलाकोंको जीतती वह धादिङ् पहुँची। राजा रोहि-दास मारा गया श्रौर धादिङ्पर गोरखोंका श्रीधकार हुग्रा। कुछ ही समय बाद उन्होंने फिरकेप भी ले लिया। रामशाहको ग्राखिरी लड़ाई तनहूंके विजयके लिए लड़नी पड़ी। गोरखा-शहरके पश्चिम मर्साङ् नदीके पार तनहूं जिला

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>वर्तमान १ नम्बर जिला घादिङ् तहसील नुवाकोटमें । <sup>³</sup>वही जिला सल्यान तहसील नुवाकोटमें ।

स्रौर शहर है, जहाँ सेन-ठकुरी राजा तुलासेनका शासन था। राजा हारकर रीसिङ् भाग गया।

रामशाहने २८ वर्ष राज्य कर १६३३ ई०में शरीर छोड़ा। मृत्युके समय उसका राज्य उत्तरमें चेपे श्रौर दक्षिणमें मर्स्याङ् नदी तक, गोरखासे पूर्वमें धादिङ् तक श्रौर उत्तरमें भोटके रसुवा-स्थान तक था।

पर्वत, पालपा, जुमला तथा नेपालके नेवार-राजाग्रोंसे रामशाहका मैतीपूर्ण संबंध था। जुमला सीग्रापित, पर्वत (राजमल्ल) श्रौर पालपा (मुकुन्दसेन)
के राजा रामशाहके यहाँ भी श्राये थे। यह भी कहा जाता है, कि सप्तगंडकींसे
पिश्वममें जुमलाके राजा सीग्रापितकी प्रधानता थी। जुमला काली गंडकी श्रौर
करनालीके बीचमें था। इसके उत्तरमें हिमालश्रेणी तथा तिब्बत श्रौर दक्षिणमें
दुल्-दैलखका राज्य था। बाईसे-चौबीसे राजा उसकी श्रधीनता स्वीकार करते थे,
श्रौर भोटके भीतर भी दूर तक उसका राज्य था। धवलागिरि (एवरेस्टके बाद
दूसरा सर्वोच्च तथा नन्दादेवींसे भी ऊँचा शिखर)से दक्षिण, कालीगंडकींस
पिश्वम मेयाङ्दींसे पूर्व श्रौर गलकोटसे उत्तरवाले भूभागमें उस समय पर्वतराज्य था, जिसकी राजधानी घोरल मलेबम (वेनी शहर) मेयाङ्दी श्रौर कालीगंडकींके संगमपर बसा था। उस समय पर्वतका राजा राजमल्ल था।

रामशाहके उत्तराधिकारियों—डंबरशाह (१६३३-४२), कृष्ण (१६४२-५८) ग्रौर रुद्रशाह (१६५८-६९)के शासनके समय कोई विशेष बात नहीं हुयी, फिर रुद्रशाहके पुत्र पृथिवीपतिशाह राजा हुए।

- (२) पृथिवीपतिशाह (१६६९-१७१६)—पिछले तीन शासकोंकी निब-लतासे लाभ उठाकर गोरखाके पुराने शत्रु लमजुङ्वाले गोरखाको दबाते हुए दरौंदीके किनारे तक पहुँच गये। पृथिवीपतिने छलसे काम लिया। उसने अपने छोडे लड़के रणदुल्लशाह, एवं गौरेश्वर उपाध्याय और बिल उपाध्याय कडिरयाको निकाल दिया। लामजुङ्ने उनपर विश्वास कर गोरखासे जीते प्रदेशपर रणदुल्लशाहको नियुक्त कर दिया, जिसने उसे अपने वापको दे दिया। उसके वड़े भाई तथा उत्तराधिकारीका उसकी नियतपर संदेह हुआ, और रणदुल्लशाहने आत्महत्या कर ली। उत्तराधिकारी वीरभद्र भी पहिले मर गया, और कुछ समय बाद पृथिवीपति भी (१७१६) मर गया। उत्तराधिकारके लिए कुछ भगड़ा हुआ, किन्तु अन्तमें वीरभद्रके पुत्र नरभूपालको सिहासनपर बैठा दिया गया।
  - (३) **नरभूपालञ्चाह (१७१६–४**२)—नरभूपालसे भी काम नहीं

संभला । द्रव्यशाहके समयसे मगर लोगोंको दरवारमें जो सम्मान श्रौर दायित्व-पूर्ण पद मिलते श्रा रहे थे, नुवाकोटके श्रीभयानमें श्रसफलतासे चिढ़कर सेनापितका पद जयन्त राना (मगर)को च्युन कर पंतको दिया गया । यही बात एक श्रौर मगर क-जी (श्रमात्य)के साथ हुयी । मतवाली श्रौर तागाधारीका भगड़ा फिर उठ खड़ा हुआ । जयन्त रानाने विजेता काठमांडवके राजा जयप्रकाशमन्त्रकी शरण ली । दरबारमें लोग पागलसे हो गये । नरभूपालको हटानेकी सोच रहे थे, इसी समय ज्येष्ठा रानी चन्द्रप्रभावतीने नरभूपालको नजरबंद करके राज-काज संभाल लिया ।

नरभूपालने १७३७मं नुवाकोटपर भ्राक्रमण किया था, जिसमें पाटनके विष्णुमल्तकी सहायता मिल जानेसे काठमांडवके राजा जयप्रकाशमल्लने गोरखा-सेनाको करारी हार दी । नेपालके तीसरे राजा भादगाँवके रणजितमल्लने पारस्परिक शत्रुता तथा गोरखोंसे मैत्री होनेके कारण युद्धमें तटस्थता रक्खी । पाँच वर्ष बाद नरभूपाल मर गया, और वीस वर्षके पृथिवी नारायणको गोरखाका सिहासन मिला।

## ३. विजययात्रा

- (१) पृथिवीनारायणशाह (१७४२-७४)—रामशाहके मरनेके वाद श्रव गोरखाका भाग्य चमका । १७४२में गोरखा-राज्यकी सीमा थी—उत्तरमें हिमाल, दक्षिणमें सेती नदी, पूर्वमें त्रिशूल-गंडकी श्रौर पश्चिममें डांडेमें चेपे श्रौर नीचे मरस्याङ् नदी ।
- (क) नेपाल-उपत्यका—नेपाल-उपत्यका सदियों तक एक राजनीतिक इकाई रही। अन्तिम मल्ल-वंशके शासनमें भी १४५७ ई० तक सारे नेपालका एक राजा यक्षमल्ल था। उसने बेवकूफीसे नेपालको अपने तीन लड़कोंमें बाँट दिया। (१) जेठे रायमल्लको भादगाँव (भातगाँव) मिला, मभले रणमल्लको बनेपा तथा सातगाँव और छोटे रत्नमल्लको काठमांडव। पाटन काठमांडवके राजाके अधीन था, किन्तु राजा शिविसिहमल्लके समय (१५८५-१६१४) उसके पृत्र हरिहर्रसिहने जाकर वहाँ अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। आगे चलकर बनेपाको भादगाँवने ले लिया और उपत्यकामें भादगाँव, पाटन और काठमांडवके तीन राजा रहे। १७२२में काठमांडवका राजा महीन्द्रमल्ल पाटनका भी राजा था। पहिले विभाजनमें भादगाँवकी प्रधानता थी और बनेपा तथा काठमांडवका स्थान गौण रहा; किन्तु आगे चलकर काठमांडवकी प्रधानता

स्थापित हो गई। भादगाँव ग्रौर काठमांडवकी प्रतिद्वन्द्वित। तथा शत्रुता वरावर रही। पाटन जब स्वतंत्र होता, तो वह भी काठमांडवका विरोध करता। काठमांडव ग्रौर पाटन ग्रत्यल्पजला वाग्मतीके ग्रारपार है। भला ऐसे दो स्वतंत्र प्रतिद्वन्द्वी राज्य कैसे नेपाल-उपत्यकाकी रक्षा कर पाते? वैसे नेपाल ईसवी सन्के ग्रारंभसे ही सारे हिमाचलमें संस्कृति-कलाकौशलका केन्द्र रहा, तिब्बतके सभ्यतामें पदार्पण करते ही सातवीं सदीके मध्यसे वह तिब्बतके व्यापारका केन्द्र भी वन गया। इस प्रकार नेपाल-उपत्यका एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश था।

नुवाकोटकी लड़ाईके कारण काठमांडवसे गोरखा राजाकी शत्रुता थी, किन्तु भादगाँव उसका मित्र था, जिसे और दृढ़ करनेके लिए १७३२में नरभूपालने अपने पुत्र पृथिवीनारायण (जन्म २७ दिसंबर १७२२)को १० वर्षकी उम्रमें वहाँ भेज दिया, और भादगाँवसे तीन वरस बाद वह गोरखा लौटा ।

(ख) काशीयात्रा-पिताके हारके दागको धोनेके लिए पृथिवीनारायगने उतावलेपनसे काम लिया, श्रौर नुवाकोटकी चढ़ाईमें फिर उसे हारना पड़ा। पृथिवीनारायणको पता लग गया, कि जब तक अच्छे हथियार और सैनिक-शिक्षा-का प्रबंध नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। रूसके जार पीतरका ४० साल पहिले यही अनुभव हुम्रा था ग्रौर उसने इसके लिए पश्चिमी युरोपकी यात्रा की थी। पृथिवीनारायणको युरोपका क्या पता था? स्रभी पलासीके निर्णायक युद्धमें भी एक दर्जन बरसकी देर थी, इसलिए श्रंग्रेजोंका महत्त्व उसे पूरी तरह मालूम नहीं था; किन्तु नेपालके तीन वर्षके वासमें उसने रोमन कैथलिक साधुग्रोंको देखा था, उनका गुण तो और भी सुना था; इसलिए हथियारके जोगाड़के लिए पृथिवीनारायणने काशीयात्राका निश्चय किया। उस समय, जब कि रेल-तार-डाक मादिका कोई प्रबंध नहीं था, एक तरुण पहाड़ी राजाके लिए यह कम साहसकी वात नहीं थी; शायद कुछ ऐसा ही भाव मनमें काम कर रहा था, जब कि पृथिवीनारायणका ब्याह बनारस जिलेके बैस-राजपूत ग्रहिमानसिंहकी लड़कीसे किया गया था। पीछे पृथिवीके दूसरे भाईबंदोंकी भी शादी इन्हीं ग्रहिमानसिंहके परिवारमें हुई--इन्द्रजीतसिंहकी कन्याका कीर्तिमहोद्दामशाहके साथ, शिवदत्त-सिहकी कन्याका दलमर्दनशाहके साथ (१७४४में) हुम्रा ।

पृथिवीनारायणने तीर्थं-दान कर बंदूक-बारूद खरीदा तथा हथियार ग्रौर सैनिक शिक्षाके ज्ञाताग्रोंका प्रबंध कर देशका रास्ता लिया। गोमती पार नवाब सम्रादत ग्रली खाँका राज्य था। पृथिबीनारायण जब गोमती पार होने लगे, तो कर उगाहनेवालोंने रोका। कहासुनी होनेपर जब शुल्कग्राहियोंने श्रादिमयोंसे

घिरवाया, श्रौर पृथिवीनारायणके घोड़ेकी लगाम पकड़ी, तो मामला बढ़ना ही था। पृथिवीनारायणके श्रादिमयोंने उनपर हाथ छोड़ दिया। श्रव नवाबकी सेनाका भय लगा श्रौर पृथिवीनारायणने भेस बदल लिया। दूसरे भी किसी तरह छिप-छिपाकर गोरखपुर पहुँचे। वहाँसे जब वह बुटवल श्राया, तो वहाँ फिर पाल्पाके राजकुमारोंसे भगड़ा कर बैठा "यौवनके उन्मादमें मनुष्य भले-बुरेका विचार नहीं करता।"

श्रव पृथिवीनारायणको विजयाभियान करना था । उसकी अनुपस्थितिमें रणरुद्रशाह (सौतेजे चचा) श्रौर गणेश पांडेकी सन्तान कालू पांडेने काम ठीकसे संभाला था। पृथिवीनारायणने कालू पांडेको अपना प्रधान-मंत्री (क-जी) बनाया। फिरंगी ढंगके हथियारों श्रौर गोलावारूदोंके लिए कई कारखाने खोले, जिनमें नीचेके चतुर कारीगर नियुक्त किये। शेख जबर, मुहम्मद तकी श्रौर भैरविंसह—जो नीचेसे बुलाये गये थे—गोरखा सैनिकोंको बंदूक चलानेकी विद्या सिखलाने लगे।

(ग) नेपाल-विजय—भोट ग्रीर भारतका व्यापार नेपालके रास्ते नेपालियों द्वारा होता था, जिससे नेपाल बहुत समृद्ध हो गया था। नेपाली (नेवार) राजाका टंका (रुपया)भोट (तिब्बत)में चलता था। तिब्बत ग्रीर तद्द्वारा चीनकी सहानुभूति नेपालके साथ थी, इसलिए पृथिवीनारायणको बहुत सोचसमभ कर ग्रागे कदम बढ़ाना था। गोरखा-राज्यके पड़ोसी पाल्पा, तनहूं, लामजुड, कास्कीके राजा भी भोटसे ग्रच्छा संबंध रखते थे; इसलिए नेपालके विरुद्ध वह सहायता देनेको तैयार नहीं थे। किन्तु, ग्रब नेपाल-उपत्यका कई राज्योंमें बंटी थी। ग्रक्षकरके समयमें नेपाल-उपत्यका चार राज्योंमें विभक्त हो गया थी, पीछे भादगाँवने बनेपाको ग्रपने राज्यमें मिला लिया ग्रीर इस प्रकार पृथिवीनारायणके समय वहाँ तीन राजा थे। १७२२में पाटनका राज्य काठमांडवके राजा महीन्द्र-मल्लके हाथमें ग्रा गया। काठमांडव ग्रब भादगाँवकी भाँति ही शक्तिशाली था। दोनों राज्योंमें भारी शत्रुता थी। गोरखोंका भगड़ा काठमांडवसे था, इसलिए "शत्रुका शत्रु मित्र होता है"के न्यायसे गोरखा-भादगाँवमें बड़ी मैत्री थी, जिसके ही कारण पृथिवीनारायणको उसके पिताने भादगाँवमें शिक्षा-दिक्षाके लिए भेजा था।

<sup>&#</sup>x27;नुवाकोट दरबारके शिलालेखमें है— शंकरीय-नगरों प्रति याता, शुल्क-हारिषु विधित्सुरनिष्टम् । योऽवधीत् पथि तुरुष्कनरेशान तस्य को न कथयेत् गुणचर्चाम् ॥

नुवाकोट काठमांडवसे ९ कोस उत्तर एक छोटी (२॥ 🗶 १ कोस) उपत्यका है, किन्तु ग्रपनी उर्वरता तथा भोट-व्यापार-मार्गपर होनेके कारण वह बड़ा महत्व रखती थी। १७३७में पृथिवीनारायणका बाप नरभूपाल नुवाकोट जीतनेमें ग्रसफल रहा ग्रौर उसे जगज्जयमल्ल (मृत्यु १७३५)के उत्तराधिकारी जय-प्रकाशमल्ल (काठमांडव)से करारी हार खानी पड़ी, जिसके लिए गोरखा-स्वामी द्वारा अपमानित होनेपर मगर-सेनापित कजी जयन्त राना जयप्रकाशके पास चला गया । ग्ररु(पहाड़ी) ग्रौर मगर योद्धा जयप्रकाशमल्लके पास भी थे, किन्तु नेवार राजाग्रोंकी सबसे भारी निर्वेलता थी, ग्रापसी फूट । गद्दीपर बैठते ही जयप्रकाशने ग्रुप्ते भाई राज्यप्रकाशको राज्यसे निकाल दिया। राज्यप्रकाशने जाके पाटनके राजा विष्णुमल्लकी शरण ली ग्रौर उसके मरनेपर वह कुछ समय पाटन-का राजा भी हुग्रा । जयप्रकाशकी उद्दंडतासे तंग ग्राकर दर्बारियोंने उसे हटाकर उसके छोटे भाई नरेन्द्रप्रकाशको राजा बनाना चाहा, जिसने राज्यके कुछ भागपर चार महीना राज्य भी किया। इस प्रकार जयप्रकाशके शासनमें काठमांडव भीतरी कलहसे स्रौर जर्जर हो गया था । ऐसे समय १७४४ ई०में पृथिवीनारायणने म्रपने नविशक्षित सैनिकों तथा नये हिथयारोंके साथ नुवाकोटपर म्राक्रजण कर दिया । नुवाकोट-विजयमें बहुत कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ा । नेपाल-तिब्बतके व्यापारका ऐसा महत्वपूर्ण स्थानका गोरखोंके हाथमें चला ज्ञाना नेपालके लिए भारी क्षति थी। हारके बाद जयप्रकाशमल्लने ग्रौर भी पागलपन दिखलाना शुरू किया । दरवारियोंने १७६६के ग्राश्विन महीनेमें उसके बालक राजकुमार ज्योतिप्रकाशको राजा घोषित किया । चार बरस तक जयप्रकाश प्राण बचाता भादगाँव ग्रौर पाटनमें छिपता फिरा । १७५०में देवपाटनमें गुद्धे-श्वरी मंदिरमें जब वह साधुके वेषमें रहता था, इसी समय काठमांडवकी सेनाने उसे घेर लिया, किन्तु जब सेनाने ग्रपने राजाको उस ग्रवस्थामें देखा, तो उसने पक्षमें होकर जयप्रकाशको राजा बनाया।

पृथिवीनारायण काठमांडवके राज्यके इलाकोंको धीरे-धीरे दखल करता जा रहा था। स्रागे बढते बढते उसने देवरालीको ले जेनम् (कुत्ती) होकर तिब्बत जानेवाले मार्गको काट दिया। नेपाल स्रब मोटके व्यापारसे वंचित हो गया। स्रब भादगाँवको भी गोरखा-मैत्री मॅहगी मालूम होने लगी। सीधे स्राक्रमणका स्रवसर न पा पृथिवीनारायणने कुटिल नीतिका सहारा लिया। मंधिके लिए स्राया प्रतिनिधि-मंडल जब षड्यन्त्र करने लगा, तो जयप्रकाशने भी उस प्रतिनिधि-मंडलको सीधे प्राणदंडका हुकम दिया। पृथिवीनारायणके दूतोंने

भूठे पत्र लिखकर कितने ही दरवारियोंको जयप्रकाशकी कोधाग्निमें जलानेमें सफलता पाई। जयप्रकाशने भी "शठे शाठ्यं" किया और पृथिवीनारायणके पुत्र सिंहप्रतापको ब्राह्मणोंकी मददसे पकड़ना चाहा, किन्तु षड्यन्त्रका पता लग गया जिसपर सात जैसी-प्रमुखोंने प्राणसे हाथ घोया। तबसे जैसियोंको ब्राह्मणके अधिकारसे वंचित कर दिया गया—उनकी पावलगी नहीं होती, उन्हें राजाको सलाम करना पड़ता है, वह पुरोहिताई नहीं कर सकते।

१७५५में पृथिवीतारायणने काठमांडवकी ग्रोर हाथ बढ़ाते हुए काठमांडवसे २ कोस दक्षिण पहाड़पर वसे कीर्तिपुर पर ग्राकमण किया। सेनाका नेतृत्व स्वयं प्रधान-मन्त्री कालू पांडेने किया, यद्यपि पहिले उसने उसे ग्रच्छा नहीं समभा था। घामामान युद्ध हुग्रा। ४०० गोरखोंके साथ कालूपांडे मारा गया। पाटन इस ममय काठमांडवसे ग्रलग था। जयप्रकाशके ग्रत्याचारोंसे ग्रातंकित वहाँके दरबारियोंने पाटनको पृथिवीनारायणको देना चाहा। उसने ग्रपने भाई दलमर्दनशाहको भेज दिया। पृथिवीनारायणके घेरेमे तबाह नेवार लोग कैसे दलमर्दनके शामनको बर्दाश्त करते ? १७६५ ई०में उसे हटाकर दरबारियोंने तेजनरिमहको गर्दागर बैठाया।

कीर्तिपुरकी हारके बाद पृथिवीनारायण चुप नहीं बैठा । १७५९में शिवपुरी पृथिवीनारायणके हाथमें ग्राई ग्रीर १७६१में कविलासपुर। ग्रगले साल उसने मकवानपुरके पुराने राज्यको अपने हाथमें किया-मकवानपुर काठमांडवसे दक्षिण-पश्चिम तथा हटौड़ासे ४ कोस पूर्वमें है। मकवानपुरका राजा दिग्बंधनसेन पृथिवीनारायणका साला था, किन्तु उससे क्या ? पलासी विजयके बाद ग्रंग्रेज ग्रब तराईमें पहुँच गये थे। उनकी सहानुभूति नेवार-राजाग्रों-की ग्रोर थी। मकवानपुर ले लेनेपर उनकी सहायता नेपालको नहीं मिल सकती थीं, यही कारण था मकवानपुरपर हाथ साफ करनेका । भादों (१७६२ ई०)में यह लड़ाई हुयी। गोरखा-सेनाके ५०-६० ग्रादमी मारे गये ग्रौर मकवानी ३-४ सौ। पलासीके युद्धमें भ्रंग्रेज विजयी हुए थे, तो भी मुर्शिदावादके नवाब मीर कासिमने ऐंठ नहीं छोड़ी थीं। मकवानपुरपर गोरखोंका अधिकार उसे पसंद नहीं स्राया स्रौर वह सेना ले बेतिया पहुँचा; जहाँसे उसने स्रपने सेनापित गुर्गीन खाँके नेतृत्वमें एक सेना १७६३के ग्रारंभमें मकवानपुर भेजी । पृथिवीनारायणने भी लबर पा सहायक-सेना भेजी, जिसके सेनापितयोंमें एक रामकृष्ण कुँवर भी था, जिसके वंशमें ग्रागे जंगबहादुर ग्रौर पीछेके राणा है। नवाबकी सेनाकी हार हुयी और पृथिवीनारायणको बहुतसे नये किस्मके हथियार हाथ लगे।

पृथिवीनारायणकी सफलताग्रों विशेषकर मकवानपुर-विजयसे उसके पासके पड़ोसी चौबीसी राजा चिन्तित हो उठे, जिनमें गोरखा-वंशका सगोत्रिय लमजुङ्-राजा प्रधान था। पृथिवीनारायणको पहिले इनसे भुगतना ग्रावश्यक जान पड़ा। १७६३में कई युद्धोंमें पृथिवीनारायणने उन्हें परास्त किया। ग्रव फिर पृथिवीनारायणने पूर्वेकी ग्रोर मुँह फरा। इसी साल फर्रापग (कीर्तिपुरसे एक कोस दक्षिणपूर्व) पर भी गोरखोंका ग्रधिकार था। ग्रव पृथिवीनारायण कीर्तिपुरपर प्रहार करनेके लिए तैयार था, किंतु इसी समय फिर चौबीनी युद्धके लिए लौटना पड़ा। कीर्तिपुरपर दुवारा ग्राकमण करके भी पृथिवीनारायणको हार खानी पड़ी, किन्तु गोरखोंने ग्रव उसकी घराबन्दी कर ली थी—उसका वाहरी दुनियासे कोई संबंध नहीं रहने दिया था। ग्रंतमें १७६५के चैत्रमें कीर्तिपुरके लोगोंने पृथिवीनारायणके हाथमें ग्रात्मसमर्पण कर दिया। वीर-शत्रुग्रोंके साथ पृथिवीनारायणने उनकी नाक-कान काटकर वदला लिया—जिसका वजन १७ धरनी था। कमूचिन् साधु जेसपके ग्रनुसार कीर्तिपुरपर ग्रधिकार करनेके दो दिन वाद नुवाकोटसे पृथिवीनारायणकी ग्राज्ञा पाकर सूरप्रतापज्ञाहने वहाँके निवासियोंकी नाक-कान कटवाई।

मकवानपृरपर भी श्रधिकार हो जानेपर नेपालका व्यापार भारतसे रक गया। श्रंग्रेज कम्पनीको यह वर्दाश्त नहीं हुश्रा। १७६७में जयप्रकाशमल्लने वेतियाके श्रंग्रेज श्रफसर गोल्डिंगसे महायता माँगी। वहाँमे पटना होते वह सूचना गवर्नरके पाम पहुँची। गवर्नरने धमकीसे काम न होते देख २१ जुलाई १७६७को श्रन्तिमेत्थं भेजा श्रौर श्रक्तूवर १७६७में कप्तान किनलक सेना लिये चल भी पड़ा। नेपालमें ईसाई धर्मके प्रचार करनेवाले कपूचिन साधु तथा नेपाल-भारत-भोटके बड़े व्यापारी दसनामी नागा गोसाई भी श्राग भड़कानेमें हाथ वँटा रहे थे। किनलक जनकपुर होते पहाड़में सिधुली गढ़ी पहुँचा। लड़ाईमें श्रंग्रेजोंकी हार हुई। किनलक किसी तरह जान बचाकर भागनेमें सफल हुश्रा। फिर भी दो वर्ष तक मकवानपुरकी तराईको श्रंग्रेजोंने श्रपने हाथमें रखा,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>"पृथिवीन्द्रवर्णनोदय" काव्यमें लिखा है— सर्वान् दुर्गवरान् स भूपतिवरो भित्वा चतुर्दिक्-स्थितान्, रम्यं कीर्तिपुरेति विश्वतपुरं जग्राह भूरिश्रवाः । हत्वा शत्रुमनस्विनः कति पुनः प्रच्छिद्य नासादिकं, कृत्वा कांश्च विरूपिणः कूपुरुषान् कीर्तिस्वरूपं द्विषः ॥"

पीछे पृथिवी-नारायणके साथ भगड़ा न मोल लेनेमें ही खैरियत समभ लौटा दिया ।

१७६८के भादोंकी ग्रनन्त चतुर्दशी नेवार (नेपाल-उपत्यकावासी) जातिकी कालरात्रि हैं। इस दिन उनकी इन्द्रयात्राका त्यौहार था। ग्राठ दिन तक राजा-प्रजा नाच-शराबमें ही बिताते थे। १५ सितंबर (ग्रनन्तचतुर्दशी) १७६८की ग्राघी रात तक सारा काठमांडव राजासे रंक तक शराबमें बेसुध नाचगान कर रहा था। इसी समय गोरखाली सेनाने तीन तरफसे हमला कर दिया। पृथिवी-नारायण स्वयं एक टुकड़ीके साथ हनुमान-ढोका पहुँचा। लोगोंमें भगदड मच गई। जयप्रकाशने भागकर पाटनमें शरण ली। हमुमान-ढोकामें जयप्रकाशके बैठनेका सिहासन सजाया हुआ था ग्रौर पृथिवीनारायण जाकर सिहासनपर बैठ गया। १७६८के पौषमें पृथिवीनारायणने पाटनमें भी सदलबल प्रवेशकर सिद्रयात्रा (उत्सव) कराई। पाटनपर ग्रधिकार कर पृथिवीनारायणने वागभैरव मंदिरके पास बसे कपूचिन साधुग्रोंको उनके नेवार-ग्रनुयायियोंके साथ बाहर निकल जानेकी ग्राज्ञा दी। वह ग्राकर वेतियामें बस गये, जहाँ ग्रव भी उनकी मंतानें रहती हैं।

श्रव जयप्रकग्शमल्ल और तेजनरिसह (पाटन) भागकर भादगाँवमें पहुँचे थे। १७७१के कार्तिक महीनेमें पृथिवीनारायणने भादगाँवपर श्राक्रमण कर दिया। मामूली प्रतिरोधके बाद गोरखा-सेना नगरमें घुस गई। तीनों राजा बंदी हुए। कुछ दिनों बाद श्राहत जयप्रकाशमल्ल मर गया, तेजनरिसह कैदमें रहा, भादगाँवके

<sup>&#</sup>x27;१६४८ में साधु गब्रीलने धर्मप्रचारार्थ सबसे पहिले नेपालमें प्रवेश किया।
१६६१से ईसाई धर्मका प्रचार होने लगा, जब कि चीनसे ल्हासा होकर लौटे पूबर श्रौर दोरिवल दो ईसाई साधु जेनम् (कुत्ती) से होते नेपाल पहुँचे, किन्तु बाकायदा मिश्रनको स्थापना श्रठारहवों सदीके श्रारंभसे हुई। उस समय कपूचिन (कैथ-लिक) साधुश्रोंका श्रड्डा पटनामें था। यहींसे दिसम्बर १७१४ में ल्हासाके लिए जाते साधु होरस श्रपने दो साथियोंके साथ नेपालमें ग्रगस्त १७३२ तक ठहरा। नेवार-राजाश्रोंकी पादिरयोंकी ग्रोर सहानुभूतिका कारण योरपके युद्धयंत्रोंकी श्रोष्ठता थी। १८ नवंबर १७६७ तक ५९ नेपाली ईसाई हुए थे, जिनमें २० कृस्तान माता-पिताकी सन्तान थे। १० फवंरी १७६९ को ईसाई साधुश्रोंने ग्रपने श्रनुयायियोंके साथ नेपाल छोड़ा। इससे पहिले १७४५ (ग्रप्रेल) में साधुश्रोंको राज जासे मजबूर होकर ल्हासा छोड़ना पड़ा था।

राजा रणजितमल्लके म्रपने पुराने संबंधको स्मरणकर पृथिवीनारायणने उसे काशीवास करनेकी म्रमुमति दे दी, जहाँ ही उसकी मृत्यु हुई ।

श्रब समृद्ध, संस्कृत, सम्पन्न प्राचीन नेपाल-उपत्यका पृथिवीनारायणके कदमोंमें थी। हनूमान-डोकाके हातेमें पृथिवीनारायणने वसन्तपुर-दरबार नामक ९ तलेका महल बनवाया।

## (घ) सप्तगंडकी विजय--

सप्तगंडकी प्रदेशके लमजुङ्, पर्वत म्रादि चौबीसी राज्योंके साथ म्रभी संघर्ष हो रहा था। नेपाल-विजयके बाद १७७० में पृथिवीनारायणने गोरखासे पिट्टमके इस भूभागकी म्रोर अपने राज्यका विस्तार करना चाहा। एकके बाद एक रीसिङ्, धीरिङ्, भीरकोटको जीतकर उसने गृहकोटमें तनहूंके राजाको हराया। फिर गरहूं, पैयूं, धुवाँकोटको जीतके बाद उसे अपने चिरशत्रु लमजुङ्से निबटना पड़ा ग्रौर उसे हरा वहाँके राजकुमारको पकड़कर नेपाल भेजा—काठमांडव (नेपाल) श्रव गोरखा-राजधानी बन चुका था। चौबीसी राजाम्रोंको श्रव स्रकल ग्राई ग्रौर उन्होंने मिलकर गोरखोंसे लोहा लिया। गोरखा-जेनरल सरदार कहरसिंह वस्नेत खेत ग्राया, ग्रौर काजी वंशराज पांडे घायल होकर बंदी बना। पृथिवीनारायण सप्तगंडकी जीतनेमें ग्रसफल रहा।

पश्चिममें हार खाकर पृथिवीनारायणने पूर्वमें सप्तकौशिकी या किरात-देशकी ग्रोर १७७०में सेना भेजी। किरातोंके साथ श्रंतिम लड़ाई ग्ररण नदीके किनारे हुयी, जिसकी सफलताके वाद १७७३में ग्ररण नदी तक गोरखा-राज्यकी मीमा बढ गई। ग्रब लगते हाथों उदयपुरगढ़ीके चौदंडी राजा कर्णसेनको हराकर उसे मोरंग भागनेके लिए मजबूर किया। ग्रागे ग्ररण ग्रौर तमोर नदियोंके बीच तथा किरातदेशसे उत्तर लिंबुग्रान (लिंबू लोगोंका देश) गोरखा सेनाका लक्ष्य वना। यह छोटासा प्रदेश दस सरदारियोंमें बँटा था, जिसके कारण इसका नाम दम-लिंबू भी था। यहाँके शासकोंने ग्रधीनता स्वीकार की, जिसका एक कारण पूर्वमें सिकिम-राजाका उनपर होता रहता प्रहार भी था। ग्रव गोरखा-राज्य पूर्वमें तमोर नदींके दाहिनं तटपर पहुँचकर सिक्किमकी सीमासे मिल गया।

सेनोंका राज्य एकवानपुरसे तिस्ता तक था। शुभसेनकी मृत्युके बाद उसका राज्य दो पुत्रों मानिकसेन और महीपितसेनमें बॅट गया, जिसमें कमला नदीसे पिक्चिमका भाग मानिकसेनको मिला था, और उसे पृथिवीनारायण जीत चुका था। लौदंडी राजा कर्णसेन भागकर महीपितसेनके राज्य (मोरंग)में शरणागत हुआ, जहाँ उसने राजाको मरवाकर गद्दी सँभाल ली। मोरंगकी अपने उत्तरी

पड़ोसी सिक्किमसे भी अनबन थीं । उधर महीपितसेनके मारे जानेपर पृथिवीनारायणने २७ मई १७७३के अपने पत्रमें वारन हेस्टिगजको लिखा था, कि
मोरंगका राजा हमारा संबंधी था. जिसके राज्यको हड़पनेवाले कर्णसेनको दंड
देनेके लिए हम मजबूर हैं । मोरंग-विजय करनेके वाद अभिमानसिंह वसनेतको
वहाँका शासक बनाया गया । मोरंगकी आपसी फूटमे लाभ उठाकर इसी समय
सिक्किमने कनकाई और तिस्ताके बीचका भाग हाथमें करके तराई तक अपनी
सीमा बढ़ा ली । सिक्किम भी अब पृथिवीरानायणकी आँखोंमें काँटामा चुभ रहा
था । युद्धकी तैयारी भी हो गई थी, किन्तु १७७४के आरंभमें पृथिवीनारायणकी
मृत्युके कारण वह नहीं हो सका । सिक्किमकी पीठपर तिब्बन भी था, इसलिए
पृथिवीनारायण जल्दी युद्धारंभ करनेका साहस नहीं कर सकता था ।

पृथिवीनारायण एक दूरदर्शी योद्धा था, यद्यपि वह अवश्यकतास अधिक कूर तथा कलछलमें बहुत नीचे तक उतरनेको तैयार रहता था। पिश्चममें चौबीभी और पूर्वमें सिक्किमको जीतनेका उसका संकल्प पूरा नहीं हुआ, किन्तु उमने अपने पैतृक राज्यको पिश्चममें मरस्याङ् नदीमे पूर्वमें कतकाई नदीके तट तक, एवं उत्तरमें हिमालसे दिक्षणमें तराई तक फैना दिया। वह धर्मके बंधनोंकी परवाह नहीं करता था। कपूचिन माधुश्रोंको नेपालमे निकालना उमकी धार्मिक असहिष्णुताके कारण नहीं हुआ, विल्क युरोपीय साधुश्रोंके राजनीतिमें दखल देनेके कारण। उस समय संन्यामी अखाड़ेके गोसाई सारे भारत और हिमालके पार तकके सफल व्यापारी थे। ल्हासामें उनका बहुत मान था। अंग्रेजोंसे भी उनका घनिष्ट संबंध था। इसके कारण वह भी पृथिवीनारायणके कोपके भाजन हुए थे। इतने युद्धोंको चौके-चूल्हेकी पाबंदीके साथ जीता नहीं जा सकता था, इसलिए पृथिवीनारायणने व्यवस्था दी, कि कपड़ा पहिने भात पकाकर खाया जा सकता है।

# (२) रणबहादुर शाह (१७७७-१७९९ ई०) -

(क) पिरचमकी विजय-यात्रा—पृथिवीनारायणकी मृत्युके बाद १० जनवरी १७७५ को उसका ज्येष्ठ पुत्र सिहप्रताय गद्दीपर बैठ केवल दो वर्ष दस महीना राज्य करके मर गया। इसके शासनमें तनहूं-राज्यके दक्षिणका भूभाग —कविलास—गोरखा-राज्यमें मिलाया गया। बापके मरनेके बाद उसका ढाई वर्षका पुत्र रणबहादुर शाह गद्दी पर बैठाया गया। सिहप्रतायको हटाकर स्वयं गद्दी संभालनेका षडयन्त्र करनेवाला उसका

भाई वहादुर शाह देशसे निर्वासित हो वेतियामें रहता था। वह तुरंत नेपाल पहुंचा, ग्रौर ग्रभिभावकताके लिये उससे ग्रौर सिंहप्रतापकी रानी राजेंन्द्र लक्ष्मीसे भगड़ा हुन्ना, जिसमें दरबारियोंकी सहायतासे राजेन्द्रलक्ष्मीका पल्ला भारी रहा । इस घरू भगडेसे फायदा उठानेके लिए १७७९ में चौबीसी राजाग्रोंने श्राक्रमण कर दिया, लेकिन गोरखा-शासक सजग थे। शत्रुश्रोंसे मुकाबिला करनेके लिए ३१ वर्षके तरुण ग्रमर्रामह थापाके नेतृत्वमें सेना भेजी गयी। उस समय किसे मालुम था, कि यह रक्षात्मक सैनिक यात्रा गोरखा-राज्यको कांगडा तक पहुँचानेका महाभियान सिद्ध होगी, श्रौर श्रमर्रासह गोरखोंका सबसे वड़ा जेनरल । चौबीसी राजाश्रोंके सरगना लमजुङ, पर्वत ग्रौर तनहं थे । तार्कघाटमें पर्वत और लमजुङ्की सम्मिलित सेनाकी हार हुयी, जिसमें लमजुङ्के सेनापति विलमंजन स्रौर भिन्ति थापा वन्दी हुए । बिलमंजन कँदमें मर गया, किन्तु भिन्त थापा पश्चिमके दिग्विजयमें ग्रमर्रासहका दाहिना हाथ बना । १७८२ में लमजुङ्, गोरखा-राज्यमें मिला लिया गया। १७८५ में पश्चिमी नुवाकोट हाथमें कर धुवांकोटके युद्धमें हराकर पैयुंको भी ले लिया । पाल्पासे लड़ाई करते नेपाल सेनाने सतहं, भीरकोट और रीसिङ्को जीत लिया। इसी समय (१७८५ या १७८६) में रानी राजेन्द्रलक्ष्मीकी मृत्यु हो गयी। मैदान साफ देख बेतियासे श्राकर बहादरशाह ने वालक रणबहादरकी श्रिभभावकता मंभाली । राजेन्द्र लक्ष्मी द्वारा ग्रारव्ध ग्रभियानको बहादुरशाहने ग्रागे बढ़ाया । इस्मा, बाङ्लङ, पर्वत, प्युठान सर करनेके बाद ग्रमर्रासहके नेतृत्वमें नेपाली सेनाने दैलख (दुल्) पर ब्राक्रमण किया, ब्रौर सुरखेतकी विजय द्वारा गोरखा-मेना करनालीके किनारे तक पहुंच गई । वहाँसे दक्षिण-पश्चिममें बढ़ते उसने डुमराकोट ग्रौर तारिमघाटकी लड़ाईमें हराकर ब्राछाम ब्रौर डोटी ले लिए। इस प्रकार १७८९ या १७९० में गोरखा-सीमा ब्राजकी भाँति काली नदी तक पहुँच गई।

काली पार कुमाऊँमें "घरका भेदियां' हर्षदेव गोरखोंको बुलानेके लिए ग्रिधीर था। १७९० में गोरखोंने ग्रलमोड़ापर ग्रिधिकार किया, ग्रौर ग्रागे गढ़-वाल पर हाथ साफ करना रह गया।

रणबहादुरशाहको बहादुरशाहकी अभिभावकता अब पसंद नहीं थी। उससे

<sup>ं</sup> पृथिवीनारायणके सेनापितयोंमें सिह्नानचौकके एक किसान रंजेका पुत्र भीमसेन थापा भी था, जो पीछे सिह्नान चौकका शासक बनाया गया । इसीका पुत्र भ्रनरसिंह था, जिसका जन्म १७९४ ई० में० और मृत्यु १८१६ ई० में हुई ।

छटकारा पानेके लिये उसने एक दिन चचाको पकड़कर जेलमें डाल दिया, जहाँ वह १७९५ में मर गया । इसी साल एक मैथिल ब्राह्मणी कान्तवतीसे रणबहादुरको एक पुत्र हुग्रा, जिसका नाम गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह पड़ा। रणबहादुर अपने इस ब्राह्मणीयत्रको गद्दी पर बैठानेके लिए उतावला था, क्योंकि वह समभता था, कि पीछे लोग इसमें बाधक होंगे। १७९९ में रणबहादुरने गद्दी त्याग कर उस पर गीर्वाण (१७९९-१८१६) को बिठाया और वह स्वयं स्वामी निर्गुणानन्द बन संन्यास धारण कर पाटनमें रहने लगा। ब्राह्मणी रानी थोड़े समय बाद मर गई। जिससे निर्गुणानन्द विक्षिप्त सा हो गया, ग्रौर जिन देवी-देवताग्रोंने स्वामिनीको बंचानेमें सहायता नहीं की, उनके मंदिरोंको नष्ट-भ्रष्ट करने लगा। यही नहीं श्रागे उसने राज्यको फिर लौटा पानेका प्रयत्न किया, जिसपर अधिकारियोंने उसे पकड़कर बन्द करना चाहा । रणबहादुर नेपालसे भागकर १८ अप्रेल १८०१ को बनारस पहुंचा । गीर्वाणयुद्धकी श्रिभिमाविका रानी सुवर्णप्रभा हुईँ । प्रधानमंत्री दामोदर पांडेकी नई सरकारने कंपनीकी सहायतासे रणबहादुरको बनारसमें रोके रखनेके लिए ग्रक्तुबर १८०१ में ग्रंग्रेजोंसे मित्रता ग्रौर व्यापारकी संधि की। अप्रेल १८०२ में कप्तान नाक्स अंग्रेजी दूत बनकर नेपाल पहुंचा, किन्तु दरबारी संधिका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण नाक्सको मार्च १८०३ में नेपाल छोडकर चला जाना पड़ा । साल भर बाद जनवरी १८०४ में लार्ड वेलेस्लीने संधिपत्र नामंजूर कर दिया। अब रणबहादुरका रास्ता खुल गया। रणबहादुरसे मुकाबिला करनेके लिए दामोदर पांडे थानकोटमें सेना लेकर बैठा था, किन्तु पृथिवीनारायणके पौत्र अपने राजाको सामने देखकर सेना उसीकी तरफ हो गयी । दामोदर पांडे श्रीर उसके बड़े लड़केने कैंद होकर प्राण गँवाये। प्रधान-मंत्रीका पद भीमसेन थापाको मिला । चौतरिया (राजवंशीय) दल च्युत हुम्रा ग्रौर गक्ति थापादलके हाथमें चली गई। अमर्रासह थापाका ज्येष्ठपुत्र रणध्वज भी भीमसेनका सहकारी वना। पगला रणबहादुर ग्रीर भी क्या क्या करता, किन्तु १८०५ के ग्रारंभमें दरबारमें ही रणबहादुरको उसके सौतेले भाई शेरबहादुरने मार डाला। शेर वहादूर भी वहीं मार डाला गया । ऐसा अच्छा अवसर हाथसे न जाने दे भीप-

<sup>ै</sup>सन् १७९७ ई० (शाके १७१९)विभवनाम संवत्सर माघ कृष्ण १४ सोमवार में लिखित ताम्रपत्र द्वारा "रणब्रहादुरशाह. किनिष्ठपत्न्या श्री कान्तवती देव्या निज भर्तृ विकमार्जित कूर्माचल शतौली" में केदारनाथको भूमिदान दिया था। ताम्रपत्र ऊखीमठमें श्रव भी मौजूद है।

सेन थापाने ग्रपने प्रतिद्वन्दी चौतिरया दलवाले बिदुर शाही, नरिसह काजी, त्रिभुवन काजी ग्रादि को मार डाला । रणबहादुरकी छोटी रानी लिलत त्रिपुर-सुन्दरी ग्रब बालक राजा (गीवीण युद्ध) की ग्रमिभाविका बनी ।

# (ख) कांगड़ा तक---

थापादलने स्थिगित विजययात्राको फिरसे ग्रारंभ किया । गढ़वाल-विजयके बाद १८०४ में देहरादूनतक नेपालका शासन स्थापित हो चुका था । नेपाल-राज्यकी सीमा वहां यमुना ग्रौर टौंस थीं । साल भरके भीतर नेपाली-सीमा पहाड़में सतलजके किनारे पहुंच गई । सतलज पार कांगड़ाका राज्य था । उसका राजा संसारचंद रणकुशल ग्रौर चतुर राजनीतिक्र था । इसी समय पंजाबमें रणजीतिसिंह कदम जमा रहा था, किन्तु १८०४ ई० में ग्रभी वह मैदानी प्रदेश तक ही प्रभत्व रखता था ।

गढ़वालके पड़ोसी राज्य सिरमौर (नाहन) का राजा कर्मप्रकाश नेपालका मित्र था, इसलिए सतलजकी स्रोर बढ़नेमें उसकी स्रोरसे रुकावट नहीं हुई। सिरमौरसे उत्तर जुब्बल भी उसके स्रवीन था, इसलिए वहां भी स्वागत ही स्वागत था। क्यूंठल, बघाट, कूथर, किनयां, भज्जी, धामी, बघाट, महलोग, कोठी, कियारी, कोटीगुरु स्रौर ठियोक छोटी छोटी ठकुराइयाँ थीं, जिनको हस्तगत करनेमें गोरखोंको किठनाई नहीं पड़ी। बिशेर (रामपुर) के राजाने कुछ विरोध किया, किन्तु अन्तमें उसे भाग कर कनौरमें शरण लेनो पड़ी। संसारचंद भी राज्यविस्तारका कम मंसूबा नहीं रखता था। १८०३ में उसने जलंधर द्वाबा पर स्नाक्रमण किया, किंतु उसे सिक्खोंसे हारकर भागना पड़ा। फिर उसने सतलजके दाहिने तटपर स्नवस्थित सुकेत, मंडी, चंबा, स्नादि पर हाथ साफ किया। इस पर वहांके बहुतसे राजाश्रोंने विलासपुर (कहलूर) के राजा महाँचंदको समर्रीसह थापाके पास सहायता मांगनेके लिये भेजा। ये राजा थे—

- १. राजा भूपसिंह (गुलेर)
- ७. राजाविकमसिंह (कुल्लु)
- २. राजा उम्मेदसिंह (जसवन)
- ८. राजा वीरसिंह (नूरपुर)
- ३. राजा गोविन्दचन्द (दातारपुर)
- राजा महेन्द्रसिंह (बिसौर्ला)
- ४. राजा गोविन्दर्सिह (सीबा)
- १०. राजा..(कटलेहर)
- ५. राजा जीतसिंह (चंबा)
- ११. राजा महाँचंद (कहलूर)

६. राजा विकमसिंह (सुकेत)

कालीके पश्चिम अमर्रासह थापाका शासन था। कांगड़ाकी ओर बड़ते समय कुमाऊँको अमर्रासहने अपने पुत्र रणजोर्रासह और वीरभद्र कुँवरके हाथमें छोडा । गढुवालके हर्ताकर्ता वीरभद्रका पिता चंद्रवीर कुँवर ग्रौर सुब्बा सूरवीर खत्री नियुक्त हुए। नेपालसे काजी नयनसिंह थापा सेना लेकर क्यूंठलके रास्ते हिंदूर (नालागढ़) होते विलासपुरमें ग्रमरिसहसे जा मिला। १८०५-६ के जाडोंमें गोरखावाहिनी जिवरी (मुकेत) और विलासपुर (कहलूर) में सतलज पार हयी, जहां उधरके राजा सदलबल ग्रा मिले । सतलजके किनारे महलमोरीमें पहिली भिड़न्त हुई, जिसमें संसारचंदकी हार हुई । श्रागे वढती गोरखा सेनाने नदावमें १२ वर्षसे संसारचंदके बदी मंडीके राजा ईश्वरीसेनको मुक्त कर उसे म्रपना सहायक बनाया । इसी तरह सतलज पारके राज्य कटलेहरको भी उसके राजाको देकर ग्रमरसिंहने श्रपनी ग्रोर किया। संसारचंदने निरा-स्र्जनपुरमें मुका-बिला करना चाहा, किन्तु वहां भी उसे हार खानी पड़ी । फिर उसने कांगड़ाके श्रजेय दुर्गका सहारा लिया । सचमुच ही प्रकृति श्रौर मानवी हाथोंने इस गढको दुर्जेय बना दिया था। किन्तु, पासकी ज्वालामुखी नगरी (नगर कोट) गोरखोंके हाथमें चली गई । यहां स्राकर इधरके उपरोक्त राजास्रोंने स्रमरसिंहके दरबारमें हाजिरी दे नेपालकी स्रधीनता स्वीकार की । गोरखा-सेनाने कांगड़ा दुर्गको जीतनेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु परिणाम प्रधानमंत्री भीमसेन थापाके भतीजे नयनसिंह तथा ग्रीर सैनिकोंकी बलि चढ़ानेके ग्रतरिक्त कुछ नहीं हुग्रा। ग्रब गोरखोंने घेराबंदो करनेका रास्ता लिया। १८०६ में रणजीतसिंह ज्वालामाईके दर्शन को स्राया । संसारचंदने पांच लाख रुपया देनेकी बात कहकर उसे अपनी स्रोर करना चाहा; किंतु अमर्रासहने उतना रुपया देकर रणजीतसिंहको उधर जाने नहीं दिया। कांगड़ाका सारा राज्य नेपालियोंके हाथमें था, कितु काँगड़ा दुर्गमें संसारचंद ग्रब भी स्रात्मसमर्पण करनेको तैयार नहीं था; फलतः नेपाली सेनाकी धाक कम होने लगी, ग्रौर ग्रधीन राजा सिर उठानेके लिये मुस्तैद दीलने लगे । सिरमौरके राजाको इसके लिए ग्रयने राज्यसे हाथ धोना पड़ा ।

ग्रगले तीन सालोंमें रणजीतसिंहकी शिक्त श्रीर बढ़ी। मैदानमें सत-लजके किनारे श्रंग्रेजी सीमाके पास श्राजानेसे भगड़ेका डर मालूम होने लगा, जो अप्रेल १८०९ की अमृतसरकी संघि द्वारा हट गया—दोनोंने सतलजको सीमा मान लिया। अब रणजीतसिंहको पूर्वकी ग्रोर राज्यविस्तारका मौका नहीं रह गया और उसने पहाड़की ग्रोर मुंह किया। संसारचंदने कुछ मोलभावके बाद कांगड़ा-किलाको रणजीतसिंहको देना स्वीकार किया। पश्चिमके पहाड़ी राजाश्रोंकी भी श्रांखें खुलीं और उन्होंने भी रणजीतसिंहकी शरणमें जाना बेहतर समभा। संसारचंद कौशलपूर्वक श्रब किलेसे बाहर चला गया था। सिक्ख सेनाने कांगड़ामें अवस्थित नेपालियोंपर आक्रमण किया। दोनों श्रोरसे बहुतसे सैनिक हताहत हुए, अन्तमें गोरखोंको २४ अगस्त १८०९ को कांगड़ा छोड़ चला जाना पड़ा। नेपालके पश्चिमाभिमुख प्रसारका रास्ता रुक गया—रणजीत-सिंह पत्थरकी चट्टान बनकर उनके रास्तोंमें खड़ा हो गया। इसके कारण गोरखा मेनाका रोब बहुत कम हो गया। अब भी मौकेकी ताकमें अमरिसह सतलज और जमुनाके बीव के इलाकोंमें नैयारी कर रहा था। उसने अर्कीमें अपनी छावनी डाल वहाँसे कुमाऊं तक रास्ता नैयार कर जगह-जगह रक्षा-दुर्ग बन्वाये। १८११ (चैनवदी ३ संवत् १८६८) में अमरिनको क-जी (मंत्री) की पदवी मिली।

# (ग) कुमाऊँ-गढ़वाल-विजय---

यह कह आये हैं कि १७७७ में पिताके मरनेपर रणवहादुरशाह (१७७७१८०५) गोरखाली राजा हुआ; किन्तु राजमाना इन्द्रलक्ष्मीने अभिभाविकाके तौरपर शासनकी वागडोर अपने हाथमें रखीं। रणवहादुरके चचा बहादुरशाहने १७७९ में
इन्द्रलक्ष्मीको मरवाकर स्वयं अभिभावक पदको संभाला था। पृथिवी नारायणका
यह किनष्ठ पुत्र ठीक अर्थोंमें अपने पिताका उत्तराधिकारी था। उसने पिताके
अपूर्ण कामको बहुत आगे तक बढ़ाया। थोड़े ही समयमें लमजुङ् और तनहूंको
लेने कमशः उसने चौबीसी राजाओं (कस्की, पर्वन, रीसिंग, सनहू, इस्मा,
मस्कोट, दरकोट, उरगा, गुटिमा जुमला, रघान, दरमा-जोहार, प्यूठन, धानी,
जसेरकोट, चीली, गोलाम, अचाम, धुलेक, दुलू) और डोटीको आत्मसान् कर
पश्चिममें अपनी सीमा काली और उसकी शाखा तक पहुँचा दिया।

गोरखोंसे कुमाऊँकी कमजोरियाँ छिपी नहीं थीं। उधर हर्षदेव जोशी जैमा घरका विभीषण अपनी वैयक्तिक महत्वाकांक्षाकी पूर्तिके लिये गोरखोंको महायता देने के लिए तैयार था। १७९० ई० में गोरखा-सेनाने चौतरिया बहादुर शाह, क-जी जगजीत पांडे, अमर्रासह थापा और सूरवीर थापाके अधीन कुमाऊँपर चढ़ाई कर दी। महेन्द्रचंद और उसके चचा लालसिंह इस टिड्डी दलका मुकाबिला नहीं कर सकते थे, और १७९० के आरंभ (चैत) में अलमोड़ा पर गोरखा ध्वजा फहराने लगी। हर्षदेव अब अलमोड़ामें था।

कुमाऊँको लेकर ही गोरखोंको संतोष नहीं हुआ। अगले साल (१७९१) गढ़वालपर भी उनका अभियान हुआ, किन्तु गोरखा लंगूरगढ़के आगे नहीं बढ़ सके। लंगूरगढ़की गढ़वांली सेनाने सालभर तक मुकाबिला किया। आखिरी प्रहारकी तैयारी होने ही लगी थी, कि नेपाल पर चीनी आक्रमणकी खबर आई। १७८१ में चेचकसे पण्छेन् लामाके पेकिंगमें मर जानेपर टशील्हुन्पो विहारमें

स्रापसी भगड़े शुरू हुए, जिसमें एक पक्षने नेपालको निमंत्रित किया, किन्तु १५००० टंका वार्षिक भेंट देनेकी बात करके उन्हें भीतर स्रानेसे विरत कर दिया गया। प्रतिज्ञात रकम जब नहीं स्राई, तो १७९१ में गोरखा-सेनाने तिब्बतके भीतर घुसकर टर्शाल्हुन्पो तथा दूसरे कितने ही विहारों स्रौर नगरोंको लूटा। यह खबर चीन गई। वहांसे एक बड़ी सेना नेपालकी गोशमालीके लिए भेजी गई। चीनी सेना दुर्गम पहाड़ों तथा सुदीर्घ मार्गको पार करती काठमांडवके पास पहुँच गई। गोरखा सरकारको हर्जाना तथा लूटी चीजोंको लौटाकर संधि करनी पड़ी; जिसके स्रनुसार तबसे नेपाल बराबर चीनके पास स्रपना कर भेजता रहा। चीनके इसी स्राक्रमणकी खबर पा कर गोरखा-सेनाने लंगूरगढका घेरा उठाना स्रौर स्रलमोड़ाको भी छोड़ना जरूरी समभा। गोरखोंने हर्षदेवको भी साथ ले जाना चाहा, किन्तु हर्षदेव उन्ही स्रांख बंचाकर जोहार पहुंच गया। जोहारियोंने स्रपने फरितयाल दलके शत्रुको पकड़कर महेन्द्रसिंह-जालिसहके हाथमें देना चाहा, किन्तु हर्षदेवने पकड़कर छे जानेवाले पदमिसंहको सिंहासनका लोभ दिखलाकर श्रीनगर पहुंचनेमें सफलता पाई।

चीनके साथ संघि हो जानेके बाद गोरखा-सेना ग्रलमोड़ा लौट ग्राई। गढ़वालको भी उनका डर था। हर्षदेव इस समय गढ़वाली राजाका सहायक बना हुग्रा था। महेन्द्रचंदने दो बार कुमाऊँको लौटानेका प्रयत्न किया, किन्तु महरा ग्रीर हर्षदेव उसके विरुद्ध गोरखोंकी सहायता कर रहे थे, फिर सफलताकी क्या ग्राशा हो सकती थीं?

१७९२ में गोरखा-सेनाने लंगूरगढ़का घेरा उठा लिया था, किन्तु वह अव भी गढ़वालमें लूटपाट से बाज नहीं आर्ता थीं। गाँवों और नगरोंके लूटने और जलानेके साथ साथ वह वहांसे पकड़कर लाये बंदियोंको दास बनाकर बेंच देती थीं। १८०३ में गोरखा सेनाने गढ़वालको पूर्ततौरसे अपने हाथमें करनेके लिये आक्रमण कर दिया। श्रीनगर भादो अनन्तचतुर्दशी संवत् १८६० (१८०३ ई०) के भूकम्पसे भारी क्षतिग्रस्त हुग्रा था, इसलिए प्रद्युम्नशाहने उसे छोड़ वाराहाट (उत्तरकाशी) में मुकाबिला करना चाहा। किन्तु उसे हारकर देहरादूनकी ओर भागना पड़ा। गोरखोंने पीछा करते अक्तूबर १९०९ में देहरादून गुच्हारापर अधिकार किया। प्रद्युम्नशाहने लंडौराके गूजर राजा रामदयाल-सिंहकी मददसे एक बार फिर गढ़वालको लौटानेका प्रयत्न किया, और देहराके पात खुड़बुड़ामें लड़ते हुए जनवरी १८०४ में प्राण दिया, यह कह आये हैं। इस प्रकार १८०४ के आरंभमें गढ़वाल गोरखोंका हो गया। मोनारामने लिखा है—

#### (घ) गढ्वालपर ग्राकमण---

साठ साल<sup>१</sup> भृकंपहि भयो। सहर बजार महल सब ढयो।। भार पाप को पड़चो महाई। परजा-पीड़न ब्रह्म हत्याई॥ मरे हजारों गढ़के माहीं। खबर गई काँतिपुर<sup>२</sup> तांई।। "साठ साल भुकंप चिताये। इकसठ में अब तुमहं आये।। उपत खपत गढ़की सब येती। तुम पै हमहुं कही यो जेती।। सत्त नाथ गढ उतपत कीन्यो । सो तुम ग्रान गोरखा लीन्यो" ॥

> इह मुनि भारादार सव, हस्ती दल बल-बीर। भये प्रसन्न हमकों कह्यो, "तुम सांचे हो कबीर ॥

कांतीपुर महिं किरत तुहारी। मुनत रहे अब आँख निहारी।। चित्र विचित्र तुहारे देखे। स्रागम निगमहिं कवित परेखे॥ नाहक दुख तुमह कौं दीन्यो। सो सब ही इन हूं भर लीन्यो।। अब आई गढ़ हमरी बारी। तुम निस दिन ही करो बहारी।। ग्रपने गांउ जगीरें खात्रो । रोजीना ग्रपना तुम पात्रो ॥ तुम गनिका वह देहु बताई। कुंवर पराक्रम ने जो छिनाई॥ हमहूं ताको बांधि मंगावें।तुमरे पग महि ताहि गिरावें॥ लछमी ताको नाम कहत हैं। वह गनिका ग्रव कहां रहत है:। सो तुम हमकों देहु वताई। जहां कुवर लछमीहि छिपाई"॥

श्रमरसिह काजी कही, जब यह हमसों वात। दयो प्रतिउत्तर इह तबैं, हमहं तिनके सात ॥

"कवि लोगन के संग बैर कियो, गनिकानि के संगत नेही भये।। श्रपकीरतसौं जग में न डरे, गुन धर्म सुकर्म कछू न रहे।। जगदंब तबै अत कोप भई, गढ़ गोरिखया चढ़ राज लये।। लछमी न रही पछमी न रही, लछमी पुरुषै प्राकर्म गये॥ इहै ग्रलछमी हमहि न चहिये। वहै लच्छमी हमें दिलैये॥ जांसों सब कुछ कारज होवै। राजा रंक जाहि कौं जोहैं।। इह गनिका घनिका धन खावै। बिन धन पल छिन नाहि रहावै "॥ इह सुनि भारादार हंसाये। हमरे गांउ सबैहि दिलाये॥ ग्रमरसिंह काजी भये राजी। इह सुनि हमकौं बकस्यो वाजी॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>१८६० संवत् (१८०३ ई०)

ग्रंदर मंदर बैठे जाई। ग्रपने राज की वात सुनाई॥
....।।
उपजे तिनके विंदुसौं, श्रीरणबादुर शाह।
गिरवाण जुद्ध तिनके भये, विकमशा नरनाह॥

#### ४. प्रशासन

(१) व्यवहार -नेपाल दरबारमें दो दल राजशक्तिको हाथमें लेनेकी कोशिश किया करते थे-(१) चौतारा (चौतरिया) दल जो अपने नामानुसार (चबुतरा-सिंहासन) राजपुत्रों तथा राजसंबंधियोंका दल था, (२) थापा दल स्रपनी सैनिक सफलतास्रोंके कारण स्रागे स्राया था। कुमाऊँका शासन पहिले जोगामल्ल सबा (१७९१-९२) के हाथमें रहा, फिर १७९३ में कार्जा<sup>१</sup> नरशाहीका अत्याचारी शासन म्रारंभ हुम्रा। नरशाहीके म्रत्याचारोंकी खबर काठमांडव तक पहुंची श्रौर उसे हटाकर श्रजबसिह खवास थापा उसकी जगह भेजा गया । बहादुरशाह १७७९ से ग्रधिकारारूढथा, किन्तु १७९५ में उसे उसके ग्राधीनस्थ प्रबल राणाने पदच्युत कर दिया । इसी समय उक्त चौतरिया श्रौर थापा दलका जन्म हुग्रा । गोरखा-विजयमें थापोंका प्रमुख हाथ था, इसलिए राजशासनसे कव तक उन्हें राजपुत्र ग्रौर राज संबंधी वंचित रखते ? १७९५ में थापा-दलके ग्रमरसिह थापा उसके महायक गोविंद उपाध्याय ग्रौर सेनानायक भिन्त थापा कुमाऊँके शासक वन कर स्राये । १७९७ में चौतरिया बम (भीम) शाह स्रौर उसका भाई रुद्रवीर शाह कुमाऊँके शासक थे। १८०३ से १८१५ तक हस्तिदल शाह कुछ ग्रंतरके साथ और सरदार भितत थापा का कुमाऊँके शासनसे संबंध रहा। १८०६ से गोरखा शासनके अन्त तक बमशाह कुमाऊँका राज्यपाल रहा । अब तक नेपाली शासन लूटलसूटका शासन था। बमशाहने देखा, कि इस तरहका शासन शासक भ्रौर शासित दोनोंके स्वार्थोंके विरुद्ध है। पिछले १५ सालोंके गोरखा-शासन्ते गावोंको उजाडकर जंगल बना दिया था। उसने विश्वास पैदा करनेके लिये सरकारी नौकरियों तथा सेनामें गढवालियोंको लेना शुरू किया । १८१४ में दो तिहाई गोरखा-सेना कुमाऊँनियों-गढवालियोंकी थीं, यद्यपि उनकी गणना नियमित सेनामें नहीं बल्कि स्थानीय मिलिसियामें थीं। कुछ कुमाऊँनी सैनिक अफसर

<sup>&#</sup>x27;समकालीन कवि गुमानीकी कवितासे गोरखोंकी करनीतिपर काफी प्रकाश पड़ता है।

भी बनाये गये थे। बमशाहने अपनी जागीरोंमें गोरखा-अफसरों द्वारा होती धांधलीं और निष्ठुर शोषण को भी बंद करनेका प्रयत्न किया।

वह दासताका युग था। गोरखा-शासकोंकी स्रामदर्नाका एक ग्रच्छा साधन कुमाऊँनी-गढ़वाली दास-दासियोंका कय-विकय था। हरद्वारमें उन्होंने एक वड़ा दास-वाजार कायम कर रखा था, जिसके बारेमें एक प्रत्यक्षदर्शी ग्रंग्रेज रेपरने १८०८में लिखा था। "हरकी पौड़ीकी ग्रोर जानेवाले घाटेकी जड़में गोरखा-चौकी है, जहाँपर पहाड़से दासोंको लाकर बेंचनेके लिये प्रदर्शित किया जाता है। तीनसे तीस वर्षके ये बेचारे श्रमागे स्त्री-पुरुष सैकड़ोंकी संख्यामें प्रतिवर्ष वाजारमें बेंच दिये जाते हैं। यह दास पहाड़के भीतरी सभी भागोंसे लाये जाकर हरद्वारमें दससे डेढ़ सौ रुपयेकी दरसे बेंचे जाते हैं।" सात वर्ष वाद गोरखा-शासनके श्रन्तके समय यात्रा करते ज० ब० फ़ेजरने श्रन्दाज लगाया था, कि गोरखा-शासनकालमें दो लाख दास बेंचे गये। यह ठीक है, कि दासताके लिए हम केवल गोरखोंको दोषी नहीं ठहरा सकते। ग्रभी तो भारतमें ग्रंग्रेजों द्वारा दासप्रथाको निषिद्ध करनेमें भी तीन दशाब्दियोंकी देर थी।

(ख) कर-भार—समकालीन कवि गुमानीने गोरखोंकी करनीतिके बारेमें लिखा था—

"दिन दिन खजनाका भारका बोकनाले, शिव-शिव चुलिमें बाल नै एक कैका। तदिप मुलुक तेरो छोड़ि नै कोइ भाजा। इति वदित गुमानी धन्य गोरखालि राजा।"

(ग) शासन भ्रौर उत्पोडन—१८०३से १८१५ तक हस्तिदलशाह चौत-रिया भ्रौर भिन्त थापाके हाथमें गढ़वालका शासन रहा । पुराने भ्रभिलेखोंसे निम्न गोरखा भ्रधिकारियोंका पता लगता है—

१८०४ काजी रनघीरसिंह, काजी ग्रमरसिंह थापा, रनजीतसिंह कुँवर, ग्रंगद सरदार, परसुराम थापा

१८०५ चंद्रवीर थापा, विजयानंद उपाध्याय, गर्जेसिह १८०६ हस्तिदल थापा, रुद्रवीरशाह, कार्जी रामाधीन, परसुराम थापा १८०७-९ छन्नू भंडारी, परसुराम थापा, भैरव थापा १८१० काजी बहादुर मंडारी, बख्यी दशरथ खत्री, सुबादार सिंह तीर प्रधिकारी, १८११-१५ ग्रमरसिंह थापा, परमाराम फौजदार ।

श्रीनगर ग्रब भी गढवालकी राजधानी था। देशको तीन भागों ग्रौर ८४ पर्गनोंमें बाँटा गया था । प्रधान शासक, जो सैनिक स्रफसर भी थे, श्रीनगर, चाँदपरगढी ग्रौर लंगुरगढ़ीमें रहते थे। पर्गनोंमें फौजदार नामधारी सैनिक-ग्रधिकारी शासन करते थे। कर सरकारके पास जाता था ग्रौर जुर्माना ग्रधि-कारियोंकी जेबमें । एक तरह अपने-अपने पर्गनेमें ये छोटे अफसर भी सर्वे-सर्वा थे और कभी कभी तो अपने अधिकारको किसी दूसरे "बेचारी" (अधीन)को भी दे देते थे। इतना भयंकर शोषण ग्रौर ग्रत्याचार हो रहा था, कि कितने ही गाँव उजाड़ पड़ गये थे। प्रजाकी पुकार सुननेके लिए जब नेपालसे पंच आये, तब तक मर्ज बहुत स्रागे बढ गया था-विशेषकर बर्मासह चौतरियासे भी हस्तिदलका शासन गढवालमें बडा ही कूर था । रणजोर्रासह थापाने श्रपने शासनमें घावपर मलहम लगानेकी कुछ कोशिश स्रवश्य की। गोरखा-शासनकी कीर्ति केवल वह गंठ या सदावरतके गाँव हैं, जिन्हें उन्होंने भिन्न-भिन्न मंदिरोंको दान दिया । गोरखा-शासनके प्रायः ग्रंत (१८०८ ई०)में रेपरने गढ़वालकी यात्रा करते लिखा था-"गोरखोंके विरुद्ध शिकायत करनेमें लोग बड़े कठोर हैं, किन्तू उनसे बहुत डरते हैं। जो दास-मनोवत्ति इन्होंने स्वीकार कर ली है, उससे यह संदिग्ध है, कि ग्रब उनमें स्वतंत्रता ग्रीर प्रतिरोधका भाव भरा जा सकता है । गोरखा-शासन द्वारा जो ध्वंस-लीला मची है, उसके जीवित उदाहरण हैं पड़ती पड़े खेत, ध्वस्त जनशन्य भोंपड़े, जो यहाँ चारों स्रोर दिखाई पड़ते हैं। मंदिरोंके खेत ही केवल ऐसे हैं, जो स्रच्छा तरह बोये-जोते जाते हैं।" अंग्रेजोंके शासनके आरंभ हीमें बल्कि उनकी सेनाके साथ ही जे० बी० फ्रेजर गढ्वालमें पहुँचा था। उसने लिखा है "गोरखालियोंने लोहदंडसे गढवालका शासन किया, जिससे यह देश बहुत शोचनीय स्थितिमें पहुँच गया । यहाँके गाँव जनजून्य हो गये, कृषि नष्ट हो गई, स्रौर जन-संख्या अप्रत्याशित रूपमें कम हो गई। कहा जाता है, दो लाख गढ़वाली दास रूपमें बेंच दिये गये । . . . . विजेताके तौरपर उनका बर्ताव बडा रूखा था । वह स्रपने विजितोंको बड़ी नीची दृष्टिसे देखते थे। राजधानीसे कुछ ही दूरपर लूट-खसूट जारी थी, अपमान और बलात्कारके दृश्य लगातार होते रहते थे । इससे अपने शासकोंके प्रति लोगोंकी घृणा दृढ़ हो गई थी। देशको उन्होंने पराजित करके चुणं कर दिया, किंतू लोगोंको मेलमिलाप या शासनके जुयेको बर्दाश्त करनेके लिए तैयार करनेका कोई कार्य नहीं किया ।"

#### (२) गोरखा-शासनपर मोलाराम-

(क) श्रीनगर दुर्दशा—१८१४ तक हरिद्वारमें हरिकी पौड़ी के पास अग्रेजी गोरखा चौकी के निकट ही दास-दासियों का हाट लगता था। दास १०से १५० रुपये तक विकते थे, यह कह आये हैं। उसी समय महान् चित्रकार ग्रीर किव मोलारामने "श्रीनगर दुर्दशा" का चित्र उस ग्रावेदन-पत्रमें खींचा है, जिसे उसने नेपालके प्रधान-मंत्री भीमसेन थापाके पास भेजा था—

मालिक रहा नगद् नै, मुल्क ख्वार हो गया। साहेब गुलाम पार्जा सब इकसार हो गया।।

> रैयत पै जुल्म और बसियार हो गया। क्या खूब श्रीनगर था कैसा उजाड़ हो गया।।

गुलजार था यो सैहर जवानीके बखतमें। बैठे थे महाराज फतेहशाह तखतमें।।

> करते थे गौर सबका इन्माफ जुगतमें। राजी थीं दीन दुनिया रहती थीं भगतिमें॥

विरता-जगीर-गुँठ सभीके बहाल थे। मिलता था रोजीना सभी रंगलाल थे।।

> घरघरमें लोग सब ही साहेब-कमाल थे। करते थे राग-रंग सहरमें खुस्याल थे।।

बसता था सहर सारा, क्या खूब थी बहार । राजी थे लोक सब ही हजारान देह हजार ।।

> करते थे रोजमर्रे सब लोग रोजगार। साहू रिणी थे राजी चलता था सब ब्योहार॥

चलती थी रविश रंगीं गुलजार चमन था। गुल गुल शिगुफ्ते गुंचे बुलबुलको अपमन था।।

> महबूबकी जबाँ लब शीरीने-सुखुन था। ग्रलमस्त मौलाराम जन संग मगन था।।

ऊजड़ पड़ा है जबसौं निहं सहरमैं श्रमाली । हाटैं पचास-साठ बसैं श्रीर सबै खाली ॥ तिनकों बी नहीं चैन तिलंगा हि देडें गाली।

करते हैं नाहक सिजतस वाही सौं गोरखाली।।

सुनता न कोई दाद ही फरियाद किसूकी।

कहिते न भली बात कोई सात किसूकी।।

राजी है चुगल चोर नहीं दाद किसूकी। ग्रसराफ फिरै स्वार नहीं याद किसूकी।।

चलती न लाल-मोहर महाराजकी रकम। देता न रोजी हाकिम नहीं मानता हकुम।।

> मलते हैं दोउ दस्त खिरदमंद भरे गम। पड़ता है कोई दिनमें सितमगर पै क्या जुलुम।।

करते हैं जो तैहसील वो घरतें हैं फाँट ड्योढि। वरबाद हुम्रा मुल्क जो सबहीने श्रास छोड़ी।।

> किसानके न बीज बयल पास नहीं कौड़ी। भाजे सभी मधेसकीं रैयत भई कनौड़ी॥.

करते हैं जन जिनाह जबरदस्त घर पराये । सुनते नहीं इन्साफ श्रमाली जो गढमें ग्राये ।।

> करते जो चोर चोरी किसूनै न वो बँधाये। साहके दाम खाय रिणीने सभी हराये॥

बिरता, जगीर, गूँठ, रोजीना हि हर लये । मासंत खर्च भत्तामें सभ भंग ही भये ॥

> मिलता नहीं रोजीना सभ बंद कर दये। नैपालमें महराज मौलाराम गढ़ रहे।।

चाहाँ मुलुक बसाया तो जल्दी खबर करो। जर्नेल भीमसेन साहेब तुमही नजर धरो॥

श्रामल रहा न कोई इहाँ पाप मत भरो । तुम धर्मकौ प्रकास भीमसेन दुख हरो ॥ बिरता, जगीर, गूँठ, रोजीना हि थाम दीजै ।

देगी दुग्रा कुल ग्रालम जर्नेल नाम लीजै।।

भेजो सहरमें जूद ग्रमाली मुदाम कीजै। इन्साफ करै साफ सभीको ग्रराम दीजै॥ साहेव हो मेहरबान कदरदान दरजहाँ। जर्नेल भीमसेन तुम नैपाल हम यहाँ॥

> स्रर्जी दई पठाय पौंछेगि जो तहाँ। सब ही जो मतालव इहे कहि देइगी जबाँ।।

घर-घरमें ग्रकल सबकी हैरान हो रही है। खलकत तमाम सारी वीरान हो रही है॥

> कोई न खिरदमंद कुफरगान हो रही है। रैयत यहाँकी सब ही परेशान हो रही है।।

रैयतके घर न पैसा कंगाल सब भये। ताँबा रहा न काँसा माटीके चढ़ गये।।

> ृ टुकड़ेका पड़ा साँसा मधेस वड़ गये। कपड़ा रहा न तनमैं भॅगेले भी सड़ गये॥

श्राम है यो बात मौलाराम मुलक रबका । रैयतकों करो राजी श्रहवाल सुनो सवका ।।

> चहता है मुलक लीया फिरंगी पड़ा है कबका । होता है कोई दिनमें हुकुम कंपनी साहेबका ॥

जीवैगा जौं न तवलौं सुनते हो तब वात कानो । काजी हो स्रमर्रीसह मानो या मती मानो ॥

# (ख) कांगड़ा पर प्रथम म्राक्रमण

"िकला कांगड़े हमहूँ जैहैं। फते तहाँ हम कैसे पैहें।। सो तुम हमको भेद बताग्रो। चित्र तहाँको लिखि दिखलाग्रो"।। तव हौं चित्र लेखि दिखलायो। बुद्धि ग्रनुमान भेद बतायो।।

परजा कों जो नर परचावे। मुल्क परायो सो नर पावे।। धींग-धांग जो करत है नाई। ताके सब होवें वस भाई।। धींग-धांग जो कोई करते। तिनके ग्रामिह ऊजड़ पड़तें।। बिरता गूँठ जगीर जो हिरहैं। कुम्भी नरक नृपित सो भरहें।। तिनको राज भ्रष्ट सब होई। बंस चले तिनको निंह कोई।। ग्रपकीरत तिनकी जग माँही। मिरके ग्रित तिनकी कछु नाही।। जो काजो तुम पिन्छिम जाग्रो। एक एक किर राज दबाग्रो।। परजाको ग्रास्वासन दीजो। बिरता सब बहाल ही कीजो।। गाँउ जगीर तगीर न कीजै। रोजीना सब हीका दीजै।। परजाकों परचायके रिखये। भली-बुरी काहू निंह बिकये।। नीत न्याय सब हीका कीजै। जथापराघ दंड ही दीजै।। सबकौं होय तुहारी ग्रासा। सुनै सुजस सब ग्रावें पासा।। या बिध सब ही राज दबाग्रो। किला कांगड़ा तब तुम पाग्रो।

"हमें हुकम महाराजको, सरासरी तुम जाव। पूरबसौं पच्छिमहिं लौं, हमरो हुकम चलाव।।

मिले जो कोई ताहि मिलाभ्रो। लड़े जो कोई मार हटाभ्रो।। चांडे किला कांगड़ा हाणो। पुन लाहौर दिल्ली हम जाणो।। इह स्राज्ञा स्वामीनै दीनी। तब हम बाट पछमकी लीनी।। स्रब हम दूग छुड़ावें जाई। गढके राजा संग लड़ाई।। फौज लेइ गढ़ राजा आयो। हेड़ी-खेड़ीके संग लायो।। तिनकी जातहि सारध पावें। पुनि नाहण हम जाय छुटावें।।

तुमरे मुख मँहि सरसुति जो है। तुम जो कहो सोई कछ होवै।। तुम किव हो हमकौं वर दीजै। फते होय यह किरपा कीजैंं।।

इह काजी जब किवसों बोली। किवजन तबैं सारदा तोली।। कहै सारदा ''सतलुज ताहीं। तुमको कोई रोके नाहीं।। आगे आगे गोरख भागे। ताके पाछे मनमथ लागे।। मनमथके जो पंथ चलैंगो। ताकों दिल्ली तखत मिलैंगो।! आपा पंथी सब जग माहीं। मनमथ पंथी कोऊ नाहीं॥ आपा पंथी सिंह फिरंगी। तुमहूँ गोर्खा संग तिलंगी॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देहरादून

तुम दस ग्यारह बर्सहि ताहीं। काजी रहोगे पच्छम माहीं॥ किला कांगड़ा सिंह<sup>१</sup> दबावैं। तुमकौं सतलज पार धपावैं।। तुमहूँ मिलौ फिरंगी संगा । निमकहरामी करें तिलंगा ।। तुमैं फिरंगी संग ले जावै। सतलुज कुरमांचलिहिं दबावै॥ ग्रागे ग्रागम कहत है, जमनी-भाषा<sup>र</sup> माहि। नीच महत्त ग्रब होत है, दीनी तुम्हें सुनाहि।। उत्तर ग्रौ दखण पुरव पच्छम सबका। पहाड़ देख जंगल खलकत तमाम सबका।। होता है साहेब मालक लेना सलाम सबका। घर-घरमें भ्रदल करना म्रालस तमाम सबका। होता है कोई दिनमें हुकम कम्पनी साहेबका ॥ जुलमी जुलम जे करते उनकों कतल करैगा। इनसाफ साफ होगा घर-घर सदल फिरैगा ॥ रैयत रहेगी राजी कुनबा जबी भरेगा। गुलजार जमी होगी सब कार ही चलैगा।। ले फौज तोफखाने साहेब जिधर पिलैंगे॥ भाजेंगे सब गनीम जमीदार सब मिलैंगे।। हिन्दू क्या मुसलमान सब ईमानसो चलैंगे। बाढेगा धरम दुनिया पापी सभी गलैंगे।। भूले थे हिंदू जबहीं मुसलमान तबहीं ग्राया । भूला मुसलमान जबहीं, फिरंगान तब पठाया ।। फिरंगीने ग्रान धुम इस ग्रालममें मचाया। बिरता जगीर सबका रोजीना छिनाया"।।

<sup>ै</sup>रनजीतिंसह ैउर्दू, किन्तु यह तुकबंदी श्रंग्रेजोंके शासनके स्थापित हो जानेपर की गई मालूम होती है।

| हम काहू सेती नींह डरिहैं। स्वामि कही सो हमहीं करिहैं॥             |
|-------------------------------------------------------------------|
| ••••                                                              |
| हमहूँ दिल्ली तखत दबावें। हिन्दू राज हिन्द बैठावें।।               |
| •••••                                                             |
| तुम हमरी जयवृद्धि मनाम्रो । वैठे गाँव रोजीना खाम्रो ॥             |
| सुंजस करो स्वामीका हमरे। सकल काज विन स्रावें तुमरे''।।            |
| × × ×                                                             |
| समभै जो समभाये नाहीं। पाछे पछतावैं मन माहीं॥                      |
| हेंसै लोक सब हाँसी होवै। विनसै काज राज सब रोबै।।                  |
| प्रदीप साहजूने नींह मानी। लग्यो रोग तन मींह पैछानी।।              |
| लिलतसाह लालची भये। सिगरो गढ लुंठन करि गये॥                        |
| पड़ी न पूरी फौज रखाई। चढी जिधरकौं भजिकै ग्राई।।                   |
| ताके क्लेश प्राण धन गयो। सुजस कछ जगमें नहिं भयो।।                 |
| संततिको वह पापहि लाग्यो। जैक्कतिसाहर्जु गड़सौं भाग्यो॥            |
| राज खोय प्रद्युम्नहि लीन्यो। ताके पाप पराक्रम कीन्यो॥             |
| प्रद्युमन प्राक्रम दुहूँ लड़ाये। तिनपै काजी तुमहूँ भ्राये।।       |
| तुमहूँ बूभी मसलत हमकौ। जथा वृद्धि हम दीनी तुमकौं।।                |
| हमरे मित्र फिरंगी नाही। हमरो बैर न तुमरे माहीं।।                  |
| हमरो सिंह न तहाँ पठायो। हमने तुमकौं नाहि बुलायो।।                 |
| हम तुमकौं अटकावत नाही। जित मन आवै जाव तहाँही।।                    |
| जाको हमहूँ निमकहि खावै। ताको निशि दिन भर्ली हि चावैं॥             |
| (ग) कांगड़ा पर द्वितीय श्राक्रमण—                                 |
| नैनसिंह सिंहा ज्यों म्राये।देखि कांगड़ा लोक डराये॥                |
| नैनिसिंह कार्जा जबैं, पहुँचे पच्छिम जाय।                          |
| महा त्रास सबकौं भयो, भाजे लोक डराय ॥                              |
| चल्यो सिंह ज्यों नैनिसिहाहि काजी । रहे ग्रौर पाछे फते माहि साभी ॥ |
|                                                                   |
| कई मोरचा मारिकै तोरि डारे। परी लोथ पै लोथ ही भौत सारे।।           |

कई मोरचा मारिक तोरि डारे। परी लोथ पै लोथ ही भौत सारे।। घरे पैर म्रागे परे नाहि पाछे। निमक्के हलाली तिलंगाहि म्राछे।। लड़ी खूब पलटन पलट शत्रु दीन्यो। रहे देख सब ही किनाराहि लीन्यो॥ मनो इंद्र चिंद स्वर्गतं ग्राप ग्रायो । चहुँ ग्रोरतं घोर घनसार छायो ॥ किलासे छुटें तोप ही कोप सेती । परे वज्र ज्यों इंद्रके रोष सेती ॥ मनो इंद्र गोपालको जुद्ध लाग्यो । चढचो बीर नैपाल कट्टोच भाग्यो ॥ महासिंह ज्यों नैनसिंहाहि गाजैं। चले भाजि कट्टोच ज्यों मृग्गराजैं॥ दयो भीतरैं बाढ़ ताकों किलाके । दये सिघ्नही पाठ मानो सिलाके ॥ फिरैं भूमते घूमते बीर बाँके। खुले काहुसे नाहि जो पाठ वाँके। धसे ग्रापही बीर नहिं फौज जागी। ग्राकसमात गोली तहाँ ग्रान लागी।

(नैनसिंहकी मृत्यु--)

पड़्यो मत्त मातंग ज्यों भूमि माहीं । कहे जाभ्रो स्रागे थमो कोउ नाहीं ॥
महासिंह ज्यों नैनिसिंहा हि गाजै । सबैं फौज कट्टोच हीकी जो भाजै ॥
करैं मार ही मार ललकार सेती । करैं हाय तोबाहि संसार जेती ॥
न ऐसो कोई बीर बांको निहारयो । महासूर सावंत दिलको करारो ॥
महा मौज दिरया वहीं दान दाता । कवीकौं सबीकौं जगतमाहिं ख्याता ॥
किथौं तारिका बूँदसों चंद छुट्यो । किथौं इंद्र इद्रासने इंद्र छट्यो ॥
किथौं राहु नव जायके युद्ध लायो । गिरघो भानु बेवानसौं भूमि स्रायो ॥
परघो खेत मिंह चेत निंह प्रेत लागे । लखैं नैनसो नैनहीं भूक भागै ॥
खरे जार हीं जार सरदार रोवैं । सबैं स्रापनो स्रापनो मूँह धोवैं ॥
मनो स्राज वर्षा हि रितु रीत लागी । भरें नैनसों मीर भरना भरागी ॥
भयो भूमिका पै सबैं त्रास भारी । रहीं बीरके चित्तकी चित्त धारी ॥
घढ़े ब्योम बेवान सब देव स्राये । लखे नैन हीं सिंह नैना भराये ॥
स्रचंभा इहैं देखि रम्भाऽऽकुलानी । इतैं शत्रुकी फौज सब ही पलानी ॥
किला होन खाली लग्यो कांगड़ाई । इतें जाय किनहाँ हकीकत सुनाई ॥

"काजीकौ गोली लगी, तुम क्यों भाजी जाय"। खबरदारने खबर दी, राखो फौज थमाय।।

नैनिसह जब ही हते, पाई फतह कटोच। ग्रमर्रासह काजी कियो, हर्ष सोक ही सोच॥

हर्ष इहै मन माहि को कीन्यो। नैनिसहने किला न छीन्यो।। इह जस जो ब्रब हमही पावैं। इक दिन किला इहै जो छिनावैं।। शोक इहै कीन्यो मन माहीं। गोत घाव लाग्यो तन पाहीं।। सोच भई जो नृप सुन पावैं। निमकहराम हमहिं ठहरावैं।। गई खबर नैपाल यह, कांतीपुर दरबार। "नैर्नासह काजी गिरघो, करी खुब तलवार॥

प्राण दये पर खेत न छाड़चो । खेत दये ग्ररि जस जग बाढचो" ॥ महाराज सुनि उत्तर दीन्यो । "जो इत किं गयो सो उत कीन्यो ॥ नैनसिंहसे बीर कहाँ ग्रब । जो मुख कहैं करें सोई सब ॥ सीस दियो पर पीठ न दीनी । निमक-हलाली जग महिं कीनी" ॥

भी मसेन सेती कह्यो, महाराज भरि स्वास।

"जो तुम जाग्रो कांगड़े, कौन हमारे पास।।

तुम बिन इत कैसे निभै, तुमरे सिर सब भार।

निमक-हलालीमें रहो, निसि दिन ही दरबार"।।

# (घ) कांगड़ा पर तृतीय आक्रमण

रद्रबीर .चौतरिया स्राये। दलभंजन सँग माहि पठाये।। लियो कांगड़ा तिनहं घिराई। चहं तरफ फौर्जीहं पिलाई।

फिरैं तिलंगा चहुं तरफ, आठों जाम अथाह। देखि पेखि संसार कौं, भयो महाभय त्रास।। संसार चंद्र तब ही मिल्यो, आन दुहुनके पास। पांच लाख धन-पुत्रिका, कीनी आन कबूल। किला कांगड़ा सहित ही, लेहो मुलक मसूल।। संसार चंद्रने इह कहीं, बैठ एकांतिह माहि। दलभंजन पांडेहि से, और चौतरा ताहिं।।

× × ×

"संसारचंद्र वहु घ्महि दीनी। दलभंजन चौतरिया लीनी।। किला छाड़ि मिलि बैठे दोई। करी हमारी सवही खोई।। जो इह पलटि तहां को जावैं। किला कांगड़ा हमहुं छटावैं"।।

> भ्रमर्गिसह ने तंत्र इह, लिखि भेज्यो दरबार । महाराज ने सुनत हीं, भेज्यो भारादार ।।

# (ङ) कांगड़ापर गोर्खोंका ग्रन्तिम ग्राक्रमण--

दलभंजन ग्रीर चौतरा, दोनों लये बुलाय। कुंवर वीर ही भद्र जो, दीन्यो सीघ्र पठाय॥ "बीरभद्र तुम वीर हो, करो काज इहि ग्राज। किला कांगड़ा फौज ले, जाव"कह्या महाराज॥

X

राग रंग नृत्य फाग, सह्नमें मचाइयो। अबीर श्रौ गुलाल बीर, बहुत ही उड़ाइयो॥ मृदंग खंजरी भंजाल, श्रौर बीन बाजती। सरंग हि सितारतार, बांसुरी हि गाजती॥ नचें नरी परीहि ज्यों, बरांगनाहि रंग में॥ श्रबीर श्रास-पास बीर ही सबैं तरंग में॥ महराज गीरवाण जुढ़, को प्रताप गावते। बीरभद्र ध्यान धर प्रेम सौं लड़ावते॥ देत रोज मौज दर्ब सबे ही गुनीन कौं। प्रसन्न होई के बुलाय देत वित्र दीन कौं॥

्र ग्रमरसिंह काजी कह्यो, जो दूहूं सिरमौर । प्रथम मोरनी तोड़नी, बीर भद्र रणजोर ॥

बली बीर रणजोर सज सेन श्राये। कुंवर बीरभद्रैं हि सँग में पठाये।। घटा घूमि के भूमि के ज्यों भराई। मिली दामनी सामनी सेन श्राई।।

लड़ैं गोरखे बीर बांके तिरंगी। लगी बाजने गाजने तोप जंगी॥ घरी सामने तोप छूटैं कराल। दुहुं ठौर सेती मनौ ज्वाल-माल॥ धस्यौ फौज कौं चीर कै बीरभद्रै । गये खाषिया भाजिकें ढांट छुद्रै ॥ खड़े खेतमें खैंच तलवार षुंडा । दये काटि ही कूटि ग्ररि-रुंडमुंडा ॥ कहूं खूंखरी षुंड तलवार गाजैं । मनो भूमि भूकंप ग्राकास गाजैं ॥ करें मोर ज्यों सोर चहुं ग्रोर सेती । लई मोरनी मारिकै जोर सेती ॥ ग्रटाकी छटा पै खड़ी नार देखें । कहूं भाजने कौं नहीं राह देखें ॥ भजैं जा दिसा बांह ऐचें तहाही । कहूं भाजने कौं मिली वाट नहीं ॥

मवें वीर मैं घीर बिल बीरमद्रें। िकधौं दक्षप्राजापती हेत रहें।। लड्यो एकलो जंगमहि दंग कीन्यों। महा मोरनी दुर्ग गढ़ तोड़ दीन्यों।। इहै भांत सब ही भये तहं प्रहारी। पड्यो सह सिरमौर प्रातंक भारी।। मवें वीर महि वीरभद्रें महाई। धँस्यो ग्राप ही मोरनी जा छुटाई।। भजो कर्म परकास भी कर्मनासा। रही रत्नपरकास को बाहि ग्रासा।। लड़ें ग्रापनी भूमि पै भूपती जो। मरै तो तरै होय ताकी गती तो।। इहै साह प्रद्युम्न गढराज कीनी। दये ग्रापने प्राण निहं लाज दीनी।। भयो भ्रष्ट सिरमौरिया राज बाको। बचे प्राण उपहास भ्यो लोक ताको।।

मिट्यो त्रास तिनको भयो जी हुलासा चल्यो पंथ मन्मथ्य सरवत्र खासा ॥ सबै मुल्क बाजार गुल्जार कीन्यो ॥ महादान सन्मान सौं विप्र दीन्यो ॥ महादुंदुभी भेर भंकार बाजी ॥ बजै मारफा तास बंदूक गाजी ॥ सबैं सह सिरमौर नाहण बसाई ॥ फिरी साह गिर्वाण जूकी दुहाई ॥

रची तह सभामंडली सुद्ध सारी। महातंत्र ही जंत्र मंत्राधिकारी।। लहें नैन ही ऐंन कहें मधुर बानी। करें दूधको दूध पानी कौ पानी।। विचारी ग्रचारी रची नीत सारी। रहें सिंह ही मृग सभा एक सारी।। रहें बैठ बारादरी न्याय माहीं। रहें चारों ही वर्ण नीके तहां ही।।

किला कांगड़ा घेरि कै, कीन्यो सब मजबूत। अकुलाये तब ही तहां, सब रांडीके पूत॥

रस्त बंद सब करी तहां ही । खलबल पड़ी किलेके मांही ॥ खाली भये भॅडार कुठारा । बाहर सों स्रन्न न स्रावे भारा ॥ त्राहि त्राहि गढ भीतर भई । नर नारी सब मूच्छित रही ॥ घास फूस सब खानहि लागे । एक एक कर जात हैं भागे ॥ "जो कोई दिन जीया चाहो । काजी सैं कछ सूत्र मिलास्रो ॥

× × ×

प्रान काहु विध सौं रख लीजै।

प्रान रहे जो घट के मठ ही। फेर करें हम हूं नटखट ही।। सौ परतीत शत्रु कौं दीजैं। ग्रपनो काम काढि सब लीजैं।। कह्यो वचन मृदु मधुर महाई। हौं राजा ने दियो पठाई।। कायल हो नृप बिनती कीनी। "इह ग्ररजी किर तुमसौं दीनी।। किला कांगड़ा हम हूं छाड्यो। ग्रब हम कौं तुम बाहर काढ्यो।। श्रपना किर कै हम कौं राखो। बचन यहै नौरंगा भाखों।।

> "किला कांगड़ा छाड़ि कै, श्राश्रो हमरे पास । रहो चाकरी मांहि तुम, पूर्न होय सब श्रास ॥

किला गोरखा जो इह पावैं। धुर काशी कस्मीर दबावैं।।
पुनि लहौर में लगेन बारा। लेहि पिसौर हिंद इह सारा।।
ताते तुम जो किला बचाम्रो। रणजितिसिंह को सिघ्न बुलाम्रो॥
किला सौंपि पालायन कीजै। स्रपनो बोम्स ताहि सिर दीजैं।।
किला कांगड़ा सिंह दबावैं। तो कोई दिन में हम पावैं"।।
इह मसलत सबके मन भाई। पाती सिंह पै सिघ्न पठाई॥
पाती मींह हाथी लिखि दील्यो। ग्रासपास ही कीचर कील्यो॥
"कीचिहि बीच फंसे जब हाथी। काढ़े गधा न काढै साथी॥
सिंह सिंह को काज सुधारें। सूर सूर सौंही ललकारें।।
साह साहको काज चलावैं। राजा राजा मदत को स्रावैं।।
हमहूं बहोत म्राज लौं थामी। पूरब वेरी पश्चिम-जामी॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>संसारचंदका मुख्यमंत्री

तातै याको करो विचारा। पाती वांचि लगै नहिं वारा॥ किला कांगड़ा तुम को दीन्यो। नातर इहै गोरखा लीन्यो"॥

श्रमर्रासह तब सीस नवायो। कर सलाम सतलज को आयो।।
सूखी ठौर में बैठघो जाई। कांतीपुर इह खबर पौंछाई।।
"किला कांगड़ा सिह ने लीन्यो। हम को सतलज वारिह दीन्यो।।
हम सूखे अब ठौरिह आयो। सतलज वार सव राज दवाये।।
रणजितसिंह सिरमौरके मांहीं। बलभद्र गयो दूणके ताहीं।।
श्रीनगर बहादुर भंडारी। दसरथ खत्री संग तिन हारी।।
हमें हुक्म अब जो कछ् होई। करैं चाकरी हम हूं सोई।।
रणजितसिंह संग फौज घनेरी। थकै आंख वा तर्फ जो हेरी।।
लीनी जिन कसमीरिह सारी। खुरासान मुलतानिह भारी।।
इह अरजी नैपाल पठाई। भीमसैन जर्नेल बंचाई।।
महाराज सुनि के जो रिसाये। बखतावर वसन्यात पठाये।।
कहाी "जावो श्रीनग्रके मांही। बैठ करो तम काज तहां ही।।"

# ५. गोरखा-अंग्रेज-युद्ध (१८१४-१५ ई०)

नेपाल ग्रौर मकवानपुरको लेकर श्रंग्रेज गोरखोंसे लड़ चुके थे, किंतु उन्होंने

सदाके लिये हार नहीं मानी थी । वह तैयारी ग्रौर ग्रवसरकी प्रतीक्षामें थे । १८१४ में अंग्रेजोंकी शक्ति वही नहीं थी, जो १७६७ में सिंधुली गढ़ीमें कप्तान किन-लक के हार खाकर भागते समय । बहाने के लिये कारण मिलने मुश्किल न थे। १८०१ से "बरेली (रुहेलखंड) के हमारे पांच इलाके नेपालने दखल किया है," कहकर कंपनीका कागजी भगड़ा चल रहा था, जिसके बारेमें गवर्नर-जेनरलने उनमेंसे दो को लौटानेकी मांग की, किंतु वह युद्धके समय तक वैसा ही रहा । इसी प्रकार हिंदूर जीतनेके बाद उसकी तराईके चार गांव गोरखोंने दखल कर लिए, जिन्हें कर्नल ग्रक्टरलोनीके बहुत लिखा-पढ़ी करनेपर ग्रमरसिंहने लौटाया । युद्ध-का सबसे बड़ा करण **ब**तलाया जाता है—शिवराजपुर मौर बुटवलपर गोरखोंका जबर्दस्ती ब्रधिकार । १८०५ में भीमसेनके हत्याकाण्डमें पल्पाका राजा पृथ्वी-पाल सेन भी मारा गया, ग्रौर पाल्पा राज्य नेपालमें मिला लिया गया। प्रधान-मंत्री भीमसेन थापाका बाप ग्रमर्रासह वहांका शासक नियुक्त हुग्रा, जिसने पल्पाके तराईवाले इलाके बुटवलपर भी पैर फैलाया। पालपा राजा लखनऊके नवाबके आधीन था, और वुटवल तराई-जिसमें बुद्धका जन्मस्थान लुंविनी (रुम्मिदेई) भी है—पर इसका ही शासन था । पाल्पा राजा ग्रभी नेपालमें कैद था । उसी समय उसके उत्तराधिकारियोंने बुटवल तराई कंपनीके हाथमें दे दिया, श्रीर स्वयं पेंशन ले गोरखपुरमें जा बसे । बुटवलपर गोरखोंका अधिकार होना सुन गवर्नरजेनरल सर जार्ज बार्लोने उसे तुरंत छोड़ देनेके लिये नेपालको लिखा (१८०५) और यह भी कहा कि लखनऊ नवाबके राजसे मिला शिवराजपुरको हम नेपालको देनेको तैयार हैं, यदि बुटवल छोड़ दिया जाये । गोरखोंने इसे नहीं माना ग्रौर शिवराजपुर भ्रौर बुटवल दोनोंकी तराईमें वह भ्रागे बढ़ते रहे । १८१२ में लार्ड मिन्टो ने बार्लोकी बातको फिर दुहराया, किंतु अमर्रासहने 'सारी तराईपर नेपालका अधिकार है, कहकर बात माननेसे इन्कार कर दिया। उस समय चम्पारन भी सारन जिलेमें था, जहांका बेतिया-राजा कंपनीके अधीन एक जमींदार था। तराईमें रौतहट इलाकेमें ८,९ विवाद-प्रस्त गाँव थे। नेपाली हाकिम लछनगिरि सिमरोनगढ़के दक्षिणके इन गांवोंमें मालगुजारी वसूल करने गया, जिसमें बेतियाके आदिमियोंसे १९ जून १८११ को भगड़ा हो गया और लछमन गिरि मारा गया। मकवानपुरवाली लड़ाईमें कप्तान किनलकके हारनेपर कंपनीने मकवानपुर तराई, वारा, परसा, रौतहटको दो साल तक हर्जानामें ग्रपने ग्रधिकार में रखा था, कित् पीछे उसे पृथिवी नारायणको लौटा दिया। अक्तूबर १८१३ में हेस्टिग्ज भारतका गवर्नर-जेनरल बनकर श्राया। उसकी प्रेरणासे बटवल, शिवराजपुर,

सारनके भगड़ोंको निबटानेका प्रयत्न किया जाने लगा । सारन (चम्पारन) के गांव नेपालियोंने लौटा दिये। आगे कोई बात तैं न होती देख हेस्टिंग्जने बुटवल और शिवराजपुरको तुरंत लौटा देनेके लिए पत्र लिखा। अस्वींकृति आनेपर २५ दिनकी अविध देकर विवादअस्त इलाकोंको खाली कर देनेको लिखा गया। वैसान करनेपर कंपनीने अप्रेल १८१४ में सेना भेज तराई दखलकर बुटवलमें तीन और शिवराजपुरमें एक थाना स्थापित कर दिया। सेना लौट आई। फिर पाल्पा से नेपाली-सेनाने २९ मई १८१४ को आकर बुटवलके थानोंको ले लिया और वहाँके अफसरोंको मार डाला। शिवराजपुरको कंपनीके अफसर बिना लड़े ही छोड़कर चले गये। बुटवल और शिवराजपुरकी मालगुजारी उन दिनों एक लाख रुपयेसे कम नहीं थी। अब लड़ाईके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था, जिसके लिए दोनों ओरसे तैयारी होने लगी।

श्रमर्रासह थापा श्रौर उसके सहयोगी बमशाह चौतरिया (कुमाऊं) श्रौर हिस्तदल (गढ़वाल) की सम्मित पूछी गई। तीनों लड़ाईके विरुद्ध थे, क्योंकि नये जीते राज्योंमें विद्रोह होनेका डर था। उन्हें पिछले चौबीस वर्षीसे दखल किया गया था, जैसे—

१७९० डोटीपर स्रधिकार १७९४ कुमाऊंपर " १८०४ गढवालपर " १८०५ पाल्पापर "

प्रभावशाली राजनीतिज्ञ राजगुरु पंडित रंगनाथ, काजी दलमंजन पांडे, काजी रणध्वज थापा भी युद्धके पक्षमें न थे, किंतु भीमसेन थापाका कहना था—

"श्रंग्रेज पहाड़के भीतर नहीं घुस सकते । हुजूर महाराजके प्रतापसे हम ५२ लाख सिपाही उनके साथ लड़ाई करेंगे और उनको अपने देशके भीतर से निकाल फेंकेंगे । मानुषका बनाया भरतपुरका छोटा किला है, किंतु उसे भी अंग्रेज नहीं ले सके, और उसको जीतनेकी आक्षा उनको छोड़नी पड़ी । हमारे पहाड़को तो ईश्वरने स्वयं अपने हाथसे बनाया है, इसे कोई जीत नहीं सकता । इसलिए लड़ाई करनी चाहिये यही मेरी सम्मति है । पीछे हमारे अनुकूल होनेपर संधि भी करनी होगी।"

(१) ग्राकमण—दोर्जेलिङ्से कांगडा तक पहाड़ ग्रौर कुछ भाग तराईका भी नेपाल राज्यमें था। उघर दक्षिणसे ग्रंग्रेज भी बढ़ते बढ़ते हिमालयकी जड़में पहुँच गये थे, ग्रौर उनकी भूख तृप्त होनेवाली नहीं थी—विशेषकर हिमालयके विलायत जैसे ठंडे स्थानों ग्रौर वहांकी सुननेमें ग्राती बहुमूल्य खनिज राशि (सोना-चांदी) भी उनके लोभको बढ़ा रही थी। ऐसी ग्रवस्थामें ग्रंग्रेजोंको बहाना भर चाहिए था। वह नेपालसे हिमालयके ग्रधिकसे ग्रधिक भागको छीन लेनेपर तुले हुए थे। ग्रंग्रेजोंने युद्धका कारण बतलाया था —"१८१४ में नेपाल युद्धके ग्रारंभ होनेसे पूर्व कितने ही वर्षोंसे गोरखालियोंने हिमालयकी जड़में ग्रवस्थित बृटिश भूभाग पर छोटे मोटे कितने ही हस्तक्षेप किये थे।...सबसे ग्रधिक गंभीर हस्तक्षेप गोरखपुर जिलेके बुटवल पर्गनेमें हुए। १८०४ में बुटवलपर गोरखालियोंने यह कहकर कब्जा कर लिया, कि यह तो पाल्पा राजाका है, जिसका राज्य ग्रब नेपालमें चला ग्राया है। मामूली विरोध करनेके सिवाय हमारी तरफसे कुछ नहीं किया गया।...१८१२ में वहीं ग्रौर भी हस्तक्षेप गोरखालियोंकी ग्रोरसे हुए, जिसपर हमारी सरकारका ध्यान उधर गया।...लिखा-पढ़ी चली, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। इस पर गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिर्मने ग्रप्रेल १८१४ में विवादास्पद भूभागपर ग्रधिकार करनेका हुकम दिया, ग्रौर वह काम निर्विरोध पूरा हो गया।"

्रेग्रीर दूसरे कारणोंको म्रंग्रेजोंके <sup>३</sup> नवंबर १८१४के युद्ध-घोषणापत्रमें इस तरह बतलाया गया हैं⁴—-''

"...जब कि बृटिश सरकारका म्राचरण नेपालके साथ सदा न्याय भौर सिहष्णुताके सिद्धान्तके म्रनुसार रहा, वहाँ सारी विश्वस्त सीमा पर बृटिश सरहदके भीतर एक भी ऐसा जिला नहीं है, जिसमें माननीय कंपनीके राज्यके भीतरकी निश्चित किसी भूमिको गोरखालियोंने हड़पा और कब्जा न कर लिया हो। नेपालियोंका ऐसा म्रनुचित दखल पूणिया, तिरहुत, सारन, गोरखपुर भौर बरेलीके जिलों एवं जमुना तथा सतलजके बीचके संरक्षित भूभागमें हुम्रा है। वहाँकी हर एक घटना बृटिश सरकारकी नरमी तथा सहिष्णुता एवं नेपालियोंकी उद्दंडता तथा आक्रमण-नीतिका प्रमाण है।"

हेस्टिंग्सकी ग्राज्ञासे १८१४के ग्रप्रेलमें ग्रंग्रेजी सेनाने जब बुटवलपर ग्रधिकार

<sup>&#</sup>x27;Atkinson Vol. II pp. 629-30,

<sup>ै</sup> वहीं pp. 630-31. दोर्जेलिंगसे शिमला तक । ै. श्रौबरके श्रनुसार \*१७८७ से १८१२ के बीच गोरखोंने ऐसे दो सौ गांव दखल कर लिये ।

५ उस समय चम्पारण जिला सारनके ही भीतर था।

<sup>&#</sup>x27;At. Vol. II. p. 625.

कर लिया । उस वक्त नेपाली चुप रहे, किन्तु २९ मई १८१४को उन्होंने श्रंग्रेजी ग्रिधिकारियोंको मार भगाया ।

इसपर म्रंग्रेजोंने १ नवंबरको युद्ध-घोषणा कर दी।

नेपाली सेनाके बारेमें ग्रंग्रेजोंकी क्या राय थी, इसका निदर्शन नेपाल-युद्धके एक ग्रंग्रेज कप्तान हियरसीका यह पत्र हैं—"गोरखाली कमान्डर ग्रज्ञ, कुटिल, घोखेबाज, ग्रविश्वसनीय ग्रीर ग्रत्यन्त हठधर्मी होते हैं। वह विजय ग्रीर युद्धमें सफलताके बाद खूनके प्यासे तथा कूरे एवं पराजयके बाद नीच तथा घृणास्पद बन जाते हैं। उनकी किसी संघि या शर्तपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ग्रपने सैनिकोंको लाल वर्दी पहिना पथरकलासे हथियार-बंद कर वह हमारे निचले ग्रफसरोंके नामोंकी नकल करते ग्रपनेको हमारी सरकारका ग्रंश बतलातें चीन-सरकारको ग्रांख दिखाते हैं। हमारी सरकारके सामने वह चीनी रीतिनीतिकी नकल करते हमारे हदयमें यह भाव बैठाना चाहते हैं, कि मानो वह चीनके ग्रंग हैं। उनके सैनिकोंके हथियार निर्बल हैं, शिंदे तथा होलकरके सैनिकोंसे उनकी तुलना नहीं हो सकती।"

श्रंग्रेजी सेनाने चार स्थानोंसे नेपाली राज्यके ऊपर श्राक्रमण किया। सबसे श्रिधिक सेना (पहले ८००० फिर १३०००) मेजर जेनरल मार्लेकी कमान्डमें विहारसे राजधानी काठमांडवकी श्रोर रवाना हुई। गोरखपुरसे श्रागे बढ़नेवाली ४००० सेनाका संचालक मेजर-जनरल वूड था। मेजर-जेनरल गिलेस्पीको ३५०० सेना ले देहरादूनपर श्रिधिकार करनेका काम सौंपा गया था। पिरचमी छोरपर सतलज-जमुनाके बीच मेजर-जेनरल श्रक्टरलोनीने चढ़ाई की। जेनरल गिलेस्पीकी सेना पिरचमी गोरखा-सेनाके बीचमें घुसकर गोरखा-राज्यके दो टुकड़े कर देना चाहती थी। युद्धमें गोरखोंने दिखला दिया कि कप्तान हियरसीकी राय उनके बारेमें गलत थी। यहाँके अंग्रेज सेनानायकके कौशलके बारेमें एक श्रंग्रेज लेखकको स्वीकार करना पड़ा। "—"जेनरल गिलेस्पीकी सैनिक कार्रवाई श्रत्यन्त दुर्गाग्यपूर्ण साबित हुयी, किन्तु वह श्रपमानजनक नहीं थी, क्योंकि जेनरलने कमसे कम श्रपनेको निर्मीक तथा उत्साही सैनिक साबित किया।"

<sup>&#</sup>x27;At Vol. II p. 635" The operations of General Gillespie were most unfortunate but they were not disgraceful, for he showed himself to be at heart a brave and zealous soldier."

१९ ग्रक्तूबर १८१४को गिलेस्पीकी सेना सहारनपुरसे रवाना हुई। तिमली और मोहनके घाटोंसे सिवालक पार हो दोनों सेनायें २४ ब्रक्तूबरको देहरादूनमें स्राकर मिल गई । यहाँ स्रानेमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुयी, किन्तु, देहरादूनसे साढ़े तीन मील उत्तरपूर्वमें अवस्थित खलंगा<sup>र</sup> (नालापानी)के मामूलीसे दुर्गमें स्थित तीन-चार सौ नेपाली सैनिकोंने वीर बलभद्र थापाके नेतृत्वमें स्रंग्रेजोंको महीने भर नाकों चने चबवाते दिखला दिया, कि हिमाचल वीरिवहीन नहीं है। २५ ग्रक्तूबरको कर्नल मावीने कुछ छ-पौंडी तथा दो हवाइजर तोपोंसे कलंगा दुर्गको सर करना चाहा, किन्तु कुछ ही गोलोंके चलानेपर प्रयत्न व्यर्थ मालूम हुन्ना, श्रौर सेना देहरादून लौट ग्रायी। २६ ग्रक्तूबरको जेनरल गिलेस्पीने सेना-संचालन ग्रपने हाथमें लिया, किन्तु वह बलभद्रके बहादुरोंका कुछ न बिगाड़ सका। ३१ श्रक्तूबरको बड़ी जबरदस्त तैयारीके साथ गिलेस्पीने श्राक-मण किया। "वहाँ जब कि वह एक हाथमें टोपको हिलाते दूसरेमें तलवार ले श्रपने श्रादिमयोंको प्रोत्साहन दे रहा था, इसी समय उसकी छातीमें एक गोला लगा, ग्रौर वह वहीं मरकर गिर पड़ा, उसके साथ ही उसका प्रतिहार ग्रोहारा मारा तथा कितने ही ऋफसर घायल हुए।"

(२) गोरखा-बीरता-अंग्रेजी सेनाने दिल्लीसे सहायता आ जाने तकके लिए स्राक्रमणको रोक दिया। प्रायः एक मास बाद २४ नवंबरसे दुबारा स्राक-मण शुरू हुआ, किन्तु उन्हें तब तक सफलताकी आशा नहीं हुई, जब तक कि किलेके बाहरसे मिलनेवाले पानीके भरनेसे दुर्गरक्षकोंको वंचित नहीं कर दिया गया। प्यासकी मार गोलोंसे भी बुरी थी। बलभद्र ३० नवंबरकी रातको श्रपने ७० साथियोंके साथ ग्रंग्रेजोंकी सैन्यपंक्तिको चीरते निकल गया। श्रागे बलभद्र श्रौर उसके साथियोंने जौनागढ्में जाकर श्रंग्रेजोंको नाकों दम किया, फिर वह जेठकमें लड़ा। उसके भी हाथसे निकल जानेपर ये स्वतंत्रताप्रेमी बहादुर रणजीतसिंहकी सेनामें सम्मिलित हो गये। अन्तमें अफगानोंके साथ लड़ते बल-भद्र ग्रौर उसके साथी वीरगतिको प्राप्त हुए । हिमाचलके इन वीर-पुत्रोंका सम्मान उनके शत्रुश्रोंने भी किया । कलंगामें ब्राज भी दो स्मारक खड़े हैं, जिनमेंसे

<sup>&#</sup>x27;खलंगा नेपालीभाषामें सैनिक केम्पको कहते हैं, जिसको अंग्रेजोंने कलंगा बना दिया।

वहीं पष्ठ ६३७---

एक जेनरल गिलेस्पीका है, श्रौर दूसरा वीर बलभद्र श्रौर उसके साथियोंका, जिसपर लिखा है $^{4}$ —

"हमारे वीर विरोधी दुर्गपाल बलभद्र ग्रौर उसके वीर गोरखोंके सम्मानमें यह उत्कीर्ण है, जो कि पीछे रणजीतिंसहकी नौकरीमें रहते ग्रफगान तोपखानेके सामने एक-एक करके मर गये।"

इसी स्मारक स्तम्भकी दूसरी श्रोर लिखा है--

"इस कब्रके ऊपरी ग्रोर पर्वतके सर्वोच्च स्थानपर खलंगा (कलंगा) दुर्ग खड़ा था, जिसे ३१ ग्रक्तूबर तथा २७ नवंबरके दो ग्राक्रमणोंके बाद बृटिश सेनाने १८१४में कब्जा करके पूर्णतया भूमिसात् कर दिया।"

प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेज ज० ब० फ़ेजरने कलंगा दुर्गका उस दिनका रोमांचकारी दृश्य निम्न प्रकार वर्णित किया है— $^{3}$ 

"उस दिन (३० नवंबर १८१४) सबेरे मेजर केलीने किलेमें घुसकर उसपर ग्रिषकार कर लिया।... दुर्गका सारा भूभाग कसाईखाना बना हुन्ना था, जहाँ हत ग्रीर ग्राहत, एवं फटते गोलों द्वारा छिन्न-भिन्न ग्रंग बिखरे पड़े थे। जो ग्रब भी जीवित थे, वे बड़े हृदयदावक स्वरमें पानी माँग रहे थे। उनके मुँहमें कई दिनोंसे एक बूँद भी पानी नहीं गया था। वहाँ भयंकर दुर्गन्ध थी। पहिले मारे गयोंमें कितनोंके शरीर ग्रच्छी तरह दफनाये नहीं गये थे।...हमारे ग्रफसरोंने ध्वंसावशेषोंके भीतर ग्रंशतः ग्राच्छादित कितने ही मुर्दोंके ग्रवशेष तथा कपड़े पाये।...गोले-गोलियोंसे मारी गई बहुतसी स्त्रियोंके शरीर मिले; भुरता हो गये, तो भी जीवित लड़के भी पाये गये। एक स्त्रीका एक पैर उड़ गया था, उसे ग्रस्पताल भेजा गया, जहाँ वह बच गई। एक छोटा बच्चा मिला, जिसकी दोनों जाँघोंसे गोली पार हो गयी थी, वह पूर्णतया स्वस्थ हो गया। एक तीन-चार वर्षका सुंदर लड़का ग्रक्षत मिला, जिसका बाप सूबेदार मारा गया था, ग्रौर उसे दुर्गमें ही गाड़ दिया गया था।...९०से ग्रधिक मुर्दोंको हमारे देशी सैनिकोंने जलाया।...जिस दृढसंकल्पताके साथ एक छोटीसी टुकड़ीने इस छोटीसी चोटीको ग्रपेक्षाकृत इतनी बड़ी सेनाके सामने एक महीनेसे ग्रधिक हाथसे जाने

<sup>&</sup>quot;This is inscribed as a tribute of respect for our gallant adversary Bulbuder, commander of the fort and his brave gurkhas, who were afterwards while in the service of Ranjit Singh, shot down in their ranks to the last man by Afghan artillery." At. Vol II pp. 638, 639.

नहीं दिया, इसकी प्रशंसा कोई श्रादमी करे बिना नहीं रहेगा-विशेषकर जब कि पिछले दिनोंके भीषण दृश्योंको सामने रखके देखेगा। उनके निहत साथियों-का हृदयवेधक दृश्य, उनकी स्त्रियों ग्रौर बच्चोंकी यातना, सहायताकी सब ग्रोरसे निराशा, जिसके कारण इस प्रकार दृढ़तासे लड़नेका कारण इसके बिना और कोई नहीं हो सकता था, कि वह ग्रपने कर्तव्यके प्रति ग्रत्यन्त ग्रनुरक्त थे। मुहा-सिरेके समय कलंगाके सैनिकोंने अपने उच्च चरित्रको प्रकट किया । दूसरी जगह गोरलोंका चाहे कोई रूप देखा गया हो, किन्तु यहाँ घायलों तथा बन्दियोंके साथ कूरता नहीं की गयी, जहरीले वाण नहीं इस्तेमाल किये गये , क्यें या पानीमें विष नहीं डाला गया, बदलेकी निकृष्ट भावना उन्हें प्रभावित करती नहीं देखी गई। उन्होंने मनुष्यकी भाँति हमारे साथ न्यायोचित ढंगसे लडाई की, श्रौर लड़नेके बीचवाले विश्रामके वक्त ऐसी उदार नम्रता दिखलाई, जो कि अधिक प्रबुद्ध जातिके अनुरूप हो सकती है। हत या आहत शरीरको अपमानित करनेकी बात ही क्या, उन्होंने तो तब तक वहीं चुपचाप पड़ा रहने दिया, जब तक कि उसे वहाँसे उठा नहीं लाया गया । उन्होंने किसी लाशकी चीजें छीनकर, जैसा कि श्रामतौरसे होता है, उसे नंगा नहीं किया । . . . तोपें चल रही थीं, इसी समय एक ग्रादमी दुर्गकी टूटी जगहसे हाथ हिलाते ग्रागे बढ़ता दिखाई पड़ा। तोप थोड़ी देरके लिए रोक दी गयी, ग्रौर वह ग्रादमी हमारे पास ग्राया। वह एक गोरखा सैनिक था, जिसका निचला जबड़ा गोलेसे चूर हो गया था, ग्रौर वह साफतौरसे अपने शत्रुसे (चिकित्सा-संबंधी) सहायता माँगने आया था। उसे त्रंत सहायता दी गई श्रौर जब उसे श्रस्पतालसे छोड़ दिया गया, तो फिर उसने अपनी सेनामें जाकर हमसे लडनेकी इच्छा प्रकट की।"

जिस समय फ़्रेजरने यह पंक्तियाँ लिख रहा था, तब तक गोरखा सैनिक अंग्रेजी साम्राज्यके महत्त्वपूर्ण सेनांग नहीं बन पाये थे। इस युद्धने अंग्रेजोंको समभ्रनेका मौका दिया, श्रौर उन्होंने हमारे ही रक्तमांस इन हिमाचलपुत्रोंको हमारी हथकड़ियोंको मजबूत करनेका साधन बनाया।

(३) बीर बलभद्र — बलभद्रके परदादा ग्रहिराम कुँवर कस्कीका रहनेवाला एक संभ्रांत व्यक्ति था। उसकी रूपवती कन्या ताराको कस्कीके राजाने बिना विधि-पूर्वक ब्याहके रखना चाहा, क्योंकि खसोंको ग्रभी राजपूत नीची निगाहसे देखते थे। ग्रहिरामने इसे पसंद नहीं किया, ग्रौर पृथिवीनारायणके पिता नरभू-पालके समय वह गोरखामें चला ग्राया। ग्रहिरामके दो पुत्रोंमें जेठे जयकृष्णके पुत्र चंद्रवीर कुँवरका पुत्र बलभद्र था ग्रौर कनिष्ठ रामकृष्णका प्रपौत्र जंगबहादुर

(१८४६-७७), जिसने १४ सितंबर १८४६को घोर हत्याकाण्डके बाद पथिवी-नारायणकी संतानको नाममात्रका महाराजाधिराज रख शासन अपने तथा अपने वंशजोंके हाथमें हाल तक के लिये ले लिया। जयकृष्ण एक प्रसिद्ध जेनरल था । उसका पुत्र चंद्रवीर कुँवर पश्चिम-विजयका एक सेनापति तथा गढ-वालका शासक रहा । अंग्रेजोंके आक्रमणके समय बलभद्र कुँवर देहरादूनसे ढाई कोस भ्रागे मसूरीके रास्तेंमें नालापानीकी पहाड़ी टेकरीपर छावनी डालकर बैठा था। छावनीको गोरखा भाषामें ''खलंगा'' कहा जाता है, जिसे म्रंग्रेज लेखकोंने स्थानका नाम दे दिया। बलभद्रका बड़ा भाई वीरभद्र नाहन (सिरमौर)में अमरिसहके पुत्र काजी रनजोरिसहका सहायक सेनापित था। नेपाल-पराजयके बाद बलभद्र रणजीतसिंहकी सेनामें ग्रफसर हुग्रा । १८८३ ई०में सिक्खोंकी काबुलसे लड़ाई हुई। पेशावरका शासक यार मुहम्मद खाँ भाग-कर युसुफजई इलाकेमें घुस गया । १४ मार्चको रणजीतसिंहकी सेनाने पठानों-पर ब्राक्रमण किया, किन्तु उसे ब्रसफल होकर लौटना पड़ा । ब्रंतमें नेपाली सेना भेजी गई, ग्रौर लड़ाई करते करते बलभद्र ग्रौर उसके साथी बीरगतिको प्राप्त हुए । बलभद्रके पुत्र शरणभद्रको रणजीतसिंहने वृत्ति देकर रखना चाहा, किंतु उसे स्वीकार न कर वह नेपाल लौट गया । १८४६में जब बलभद्रके कुंबर-वंशने राणा उपाधि ले नेपालका शासन संभाला, तो जंगबहादुरने शरणभद्रकी विधवा वदनकुमारीको चापा गाँव श्रौर फर्पिङ्के कुछ खेत जागीरमें दिये, जिसके ग्रिभिलेखमें "श्रीमद्राजकुमार कुमारात्मज बलभद्र कुँवर राणाजी...श्रीमद्राज-कुमार कुमारात्म्ज शरणभद्र कुँवर राणाजी'' शिल्ला है।

श्रंग्रेजोंने जहाँ सैनिक बलसे नेपालको परास्त करना चाहा, वहाँ नेपाली सेनापितयोंको रिश्वत देकर फोड़नेकी भी कोशिश की। कुमाऊँके शासक वमशाहसे उन्हें श्राशा थीं, इसिलए पहिले कुमाऊँपर श्राक्रमण नहीं किया। जैसा कि पिले कहा, मेजरजेनरल मोलेने ८००० सेनाके साथ विहारसे सीधे काठमांडवकी श्रोर प्रस्थान किया, श्रौर मेजर-जेनरल वृड गोरखपुरसे ४००० सेना ले बुटवलकी श्रोर प्रस्थान किया, श्रौर मेजर-जेनरल वृड गोरखपुरसे ४००० सेना ले बुटवलकी श्रोर वढ़ा। जेनरल गिलेस्पी ३५०० सेनाके साथ देहरादूनपर चढ़ा। पश्चिममें श्रमरिंसह थापाके मुकाबिलेमें जेनरल-श्रकटरलोनी ३१ श्रक्तूबर १८१४को लुधियानासे ६००० सेनाके साथ प्रस्थान कर पलिसयामें पहुँचा। बिहार श्रौर गोरखपुरसे प्रस्थान करनेवाली सेनाश्रोंको सफलता नहीं मिली। कुमाऊँके शासक बमशाह-

र "बीर वलभद्र" (सूर्य विक्रम ज्ञवाली, संवत् २००४) पृष्ठ १५

को फोड़नेके लिये अंग्रेज उसे डोटीका राजा माननेके लिए तैयार थे, इसीलिए पहिले कुमाऊँपर सेना भेजनेकी अवश्यकता नहीं समभी गई । मुख्य संग्राम <mark>य्रक्टरलोनी य्रौर गिलेस्पीको लड़ना पड़ा, जहाँ य्रमरसिंह कई दुर्गोंमें तैयारी</mark> करके बैठा हुम्रा था । नालागढके पास भ्रंग्रेजी सेना २ नवंबरको पहुँची। ४ तारीखको गोलाबारी ग्रारंभ कर २४ घंटेमें किलेको तोड़ दिया गया, फिर किलेका जीतना म्रासान था। इसके बाद एकके बाद एक नेपाली दुर्ग शक्तिशाली तोपोंके सामने गिरने लगे। अमरसिंहने अंतमें मलांवके प्राकृ-तिक पहाड़ी दुर्गमें रुकनेका निश्चय किया । मलाँवके किलेके दाहिने सूरगढ़का किला था, जिसका सेनापति भक्ति थापा था। शत्रुको भया-नक तौरसे नजदीक स्राया देख १६ स्रप्रेलको भक्ति थापाने २००० सैनिकोंके साथ देवथल पहाड़पर पहुँची अंग्रेजी सेनापर आक्रमण किया । अंग्रेजी सेनाने भी जवाब दिया । श्राधुनिक तोपोंके सामने गोरखावीरता कहाँ तक सफल होतीं? भक्ति थापा ग्रपने ७०० सैनिकोंके साथ घराशायी हुग्रा । ७० वर्षका बूढा सेना-पति अपनी वीरता और सुभके लिए प्रसिद्ध था। अक्टर लोनीने अपने वीर प्रतिद्वंदीको बड़े सत्कार-पूर्वक नेपाली सैनिकोंके हाथमें सपुर्द किया। दूसरे दिन सेनापतिके शवके साथ उसकी दो पत्नियाँ सती हुई। भक्ति पहिले लमजुङ्के राजा केहरिनारायण शाहका सेनापित था, पीछ गोरखा-सेनामें सम्मिलित हो पश्चिम-विजयमें अमर्रासहका दाहिना हाथ, तथा कितने ही समय तक रखता था, यह एक ग्रंग्रेज लेखकके निम्न वाक्योंसे मालूम होगा---

"इस युद्धमें शत्रुने बार-बार सफलता प्राप्त की, इसके साथ भारतसे बृटिश शासनको हटा देनेकी इच्छासे राजाश्रोंमें हुए पारस्परिक मेल श्रीर विद्रोहकी बात देखते हुए पलासीके युद्धके बाद श्रंग्रेजी शासनकी दृष्टिसे इस युद्ध जैसा महत्त्वपुर्ण कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ।"

इस विजयके उपलक्षमें अक्टर लोनीको बैरोनेटकी उपाधि मिली।
मईके प्रथम सप्ताहमें अंग्रेजी तोपें मलाँव दुर्गपर प्रहार करनेके लिए तैयार
थीं। ८ तारीखको दो दिनका अवसर देते अकटरलोनीने अल्टीमेटम दिया।
१० तारीखसे गोलाबारी शुरू हुई। १५ मईको मलाँवने आत्मसमर्पण किया।
इससे १८ दिन पहिले २७ अप्रेल १८१५को कुमाऊँका शासक बमशाह आत्मसमर्पण कर चुका था। अमर्रासहकी आज्ञासे अर्की, सवाथू, जैठक, जगतगढ,
रवाई आदि यमुना-सतलजके बीचके सारे किलोंको अंग्रेजोंके हाथमें दे दिया

गया । गढ़वालके किलोंको भी अंग्रेजोंके हाथमें दे देनेकेलिये उसने काजी बख्ता-वर सिंहको लिख दिया ।

यद्यपि युद्धका फैसला अमर्रिसहकी हार और मलाँव-दुर्गके पतनके साथ हुआ, किंतु जहाँ तक गढ़वालमें युद्धका संबंध है, वहाँ जेनरल गिलेस्पीकी सेनाका देहरादूनपर आक्रमण विशेष महत्त्व रखता है।

(४) चीनसे सहायता याचना—१८१५में ग्रब भी चीनकी शिक्तका उतना ह्रास नहीं हुग्रा था। ग्रंग्रेजोंके प्रहारसे संत्रस्त नेपाल (राजा) ने उस समय चीन-सम्राट्के पास निम्न ग्रावेदनपत्र भेजा था—

"मैं चीन-सम्राट्के ग्राधीन हुँ। मेरे राज्यपर ग्राक्रमण करनेका कोई साहस नहीं कर सकता। जब किसीने मेरे राज्यमें घुसनेकी कोशिश की, तो श्रापकी दया और संरक्षणसे मैं उसे दुर्गत करके भगानेमें सफल हुआ। लेकिन श्रबके एक शक्तिशाली भयंकर शत्रुने मुभपर ब्राक्रमण किया है। मैं ब्रापके ब्रधीन हूँ, और आपकी रक्षा और सहायताका भरोसा रखता हूँ। कंकासे सतलज तक सौ कोसमें हमारे बीच युद्ध हो रहा है। भोट (तिब्बत) ले लेनेके मंसूबेसे वह नेपालको लेना चाहता है, इसीलिए भगड़ा खड़ा करके उसने युद्ध घोषित कर दिया। पाँव या सात बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, किन्तु सौभाग्यतया महामान्य सम्राट्की महिमासे २०००० शतुत्रोंको नष्ट करनेमें सफल हुन्ना हुँ, तो भी शतुके पास सम्पत्ति ग्रौर साधन बड़े हैं। उसने एक कदम भी पीछे हटे बिना सारे नुकसान सह लिये हैं। उसे बहुतसी कुमक लगातार पहुँच रही है, तथा उसने सभी स्रोरसे मेरे देशपर स्राक्रमण कर रखा है। यद्यपि मैं पहाड़ स्रौर मैदानसे एक लाख सैनिक प्राप्त कर सकता हूँ, किन्तु वेतन दिये बिना उन्हें रख नहीं सकता । वेतन देनेकी पूरी इच्छा रखता हुँ, किन्तु वैसा करनेके लिए मेरे पास साधन नहीं है । बिना सिपाहियोंके मैं शत्रुग्रोंको भगा नहीं सकता । गोरखालियोंको ग्रपना करद समिभये, सोचिये कि ग्रंग्रेज नेपाल ग्रौर भोटको जीतना चाहते हैं। इन कारणोंसे इतने रुपयोंसे मदद कीजिये, कि हम सेना भरती कर ब्राक्रमणकारियोंको भगा सकें, और यदि ग्राप रुपयेकी सहायता नहीं देना चाहतें, ग्रौर हमारी सहायता-के लिए सेना भेजना पसंद करते हैं, तो यह भी अच्छा है। दरमाका जलवायु श्रच्छा है। ग्राप दरमाके रास्ते ग्रासानीसे दो-तीन लाख सेना बंगाल भेजकर कलकत्ता तक अंग्रेजोंके भीतर भय और भगदड़ पैदा कर सकते हैं। शत्रुने मैदानके सभी राजाग्रोंको ग्रपने ग्रघीन कर लिया है, ग्रौर देहलीके बादशाहके तस्तको भी हड़प लिया है। ग्रतएव ऐसी ग्राशा है, कि सभी मिलकर गोरोंको भारतसे

निकाल बाहर करनेके लिए एक हो जायेंगे। इस बातसे भ्रापका नाम सारे जंब-द्वीपमें प्रसिद्ध हो जायगा, ग्रौर ग्रापकी जहाँ भी ग्राज्ञा होगी, यहाँके निवासी जानेके लिए तैयार मिलेंगे। यदि श्राप समभते हैं, कि नेपालपर विजय श्रौर गोरखालियोंका चीन-सम्राटकी छत्रछायासे जबर्दस्ती ग्रलग किया जाना परम-भट्टारकके स्वार्थोंको कोई खास हानि नहीं पहँचावेगा, तो मैं ग्रापको यह सोचनेके लिए प्रार्थना करता हैं: बिना श्रापकी सहायताके मैं श्रंग्रेजोंको भगा नहीं सकता । यह वहीं लोग हैं, जो हमारे भारतको जीत चुके हैं, और देहलीके तस्तको हड़प चुके हैं, और यह कि अपनी सेना और साधनोंसे उनके विरुद्ध में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ग्रौर ग्रागे दुनिया कहेगी, कि चीन-सम्राट्ने ग्रपने ग्रधीन तथा करद (राजा)को उसके भाग्यपर छोड़ दिया । मैं संसारके दूसरे सारे सत्ता-धारियोंके ऊपर चीन-सम्राट्को स्वीकार करता हुँ। ग्रंग्रेज नेपाल पर ग्रधिकार कर बदरीनाथ, मानसरोवर तथा दिगरचा (शिगर्चे )के रास्ते ल्हासा जीतनेके लिए स्रागे बढ़ेंगे । इसलिए प्रार्थना करता हुँ, कि स्नाप संग्रेजोंको लिखकर कहें, कि वह स्नापके अधीन तथा करद गोरखा-राज्यकी भूमिसे अपनी सेनाओंको हटा लें, अन्यथा हम सहायताके लिए सेना भेजेंगे । मैं ग्रापसे प्रार्थना करता है, कि धन या सेनाके रूपमें सहायता भेजनेमें देर न करें, जिसमें कि मैं शत्रुको हटाकर पहाड़ोंपर ब्रधिकार रख सकूँ; नहीं तो कुछ ही वर्षोंमें वह ल्हासाका भी स्वामी बन जायेगा।"

लेकिन चीनमें तो १८१३से ही भयंकर गृहकलह ग्रारंभ हो गयी थी, देवपुत्र परमभट्टारक मदद कहाँसे करते ?

#### (५) संधि---

रामशाहके समयसें राजगुरु चले आते परिवारके गजराज मिश्र चंद्रशेखर उपाध्यायके साथ संधिवात्तांके लिए भेजे गये। श्रंग्रेजोंने निम्न इलाकोंको लौटानेकी शर्त्त रखीं—

- १. लड़ाईके पूर्व भगड़ेका इलाका,
- २. काली-रापतीके बीचकी तराई,
- ३. बुटवल छोड़ रापती ग्रौर गंडकके बीचकी तराई,
- ४. गंडक-कोशीके बीचकी तराई,
- ५. मेची-तिस्ताके बीचकी तराई,
- ६. मेची तिस्ताके बीचका पहाड़ी इलाका,
- कालीके प्श्चिमका सारा गोरखा-राज्य ।
   नेपालियोंने शर्त नहीं मानी, विशेषकर कालीसे पूर्वकी तराईको वह देना

नहीं चाहते थे। इसपर फिर लड़ाई शुरू हो गई। अक्टरलोनी १० फर्वरी १८१६को काठमांडवके रास्तेपर भिछाखोरी-अमलेखगंज पहुँच गया। जब महीने-के अंत तक मकवानपुरमें भी हार खानी पड़ी, तो नेपालने संधिकी बहुतसी शर्ते स्वीकार कर लीं, और सुगोलीके संधिपत्रपर हस्ताक्षर कर दिया।

### **90. अंग्रेजी शासन**

#### १. ग्रंग्रेज शासक--

३० नवंबर १८१५को खलंगाके पतनके साथ गढ़वालका स्वामित्व अंग्रेजोंके हाथमें चला गया। गढ़वालके राजा सुदर्शनशाहने पहिले ही मेजर हियसींको देहरादून और (चंडी, बिजनौर जिलेमें)को कंपनीके हवाले करनेको कह दिया था, किन्तु जीतनेके बाद अंग्रेजोंने गढ़वालके भी दो टुकड़े करके सबसे आबाद पूर्वी भागको जिसमें राजधानी श्रीनगर थी अपने हाथमें रखा, और वि० फ़ेजरने जुलाई १८१५में घोषणा की, कि अलकनंदा और मंदाकिनीके पूर्वके निवासियोंको अब कंपनीकी प्रजा समभना चाहिए। गार्डनर कुमाऊँ-गढ़वालका प्रथम किमश्तर थोड़े समयके लिए हुआ और उस समय भी ट्रेल उसका सहायक था। तबसे १८३५ तक इस भूभागका भाग्यविधाता ट्रेल रहा। कंपनी शायद ५ लाख रुपया लेकर सारे गढ़वालको देनेको तैयार थी, किन्तु उस समय उतना रुपया देना सुदर्शनकी शक्तिके बाहर था। ४ मार्च १८२०की संधिके अनुसार सुदर्शनशाहका टेहरी जिलेपर अधिकार मान लिया गया। पुरानी राजधानी छोड़ सुदर्शनशाहने टेहरी (२२७८ फुट) को अपनी राजधानी बनाई, जो कि उस समय एक गाँव था। १८४०में अंग्रेजोंने श्रीनगरको अधिक उष्ण समभ गढ़वालका शासन-केन्द्र पौड़ीमें बदल दिया।

#### २. श्रंग्रेजी शासनपर मोलाराम--

चित्रकार मोलारामने भ्रंग्रेजी शासनके परिणामका चित्र खींचते हुए लिखा है— धँसा जबसौं हिन्दोस्ताँमें फिरंगी सैर करता है । जमीं, जागीर, रोजीना सभीका फैर<sup>ै</sup> करता है ।।

<sup>ं</sup>पृथिवी नरायणके बाद निम्न नेपाल राजा हुये—१०. सिंह प्रताप, (१७७४-७७) ११. रणबहादुर (१७७७-९९), १२. गीर्वाण युद्ध, (१७९९-१८१६) १३. राजेन्द्र विकम (१८४७-८१), त्रैलोक्यवीर, १५. पृथिवी, (१८८१-१९११) १६. त्रिभुवन वीर (१९११—) पॅशन ैंखतम

भई जागीर तागीरें मिलक बरबाद सबही की। मलिकको<sup>३</sup> कैदमें दीया मुलकपै कैह्न<sup>४</sup> करता है।। किसीका त्राशना नाहीं भरा रहता है गरेंमें । कलम ले दस्त जुज खूँबाद (वह) ना मे ह्र करता है।। छुड़ा सब फारसी-हिन्दी अंग्रेजी जबाँ पढ़ता। करै यह चाकरी जिसका उसीको जोर करता है।।... कमीना पास रखता है ख़िरद-मन्दौं का दुव्मन है। मायल है नाजनी कपर चुँ चश्मे सैर करता है।।... सिरकी उतार कन्धे कन्धेकी जमीं पै। लेता है मुल्क खोसकै रिन्देकी थमी पै॥ देता है फिर सलीना नहिं ग्रौर कुछ रकम। रखता है मुल्क कब्जेमें कम्पनी हुकम ॥ . . . इन्साफ नहीं साफ फिरंगीके ऐन<sup>१</sup>°मैं। फिरते हैं सभी साहेब रंडीके रैनमैं॥ चहती है जिसे रंडी करती है उसे प्यार। मालिकको मिले धक्के होते हैं खुशी यार ॥ इन्साफकी श्रदालत ग्रालम सौं उठ गई। बैठी है, पुलिस भ्रानकै सब रीत छुट गई।।...

हिन्दू या मुसलमान सब तगीर हो गये।

श्रंग्रेज बर-जमीं ले श्रमीर हो गये।।

श्रमीर थे जो कोई सो हो गये फकीर।

बिरता, जगीर उन सबका हो गया तगीर ।।

मिलता नहीं रोजीना सुनता न कोई दाद ।

गरीब इल्यदार कर किसप जा फरियाद।।

मुसकिल पड़ी सभीकौ कुछ जात ना कही।

गुलामको सलाम मोलाराम हो रही।।... ।

लेते नहीं सलाम न सुनते हैं किसूकी।

<sup>&#</sup>x27;खतम, 'संपत्ति, 'स्वामी, 'जुल्म, 'ग्रभिमान, 'नीचा दिखाता, 'विद्वानों 'मोहित, 'सुंदरी, ''ग्राईन, कानून, ''न्याय । 'र''विराट हृदय'' (शंभुप्रसाद बहुगुणा) १९५० पृष्ठ ३८ ४२

बामनकौ न परनाम राम-राम किसूकी।। ग्रर्जी करै जो कोय वो पहिलों ही घुरकते। मजलसके बीच कायद श्रापसमें चुरगते॥ रहते हैं घुसे साहेब खानेके बींचमें। होते हैं खफा ग्रंदर ग्रानेके बीचमें॥ ताकत नहीं किसुकी बिन बुलाये कोई जा। रहते हैं पड़े ऐशमें करते हैं नित मजा॥ शर्राब रंगारंग जो हरदम ही पीवते। खाते हैं गोश्त सबका डरते न जीवते ॥ हल्लाल और हराम कछू जानते नहीं। खाते हैं ढोर वो सूवर कछू मानते नहीं।। हिन्दू न मुसल्मान है हैवान फिरंगी। करते हैं मचामच्च हो ग्रालममें तरंगी।।... मतलबका सभी अपने आईन बनाया। हिन्दू व मुसल्मानका सव राह उड़ाया।।... ग्रव्वल बने सिपाही गरीबी ही चालकी। लेते हैं मुल्क खोस फिर करते हैं मालकी ॥ . . . साहब इसम बसियार था दिल तंग क्यों किया। बिरता, जगीर, गुंठ सभीका क्यों हरलिया ॥ छोटा था राज गढका देता सो बी रहा। मोटा था गोरस्याली उन ढेर जस लिया ।। खोटा था ग्रमरसिंह जड—मूलसों गया। श्रपने ही दस्तसेती जहर घोल कै पिया ॥... ग्राम है यो बात मोलारामकी जहाँ। माने तो वाह-वाह है यह ऐन कहि दिया ॥

श्रंग्रेजोंके श्राते ही श्रीनगरकी जो दुर्दशा है, उसपर मोलाराम लिखता है— श्रीनग्र वहै ग्रब नाहि रह्यो, ग्रित विग्र भयौ कबलौं लहिना । गढवालमें हाल रह्यो न कछ्र, दुख सुक्ख परै कबलौं सहिना ॥ निरमानुषता पुर होय रही, इन नीचनके सँग क्या कहिना । रहिना क्यों कीमत नाहि जहाँ, गुनिकौ न उचित्त तहाँ रहिना ॥१॥ गुणग्राहक ते नरनाह कितै, गुण-चाह जितै तहहीं रहिना। निज देस हिं ते परदेस भलो, ग्रपनो जहं जाय भिड़ें दिहना ॥ लहना जंह चार श्रचार भलो, उनके दरबारिंह कौ गिहना । रेहना क्यों कीमत नाहीं जहां, गुनिको न उचित्त तहां रिहना ॥२॥ किवकी किवता न सुनै ये बिथा, श्रपनी प्रभुता मैं करैं किहना । किवहूँ किव होय कै छंद पढ़ें, कबहूँ सुरताल करैं गिहना ॥ जस-कीरत जानत नाहिं कछू, उनके सँगमैं जो कहा लिहना । रिहना क्यों कीमत नाहिं जहाँ, गुनिको न उचित्त तहाँ रिहना ॥३॥

#### ३. पर्गने ग्रौर पट्टियां--

गढ़वाल अब टेहरी और गढ़वाल दो जिलोंमें विभक्त है। (१) गढ़वाल जिलेमें निम्न तीन तहसीलें और वारह पर्गने हैं।

तहसील पर्गने

- १. चमोली ५--चांदपुर(८),दशौली(३),नागपुर(९), पैनखंडा(२),वधाण(६)
- २. पौड़ी २—देवलगढ (७), बारहस्यूं (१४)
- ३. लैंसडौन ५—चौंदकोट (७), भावर (४), सलाण-गंगा (९), सलाण-तल्ला, (१०) सलाण-मल्ला

गढवाल जिलेके बारह पर्गनोंमें निम्न ८९ पट्टियां हैं

देवलगढ

|             | पट्टी                   | पर्गना     |
|-------------|-------------------------|------------|
| ₹.          | <b>ग्र</b> जमेर         | गंगा-सलाण  |
| ₹.          | <b>श्र</b> सवालस्यूँ    | बारहस्यूं  |
| ₹.          | इडवालस्यूं              | "          |
| ٧.          | इडियाकोट (तल्ला, मल्ला) | मल्ला-सलाण |
| ч.          | उदयपुर तल्ला            | गंगा-सलाण  |
| ξ.          | '' पल्ला                | 11         |
| ૭.          | " वल्ला                 | "          |
| ८.          | उरगम्                   | नागपुर     |
| ٩.          | कटूलस्यूं               | देवलगढ़    |
| <u>१</u> ٥. | कडाकोट                  | बधाण       |
| ११.         | कंडवाल स्यूं            | बारहस्यूँ  |
|             |                         | _          |

१२. कंडाल स्यू

बघाण

१३. कपिरी १४. कफोलस्यूं १५. करंदू पल्ला १६. " वल्ला १७. कालीफाट तल्ली १८. " मल्ली १९. किमाडी (किमगाडी) गढ २०. कोलागढ़ २१. कौडिया पल्ला २२. कै ड़िया वल्ला २३. खनसर २४. खाटली (खाल्टी) २५. खातस्यूं २६. गगवाड्स्यूं २७. गुजडू २८. गुराड़स्यूं २९. घुड़दुड़स्यू ३०. चलणस्यू ३१. चोपड़ाकोट ३२. चौथान ३३. जैंतोलस्यूं ३४. ढाईज्यूली ३५. ढांगू तल्ला ३६. " मल्ला ३७. ढ़ौंड़यालस्यूं ३८. तलाई ३९. तैली ४०. दशोली तल्ली ४१. " मल्ली ४२. धनपुर

४३. नन्दाक

बारहस्यूं गंगा-सलाण नागपुर चौंदकोट मल्ला-सलाण तल्ला-सलाण तल्ला सलाण वधाण मल्ला-सलाण बारहस्यूं मल्ला-सलाण चौंदकोट देवलगढ 33 22 चौंकोट चांदपुर गंगासलाण मल्ला-सलाण चांदपुर दशोली

देवलगढ

बधाण

४४. नागपुर तल्ला ४५. " बिचल्ला ४६. " मल्ला ४७. नाँदलस्युँ ४८. पटवालस्युँ ४९. पारकंडी ५०. पिंगली पाखा ५१. पिंडरवार (पिंडरयार) ५२. पैडुलस्यूँ ५३. पैनों ५४. पैनखंडा तल्ला ५५. " मल्ला ५६. बंगारस्यूँ ५७. वणस्यूँ ५८. बणेलस्युँ ५९. बंड ६०. बदलपुर तल्ला पल्ला ६२. " मल्ला ६३. बनगढस्यूं ६४. बामसू ६५. बिजलोट तल्ला ६६, " वल्ला ६७. बिडोलस्युँ ६८. बूंगी ६९. मनियारस्युँ (पश्चिमी, पुर्वी) ७०. मवालस्यूँ ं ७१. मेलघारस्यूँ ७२. मैखंडा ७३. मोटा ढाँक ७४. मौंदाइस्यूं

नागपुर " बारहस्यूँ नागपुर चौंदकोट बधाण बारहस्यूँ तल्ला-सलाण पैनखंडा मल्ला-सलाण देवलगढ बारहस्यूँ दशोली तल्ला-सलाण " बारहस्यूँ नागपुर मल्ला-सलाण देवलगढ़ तल्ला-सलाण बारहस्यूँ चौंदकोट मल्ला-सलाण

नागपुर

भाबर

चौंदकोट

| ७५. रानीगढ़                         | चांदपुर                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७६. रावतस्यूं                       | बारहस्यूँ                                                                                                 |
| ७७. रिंगवाड़                        | चौंदकोट                                                                                                   |
| ७८. लंगूर                           | गंगासलाण                                                                                                  |
| ७९. लोहबा                           | चांदपुर                                                                                                   |
| ८०. सनेह                            | भाबर                                                                                                      |
| ८१. सावली                           | मल्ला-सलाण                                                                                                |
| ८२. सितोनस्यूँ                      | बारहर्स्यूं                                                                                               |
| ८३. सिरगुर                          | चांदपुर                                                                                                   |
| ८४. सिली                            | 77                                                                                                        |
| ८५. सीला-तल्ला                      | तल्ला-सलाण                                                                                                |
| ८६. " -मल्ला                        | 11                                                                                                        |
| ८७. सुकरौ                           | भाबर                                                                                                      |
| ८८. सैंघार                          | मल्ला-सलाण                                                                                                |
| ८९. हलदूखाता                        | भाबर                                                                                                      |
| (२) टेहरी जिलेमें निम्न पर्गने ग्री | र पट्टियाँ हैं                                                                                            |
|                                     |                                                                                                           |
| पर्गना                              |                                                                                                           |
|                                     | पट्टी<br>गमीरी                                                                                            |
| पर्गना                              | पट्टी                                                                                                     |
| पर्गना                              | पट्टी<br>गमीरी                                                                                            |
| पर्गना                              | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर                                                                                   |
| पर्गना                              | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर<br>धनारी                                                                          |
| पर्गना                              | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर<br>धनारी<br>नाल्डकठूर                                                             |
| पर्गना                              | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर<br>धनारी<br>नाल्डकठूर<br>बाड़ागढ़ी                                                |
| पर्गना<br>१. उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)   | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर<br>घनारी<br>नाल्डकठूर<br>बाड़ागढ़ी<br>बाड़ाहाट                                    |
| पर्गना<br>१. उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)   | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर<br>घनारी<br>नाल्डकठूर<br>बाड़ागढ़ी<br>बाड़ाहाट<br>श्रठूर                          |
| पर्गना<br>१. उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)   | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर<br>धनारी<br>नाल्डकठूर<br>बाड़ागढ़ी<br>बाड़ाहाट<br>श्रठूर<br>उदकोट                 |
| पर्गना<br>१. उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)   | पट्टी<br>गमीरी<br>टकनौर<br>घनारी<br>नाल्डकठूर<br>बाड़ागढ़ी<br>बाड़ाहाट<br>श्रठूर<br>उदकोट<br>गुंसाई पट्टी |
| पर्गना<br>१. उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)   | पट्टी गमीरी टकनौर धनारी नाल्डकठूर बाड़ागढ़ी: बाड़ाहाट श्रठूर<br>उदकोट<br>गुंसाई पट्टी                     |
| पर्गना<br>१. उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)   | पट्टी गमीरी टकनौर धनारी नाल्डकठूर बाड़ागढ़ी बाड़ाहाट श्रठूर उदकोट गुंसाई पट्टी जुम्मापट्टी                |
| पर्गना<br>१. उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)   | पट्टी गमीरी टकनौर धनारी नाल्डकठूर बाड़ागढ़ी बाड़ाहाट श्रठूर उदकोट गुंसाई पट्टी जिप्टपट्टी                 |

चौरास —ॄफुटगढ डाँगर बडचारगढ —ॄबिलेड़ी बारहज्यूला —ॄग्रकरी मलेथा लोस्तु

४. चंद्रबदनीः

बनगढ़ पल्ला '' बिचल्ला '' वल्ला

५. चिल्ला

म्नारगढ़ केमर कोटीफेंगुल गोनगढ़ थातीं-कठूर बासर इन्डवालस्य्

६. जौनपुर

साटल गोडर छज्यूला दसगी-|-हातड़ दसज्यूला पालीगाढ लालूर सिलवाड़-|-कोढी

७. नरेन्द्रनगर

कुंजणी — भगद्वार क्वैली दोगी धार ग्रकरिया पालकोट

बमूंड़

८. प्रतापनगर ९. भरदार १०. भिलङ् ११. रवाँई

भरपुर मखलोगी सकलाना ग्रोमा गाजणाकठ्र धरामंडल भदुरा रमोली तल्ली रमोली मल्ली रैका बड़मा-∤-फुटगढ़ बांगर भरदार लस्था सिलगढ़ नैलचामी भिलङ् सांकरी हिदाऊ 🕂 ग्यारह गांव **ग्र**ढ़ोर+वड़ास् गड़गाढ-|-स्रोरे गीट ठकराल पंचगाई फतेपर्वत बंगान वजरी वड़कोट - पौंड़ी बड्याल बनाल भंडारस्युं

मृंगरसंती रामासिराई तल्ली "मल्ली सिंगलुर

#### ४. गढवाल-शासन

१८१५ से १८२९ तक किमरनर ट्रेल कुमाऊं, गढ़वालका सर्वेसर्वा था। १८१९ में पटवारी-प्रथा कायम हुई। १८३९ में गढवाल कुमाऊंसे स्वतंत्र जिला वना, जिसका ग्रिथकारी पहिले ग्रिसस्टेंट किमरनर कहा जाता था, पीछे डिपुटी-किमरनर कहा जाने लगा। वह, जिला ग्रफसर, जिला दंडनायक (मेजिस्ट्रेट), जिला कलेक्टर (कर-संग्राहक) ग्रौर जिला-न्यायाधीश भी था। ८४ पटवारी हुये, जो प्रायः एक-एक पट्टीके होते, जिनके ऊपर छ कानूनगो रहते हैं। पंहाड़के पटवारी मैदानी पटवारियोंसे ग्रिधक ग्रिथकार रखते हैं—वह ग्रपने इलाकेके पुलिस-सवइन्सपेक्टर भी हैं। हरएक गांवमें एक प्रधान होता, जो मालगुजारी जमा करनेमें नीचेके लंबरदार या मुखियाका काम करता था। प्रधानके ऊपर थोकदार थे, जिनका ग्रिधकार पीछे कम करके उन्हें शोभाके लिये रख छोड़ा गया।

श्रपराधोंकी कमी तथा उत्तरी सीमापर किसी शक्तिशाली राज्यशक्तिके न होनेसे गढ़वालमें पुलिसकी श्रधिक श्रवश्यकता नहीं थी, श्रीर जैसा कि ऊपर कहा गया, यहांके पटवारीको ही सबइन्सपेक्टरके श्रधिकार प्राप्त हैं। १९३१ में ५ थाने श्रीर सात चौकियां थीं।

थाने—ऊखीमठ, कोटद्वारा, जोशीमठ लैंसडौन, श्रीनगर, कर्णप्रयाग ग्रौर ग्रव माणा तथा वम्पा (नीती) में भी।

चौकियां--कणप्रयाग, चमोली, दुगड्डा, देवप्रयाग, पौड़ी, बदरीनाथ, मेहलचौरी

### (१) गढ़वाल-जिलाबोर्ड--

देहातकी शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायातका प्रबंध जिलाबोर्डके हाथमें है। १९३१ के पहिलेके कुछ वर्षीका इसका आय-व्यय निम्न प्रकार था—

|         | श्राय          | व्यय     |
|---------|----------------|----------|
| १९२५-२६ | ४,९४,७०१ रुपया | ५,२४,३६३ |
| १९२८-२९ | ३,४६,१५५       | ३,३०,८४१ |
| १९३०-३१ | ३,०१,९४५       | २,९८,६२८ |

कुछ विषयोंका ग्राय-व्यय---

|         | शिक्षा   |          | स्वास्थ्य |        | लोक-कार्य |
|---------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
|         | ग्राय    | व्यय     | ग्राय     | व्यय   | व्यय      |
| १९२५-२६ | १,५५,८३९ | १,८६,३९७ | ३०,९५१    | २५,९८४ | २,६८,६९३  |
| १९२८-२९ | २,१७,७९७ | २,२९,७२० | ३०,६८४    | २१,६१७ | ४४,३९३    |
| १९३०-३१ | १,६७,०५४ | १,८६,४३८ | २५,४३८    | २५,०३९ | 40,802    |

(२) मालगुजारी—जिलेका भूकर १८२१में ५४,३८९ हपया था, वह १९३०में २,५५,१६१ हो गया, जिसका विभाजन निम्न प्रकार है—

| खालसा (सरकारी)  | २,३०,४४२ |
|-----------------|----------|
| गूँठ (देवोत्तर) | १६,३८२   |
| सदाव्रत         | ७,६१६    |
| माफी            | ७२१      |

पर्गतोंकी स्राबादीके अनुसार मालगुजारी | सेस निम्न प्रकार थी-

| ₹.         | चांदपुर    | २२,४२६ |
|------------|------------|--------|
| २.         | चौदंकोट    | १६,७८७ |
| η×.        | दसौली      | ३६६    |
| 8.         | देवलगढ़    | २०,५८१ |
| 4.         | नागपुर     | २३,०२३ |
| ξ,         | पैनखंडा    | २,५३४  |
| 9.         | बधाण       | १५,५१० |
| ८.         | बारहस्यूँ  | ४५,८३२ |
| ς.         | भावर       | २२८    |
| <b>ξο.</b> | सलाण गंगा  | ३३,५८४ |
| ११.        | सलाण तल्ला | २६,८३४ |
| १२.        | सलाण मल्ला | ३०,८६४ |

## ५. टेहरी-शासन

(१) सुदर्शनशाह (१८१४-४९)—गोरखा राज्यके बाद गढ़वालका एक भाग सुदर्शनशाहको मिला, यह कह आये हैं। सुदर्शनशाहने भिलंगना और भागीरथींके संगमपर टिहरी (श्रक्षांश ३०°.२२".५४" × ७८°.३१".१८")को

त्रपनी राजधानी बनाया । घीरे-घीरे उसने एक नगरका रूप लिया । १८५७के विद्रोहमें भारतके ग्रीर राजाग्रोंकी भाँति सुदर्शनशाहने भी ग्रपनी ग्रंग्रेज-भित्त दिखलाई थी । टेहरीके एक भूतपूर्व-दीवानके ग्रनुसार "राजाने दो सौ सिपाही हिथियारवंद राजपुरकी पहाड़ीपर मसूरीकी रक्षाके लिए रखे, जो शहरके शान्त होने तक वहीं पहरा देते रहे । टिहरीमें ग्रीर ग्रन्य स्थानोंमें यह प्रवन्ध कर दिया, कि ग्रंग्रेज जिस समय जहाँ जावे, उसका तत्काल उचित ग्रातिथ्य किया जाये, जिस प्रकारकी सहायताकी उसे ग्रवश्यकता हो, तुरन्त दी जाये । टिहरीमें स्वयं महाराज उन ग्रंग्रेजोंको ग्राश्वासन ग्रीर सहायता देते थे, जो प्रायः शिमला मसूरीसे पौड़ी, नैनीताल...जाया करते थे ।...नजीबाबादके नवाबने एक पत्र...महाराज सुदर्शनशाहके पास इस ग्रभिप्रायसे भेजा, कि वह उसका साथ दें, ...तािक उनका पूरा राज्य उनके हाथ ग्रा जाये ।...महाराज सुदर्शनशाह...ने लिखा ।...तुम ग्रंग्रेजोंकी शरण लेकर क्षमा माँगो ।... (टेहरीकी) सहायतािक वदले वृटिश-सरकार...विजनौरका कुछ इलाका देना चाहतीि थी, परन्तु महाराज...देहरादून ग्रीर वृटिश गढ़वाल चाहते थे । मामला चल ही रहा था, कि सन् १८५९के ७ जूनको उनका स्वर्गवास हो गया।"

- (२) भवानीशाह (१८५९-७१)—उत्तराधिकारके लिए भवानीशाह श्रीर शेरशाहमें कुछ भगड़ा हुग्रा, किन्तु कुमाऊँके किमश्नर रामजेका वरद-हस्त भवानीशाहपर पड़ा श्रीर वही गद्दीपर बैठाये गये। शेरशाह पकड़कर देहरादूनमें नजरबंद कर दिये गये। १२ वर्ष शासन करनेके बाद ४५ वर्षकी श्रायुमें भवानीशाह मरे।
- (३) प्रतापशाह (१८७१-८६)—तत्स्थाने तत्पुत्र २१ वर्षकी आयुर्में गर्दीपर बैठे ग्रीर १५ वर्षे बाद ३५ वर्षकी अवस्थामें मर गये। इन्होंने प्रतापन्नगर वसाकर अपने उत्तराधिकारियोंमें अपने नामसे नगर वसानेकी चाट लगा दी, जिससे टिहरी नगरको क्षति हुई।
- (४) कीर्तिशाह (१८८६ श्रप्रेल १९१३) तत्पुत्र १२ वर्षकी श्रायुमें गद्दीपर बैठे । इन्होंने कीर्तिनगर श्रपने नामसे बसाया । यह ४० वर्षकी श्रायुमें मर गये ।
- (४) नरेन्द्रशाह (१९१३-४० ई०)—तत्स्थाने तत्पुत्र नरेन्द्रशाह गद्दीपर वैठे। प्रथम विश्वयुद्धके वाद भारतमें जो नवजागृति हुई, उससे टिहरी भी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>"गढ़वालका इतिहास" (हरिकृष्ण रतूड़ी) पृष्ठ ४६५–६६

श्रखूता नहीं रह पाया । श्रीदेव सुमन श्रौर उनके साथियोंने यहाँ भी स्वतंत्रताकी ज्योति जगानी चाही। "सुमन"को विल चढ़ना पड़ा। श्रंतमें भारत स्वतंत्र हुश्रा, जिससे पहिले ही नरेन्द्रशाहने सिहासन छोड़ दिया था। फिर टिहरी उत्तर- प्रदेशका एक जिला बन गया । १९५०में पहाड़से मोटर गिर जानेसे नरेन्द्र- शाहकी मृत्यु हो गई। श्रब तत्पृत्र मानवेन्द्रशाह टेहरीके राजा के तौर पर सरकारसे पेंशन पाते हैं।

### ु⊏. गण्राज्य

१५ ग्रगस्त १९४७को ग्रंग्रेज भारत छोडकर चले गये। किन्तू उन्होंने खुशीसे भारत नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंने उन्हें मजबूर किया, कि भारतसे अपने शासनको हटा लें ; तो भी उन्होंने इस बातकी पूरी कोशिश की, कि भारत सब तरहसे कमजोर ग्रौर इंग्लैंडका अनुचर बनके रहे । उन्होंने पाकिस्तान ग्रीर हिंदुस्तानके दो राज्योंमें ही भारतको बाँट नहीं दिया, बल्कि इसका भी पूरा प्रबंध कर दिया, कि भारत कमसे कम सात-ग्राठ ग्रीर स्वतंत्र राज्योंमें विभक्त हो जाय। इसीलिए उन्होंने देशी रियासतोंको चलते वक्त भारतमें न मिलाकर स्वतंत्र छोड़ दिया, साथ ही उनके एजंटोंने रिया-सतोंको इस बातके लिए उकसाया, कि वह श्रपनेको स्वतंत्र घोषित कर दें। दश-दश पाँच-पाँच गाँवोंकी रियासतोंके लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह ग्रपनी स्वतंत्र सत्ताको कायम रख सकें । तो भी शिमलाके पास दो-तीन गाँवोंकी रियासत ठियोगके राणाने अपनेको एक दिनके लिए विल्कुल स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ट्रावनकोर, इन्दौर, बड़ोदा, ग्रादिने कितने ही महीनों तक पैंतरेबाजी जारी रखी। टेहरीके राजाकी तानाशाही कितने ही सालोंसे चली स्राती थी। उसके विरोधमें सुमनको अपने तरुण प्राणोंकी ब्राहुति देनी पड़ी, ग्रौर कितने ही देशभक्तोंको बहुत संघर्षं करते प्राणोंकी विल चढ़ानी पड़ी। अंग्रेज शायद यह भूल रहे थे, कि जनताके सहयोग श्रौर समर्थनके विना रियासतोंकी सत्ताको बनाये नहीं रखा जा सकता। जनताने राजाग्रोंके विरुद्ध कभी कभी विद्रोह भी किये, किन्तु ग्रंग्रेजी बन्दूकोंके सामने उन्हें भुकना पड़ा । अंग्रेजोंके हाथके खिलौने ये राजे उन्हींके सहारे अब तक जीते भ्राये थे। भ्रव उनके वरदहस्तके उठ जानेपर रियासर्ताः तानाशाही श्रीर चल नहीं सकती थी। कांग्रेसके कुछ नेताग्रोंने रियासतोंके विलीनीकरण या एकीकरणका बहुतसा श्रेय राजाग्रोंको देना चाहा, ग्रौर रियासती प्रजाके समर्थन

ग्रीर सहायताको भुला देनेकी कोशिश की, लेकिन, हमें ग्रच्छी तरह मालूम है, कि यदि किसी राजाको प्रजाकी जरा भी शह मिलती, तो वह ग्रपनेको स्वतंत्र घोषित किये बिना ग्रथवा कमसे कम संघर्ष किये बिना नहीं रहता। राजाग्रोंने देखा, कि प्रजाके विरोधके कारण उनका कोई संघर्ष सफल नहीं हो सकता, उलटे मोटी-मोटी पेंशन मिलनेकी जो ग्राशा है, वह भी हाथसे चली जायेगी। यही कारण था, जो कि टेहरीके राजा ग्रीर उनके भाई-वन्घोंने भवितव्यताके सामने शिर भुकाना ग्रच्छा समभा। कांग्रेसी नेताग्रोंने जितना भी हो सका उनकी ग्राथिक, सामाजिक ही नहीं राजनीतिक स्थितिको भी बरकरार रखनेकी कोशिश की, जिसका फल मिला टेहरीमें निर्वाचनमें कांग्रेसियोंकी पूर्ण पराजय।

१५ ग्रगस्त १९४७को ग्रंग्रेजी शासनकी काली छाया भारतसे हटी, श्रौर २६ जनवरी १९५०से भारतको गणराज्य भी घोषित कर दिया गया, तो भी भारत स्रभी तक राजनीतिक और ग्रार्थिक तौरसे बृटिश साम्राज्यका स्रभिन्न ग्रंग है। हमारे नेताग्रोंने इसे सुनहला संबंध कहकर भूरि भूरि प्रशंसा की, किन्तु उससे कोई धोखेमें नहीं पड़ सकता । ग्रपने उत्तरी पड़ोसीको लाल बनते देखकर हमारे कुछ नेताम्रोंकी नींद उतनी ही हराम हो गई है, जितना कि एंग्लो-श्रमेरिकन साम्राज्यवादियोंकी । पिछले चार सालोंमें गढ़वाली लोगोंकी जिस तरह उपेक्षा की गई है, उसे देखते उनके भाव यदि ग्रधिक कड़वे हो जायें, तो ग्रारचर्य नहीं । उन्हें स्वदेशी राज्यसे वड़ी ग्राशा थी, किन्तु हर जगह निराश होना पड़ा । यातायातका सुधार ग्रौर सिचाईकी नहरें यहाँकी प्रथम ग्रवश्यकतायें हैं। सरकारके मंत्री, तो जान पडता है मिट्टीकी मुरत हैं, ग्रौर पुराना नौकर-शाहीयंत्र प्रजाकी गाढ़ी कमाईमें ग्राग लगानेमें पहले ही जैसा चला जा रहा है। ग्रपनी थैली ग्रौर भविष्यको देखे विना बड़ी बड़ी योजनायें हाथमें ले ली जाती हैं, फिर दस-बीस लाख रुपया वर्बाद करके उन्हें छोड़ दिया जाता है । चमोर्लीसे जोशीमठ तक २७ मील मोटरकी सड़क बनानेकी योजना स्वीकृत की गई। यदि प्रतिवर्ष पाँच-पाँच छ-छ मीलकी सड़क बनानेका प्रोग्राम रहता, तो आजकी ग्रवस्था न होती । ग्राँघी खोपड़ीवालोंने एक साथ ही २५ मीलकी सड़क बनानेमें हाथ लगा दिया । निदयोंके बड़े पुलोंको छोड़कर छोटे पुल और पुलियाँ भी तैयार की जाने लगीं। चमोलीके पासमें अलकनंदासे मिलनेवाली बिडही-गंगाके पुलके लिए लोहा भी तैयार कर लिया गया । एकाएक तार ग्राया, कि बजटमें पैसेके ग्रभावके कारण काम रोक दो । साल भरसे ऊपर सडकका काम बंद रहा । १२-१४ लाख रुपया लगाकर जो सडक तैयार की गई, उसे वर्षा बहा ले जानेके

लिए तैयार थी। जनताकी कमाईके लाखों रुपयोंकी होली जलानेका अपराधी कौन है ? यदि पाँच-पाँच छ-छ मीलकी सड़क साल-साल जनती, तो एक भी पैसा वर्बाद न होता। उत्तर-प्रदेशमें बहुतसे जिलों और स्थानोंमें ग्राज सरकारी बसें (रोडवेज) चल रही हैं। उनमें यात्रियोंको ग्रधिक ग्राराम रहता है, इसे कहनेकी ग्रवश्यकता नहीं। कोटद्वारासे श्रीनगर होते चमोली तक मोटरकी सड़क हैं। बदरी-केदारका यात्रा-मार्ग होनेके कारण यहाँ यात्रियोंकी बड़ी भीड़ रहती हैं। लोगों और सार्वजनिक संस्थाग्रोंने बहुत कोशिश की, प्रस्ताव पास किये, कि इस सड़कपर रोडवेजकी बसें चलाई जायें, लेकिन लखनऊके देवता प्राइवेट-बस मालिकोंसे इतने प्रभावित हैं, कि कोई सुनवाई नहीं होती। ऋषिकेशसे कीर्तिनगरकी बसोंमें तो पूरी ग्रंघेरगरदी चल रही हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा ग्रांदि जिस ची जपर दृष्टि डालें, सभी जगह ग्रांख पोंछने-का प्रयत्न किया जा रहा है। कहीं कहीं सिंचाईकी नहरोंका ग्रारंभ ऐसा ही प्रयत्न-है। हिंदीमें कचहरियों ग्रीर सरकारी कार्यालयोंका काम होनेसे जनताको बहुत सुविधा थी, लेकिन हमारा राज्य ग्राज भी जनताके लिए नहीं बल्कि नौकरशाहोंके सुविधेके लिए हो रहा है। टेहरी राज्य जब विलीन नहीं हुग्रा था, तो वहाँ रियासती सरकारका सारा कारबार हिंदीमें होता था, ग्रब जब टेहरी एक जिला हो गया, तो वहाँके काले साहबबहादुरोंके सुविधेके लिए ग्रंग्रेजीको ग्रपना लिया गया। इसे पतन कहेंगे या उत्थान। लेकिन, जब दिल्लीके देवता ग्रंधे ग्रंग्रेजी-भक्त हैं, तो यह छोड़ ग्रीर ग्राशा ही क्या हो सकती है ?

यह तो प्रत्यक्ष है कि गढ़वालके लोगोंकी म्रार्थिक स्थित दिन-पर-दिन शोचनीय होती जा रही हैं। नये शासनका यदि कोई फल मिला है, तो यही कि रिश्वतखोरी ग्रौर चोरबाजारीका चारों ग्रोर उन्मुक्त शासन है, जिसके नीचे जनता पिसी जा रही है, उसे ग्राशाकी किरण कहींसे दिखलाई नहीं पड़ती। वह कान उठाकर बड़े ध्यानसे सुनती है, जब उसे बतलाया जाता है, कि सामने दिखते हिमशिखर-श्रेणियोंके ऊपर तक लाल भवानी ग्रा चुकी है, जिसने ग्रपने शासनाधीन देशसे बेकारी ग्रौर मुखमरी, चोरबाजारी ग्रौर रिश्वतखोरीको देशनिकाला दे दिया है।

## अध्याय ३

## भोटान्त

## **९१. प्रदेश**

हिमालयके और भागोंकी तरह तिब्बतकी सीमाके पास यहाँ भी मंगोल मुखमुद्रावाले भोटांतिक लोगोंका प्रदेश है। गढ़वालमें नीती, माणा और नेलङ-की बस्तियाँ इन्हीं लोगोंकी हैं। इनमें नीती-उपत्यकामें मलारी, गमशाली, वमपा, नीती म्रादि कई गाँव काफी जन-संकुल हैं। माणा गाँव भोटांतिक लोगोंका है। माणा श्रौर नीती घाटोंकी वस्तियोंको मल्ला-पैनखंडा कहा जाता है। भागीरथीकी बड़ी बहिन जाह्नवीके ऊपरी भागमें नेलङ् स्रवस्थित हैं । माणामें ग्रकेला गाँव तथा कुछ छिटफुट घर वसे हुए हैं । १९३१में मल्ला-पैनखंडाकी जनसंख्या ३८९३ थी म्राज वह ५०००से म्रधिक होगी। माणामें ३००के करीब घर हैं। नेलङ्भी सौसे अधिक घरोंका गाँव है। इन तीनों भोटांतिक भूभागोंके गाँव ११००० फुटसे ऊपर तक बसते चले गये हैं, जिसके कारण लोग पाँच महीनेसे ग्रधिक ग्रपने गाँवोंमें नहीं रह सकते । ग्रक्तूबरमें ही उन्हें भ्रपना गाँव छोड़नेके लिए मजबूर होना पड़ता है। माणा भ्रौर नीतीके लोग अपने गाय-बैलों, भेड़-बकरियोंको लिये नीचे चमोली, नन्दप्रयाग तक जहाँ-तहाँ अपने अड्डे ही नहीं जमाते, बल्कि उनमेंसे कितने ही कोटढारा और रामनगर तक पहुँचते हैं । नेलङ्वाले बागौरी, हरसिल ग्रौर डुंडा (उत्तरकाशी)में ग्राकर जाड़ेका दिन काटते हैं, और उनमेंसे कितने ही अपने पश्योंको लेकर ऋषिकेश श्रौर देहरादूनके श्रासपास भी डेरा डालते हैं। इस प्रवाससे जहाँ वह श्रौर उनके पशु ऊपरके कठोर जाड़ेसे बच जाते हैं, उन्हें हरे पत्ते ग्रौर चारा भी सूलभ हो जाते हैं, वहाँ वह अपनी भेड़-बकरियोंपर माल ढोते कुछ मजुरी भी कर लिया करते थे। स्राज नीचेके स्थानोंमें मोटरें स्रीर लारियाँ चलने लगी हैं। धरासू, कींतिनगर, चमोली तक लारियाँ पहुँच गई हैं, इसलिए भोटांतिक लोगोंके लिए बकरी लादकर मजुरी करनेका अवसर नहीं रहा। प्राग्-ऐतिहासिक कालसे चले स्राते हिमालयके स्रज-पय स्रब मोटरपय बन गये हैं। उस दिन पांडुकेश्वरके पास कुछ माणाके लोग मिले । वह बहुत ग्राग्रहपूर्वक कह रहे थे, कि श्रव जाड़ों में हमारा नीचे जाना केवल पशुश्रों ग्रीर प्राणियों को कब्टभर देने के लिए रह गया है । वहाँ हम कोई जीविका नहीं कर सकते । जंगल-विभाग यदि हमें पांडुकेश्वरके पास केवल बसने भरकी जगह दे दे, तो हम यहीं जाड़ों में रह जाया करें । पांडुकेश्वर श्रीर उसके चार-पाँच मील ऊपर तकके गाँवके लोग जाड़ों में भी श्रपने घरों को नहीं छोड़ते । माणावालों की माँग बिल्कुल उचित है । घर बनाकर रहने के लिए १०-२० एकड़ जमीन छोड़ देने से जंगल-विभागकी कोई क्षति नहीं हो सकती । जिस जगहको वह दिखला रहे थे, वहाँ कोई देवदार जैसा उपयोगी वृक्ष भी नहीं था।

### **∫२.** लोग

भोटांतिक लोगोंकी मुखमुद्रा यद्यपि मंगोलायित है, किन्तु ग्रब उनमें बौद्ध केवल नेलङ्में रह गये हैं। तीनों जगहोंके लोग तिब्बतके साथ व्यापार करते हैं, ग्रौर तिब्बत जानेपर तिब्बती लोगोंके साथ खानपान भी रखते हैं। माणा-नीती-वालोंकी वातोंसे तो मालूम होता है, कि उनके पूर्वज कभी बौद्ध धर्मसे संबंध नहीं रखते थे। लेकिन, ग्राज भी वह विश्वास रखते हैं, कि लामा लोगोंका मंत्रतंत्र ग्रौर पूजापाठ भूत ग्रौर बीमारी भगानेके लिए जितना ग्रमोध सिद्ध होता है, उतना ब्राह्मणोंका नहीं। इसीलिए जब कोई लामा उनके गाँवोंमें ग्रा जाता है, तो उसकी सेवाग्रोंसे लाभ उठाये विना नहीं रहते। नीतिमें तोल्छा ग्रौर मार्छा दोनों जातियाँ मिलती हैं, किन्तु माणामें केवल मार्छा हैं। तोल्छा ग्रपनेको ग्रधिक ऊँचा समभते हैं, उनकी भाषा पहाड़ी है। मार्छा लोग द्विभाषीय हैं, पहाड़ीके ग्रीतिरक्त वह ग्रपनी भाषा भी बोलते हैं, जिसमें यद्यपि पहाड़ी हिंदी शब्द काफी है, किन्तु तिब्बती ग्रौर एक तीसरी भाषाके शब्द इस बातका संकेत करते हैं, कि तिब्बतियों ग्रौर किरातोंका भी उनसे संबंध रहा है। उनके गिनतींके शब्दोंको लीजिए—

| भोटिया (चिक) | 8                                               |
|--------------|-------------------------------------------------|
| " (निस्)     | २                                               |
| '' (सुम्)    | 3                                               |
| " (র্রা)     | 8                                               |
| " (零)        | q                                               |
| हिंदी        | દ્                                              |
| 23           | ৩                                               |
|              | " (निस्)<br>" (सुम्)<br>" (जी)<br>" <b>(</b> ङ) |

| ->- 1                   | . >                    |                            |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| लोग ]                   | भोटान्त                | २५३                        |
| श्राठ                   | . <i>n</i>             | ć                          |
| नौ                      | 11                     | 9                          |
| दस                      | "                      | १०                         |
| र्वास                   | 11                     | ११                         |
| ग्या                    | भोट (ग्य)              | १००                        |
| पंचभूतोंके नामोंमें भी  | इसी तरह किरात, तिब्बती | ग्रौर हिंदी शब्द पाये जाते |
| हैं, जैसे :             |                        |                            |
| र्ता                    | · किरात                | पानी                       |
| मे                      | भोट                    | भ्राग                      |
| बथोङ्                   | हिंदी (वात)            | हवा                        |
| माटी                    | हिंदी                  | मिट्टी <b>ं</b>            |
| मार्छा भाषाके कुछ ग्रौर |                        |                            |
| श्रमा                   | भोट                    | माता                       |
| श्रापा                  | भोट (यब्)              | बाप                        |
| रिङ्जे                  | किरात                  | बहेन                       |
| बेयद                    |                        | भाई                        |
| उमसरी                   |                        | स्त्री                     |
| खेवा                    | (भोट, खेवका)           | पति                        |
| चमा                     |                        | बेटी                       |
| द्यावता                 | हिंदी                  | देवता                      |
| गडन्                    |                        | नदी                        |
| जद                      |                        | गेहूँ                      |
| गा                      |                        | चावल                       |
| भस                      |                        | फापड़                      |
| मास्या                  |                        | भाभी                       |
| नम्स्या                 | भोट                    | बहू                        |
| लग                      | "                      | हाथ                        |
| नार                     |                        | पैर                        |
| मिग                     | भोट                    | ग्राँख                     |
| रच                      |                        | कान                        |
| ग्रोमिल्ल               |                        | मुँह                       |

| ख             |                                               | बाल              |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|
| स्या          | भोट (शा)                                      | मांस             |
| नङ्           | हिंदी                                         | नख               |
| नङ्गी         |                                               | <b>ग्रं</b> गूली |
| नम            | किरात                                         | गाँव             |
| विय <b>म्</b> | भोट (खिम्, खम्)                               | घर               |
| मरग           |                                               | कपाट             |
| विडी          |                                               | दिवार            |
| हास           |                                               | घोड़ा            |
| खुई           | किरात                                         | कुत्ता           |
| भलङ्          | भोट (बलङ्)                                    | बैल              |
| न्हमा         |                                               | बकरी             |
| भासी          |                                               | भेड़             |
| <b>वर</b> .   |                                               | लाम्रो           |
| ग्या          |                                               | यहाँ             |
| दिवङ्         |                                               | चलना             |
| ववङ्          |                                               | लाना             |
| जपङ्          | भोट (ज. वा)                                   | खाना             |
| तुङ्बङ्       | " (थुंड्-वा)                                  | पीना             |
| कन            |                                               | देखो             |
| यन (यमवङ्)    | भोट (ञन्-पा)                                  | सुनो             |
| तद            | , , ,                                         | मारो             |
| सद्दे         | भोट (सद्)                                     | मारो             |
| ्<br>दू       | ,                                             | यहाँ             |
| दी            | भोट                                           | यह               |
| दे            | भोट                                           | वह               |
| दो            |                                               | वहाँ             |
| गन,           |                                               | तु, तुम          |
| ग्ये, इन्     |                                               | मैं, हम          |
|               | <del>````</del> <del>```</del> <del>```</del> | t mari franc     |

मार्छा-भाषाके कितने ही शब्द कनोरी श्रौर राजी भाषामें मिलते हैं जिससे पता लगता है, कि उनका मूल श्राधार, किरात-किन्नर-नाग जाति है। तिब्बनके

सीमान्तपर रहने तथा हजार वर्षसे अधिकसे राजनीतिक और धार्मिक तौरसे अपने उत्तरके पड़ोसियोंके साथ घनिष्टताके कारण यदि गिनती, पंचभूतों तथा रक्त-संबंधियोंके वाचक शब्दों तकमें तिब्बती भाषा घुस आये, तो कोई आश्चर्य नहीं। वस्तुतः अभी हाल तक तिब्बती शासक माणा आदिको अपनी प्रजा मानते आये हैं। नेलङ्वालोंपर तो उनका दावा अब भी बहुत कड़ा है और वह नेलङ्से १७-१८ मील नीचे तकके जंगल और भूभागको अपने राज्यके भीतर मानते हैं।

ब्राह्मणधर्मकी छाप तीनों जगहोंके भोटांतिक लोगोंपर पड़ी है। सभी अपनेको क्षत्री कहते हैं और कितनों हीने जनेऊ पहिन लिया है। इस बातमें माणा और नीतीवालोंकी अवस्था बिल्कुल जोहारियों जैसी है। नेलङ्वाले अब भी बौद्धधर्मसे संबंध रखते हैं और उसे छिणानेकी कोशिश नहीं करते। मार्छा लोगोंका जोहारी तथा दूसरे भूटांतिकोंसे शादी-ब्याह होता है। उनमें बादरजी, बुडवाल नेतवाल, कनारी, मोल्पा, डल्ड्या, जित्वान, धालोली आदि कितनी ही उपजातियाँ या गोत्र हैं। वह ब्याह-शादी अपने गोत्रमें नहीं करते। लड़कियाँ आम तौरसे चौदह-पन्द्रह सालकी उम्रमें शादी योग्य मानी जाती हैं। माता-पिता कन्या-शुल्क लेते हैं और इसके लिए कभी कभी लड़केवालेको हजार रुपया तक देना पड़ता है। कुछ लोग दूसरे राजपूतोंकी तरह तिलक-दहेज देकर कन्यादान भी करते हैं। गरब्याङ् या व्यांसमें अब भी चली आती कितनी ही प्राचीन किरात-प्रथाओंको ये लोग छोड़ चुके हैं।

भोटांतिक लोगोंकी बस्तियां ९००० फुटसे नीचे कहीं नहीं है, इसलिए उनके यहां नंगा जौ, फापड़ और सर्द जगहोंका गेहूं ही अच्छी तरह हो सकता है। इनकी भूमि आलूके लिए बहुत अनुकूल है। वहाँ वह पैदावार और आकार दोनोंमें बड़ा होता है।

### **§३. स्त्रियां**

भोटांतिक स्त्रियोंका समाजमें स्थान अपनी पहाड़ी बहिनोंसे कहीं अधिक ऊँचा है। वह घरके काममें बहुत कुछ स्वायत्त-शासन रखती हैं। इसका कारण यह भी है, कि जब उनके पुरुष व्यापारके लिए महीनों तिब्बतमें अटक जाते हैं, तो घरके प्रबंध तथा खेतीबारीके हरेक काममें उन्हें स्वयं निर्णय करना पड़ता है। अतिशीत स्थानके निवासी होनेके कारण यहांके स्त्री-पुरुषोंकी पोशाक ऊनी कपड़ोंकी होती है, जिन्हें वह स्वयं बनाते हैं। इनके रंगदार धारीवाले कपड़े बड़े सुंदर और मुलायम होते हैं, जिनका उपयोग स्त्रियां अपने लिये पोशाक बनानेमें करती हैं।

मार्छानियां अपने सिरपर एक घोषीकी तरहका लंबा कपड़ा रखती हैं, जो ललाट छोड़कर सिरको ढाँके एड़ी तक पहुंचता है। इसके ललाटके ऊपरवाले भागको कमख्वावकी तरह रंगबिरंगे फूलपित्योंसे अलंकृत किया जाता है। यह सूती कपड़ा केवल शोभार्थ ही पहना जाता है, इससे न जाड़ेसे बचाव हो सकता है न वर्षासे, और न कोई चीज ही इसमें रखी जा सकती है। शायद मध्य-एसियाके किर्गिज, कजाक आदि जातियोंमें भी ऐसी अलंकारिक पोशाक का रवाज है। हो सकता है यह कत्यूरी-कालका अवशेष हो। कत्यूरी रानियां और राजकुमारियां शोभाके लिए ऐसे ही अवगुंठनको इस्तेमाल करती हों, जो आज भी इनमें चला आ रहा है। माणाके मार्छा ही नहीं, बिल्क नीतिके तोल्छा भी ऐसी घोषी इस्तेमाल करते हैं। माणाके नीचे दुर्याल लोगोंके गांव हैं। इनपर मंगोलमुखमुद्राका प्रभाव नहीं-सा देखा जाता, लेकिन इनकी स्त्रियां भी ऐसी घोषी इस्तेमाल करती रहीं हुं। दुर्याल के नीचे जोशी मठके इलाकेमें जोशियाल रहते हैं। दुर्याल और जोशियाल खस-जातियाँ हैं, यद्यि अब वह अपनेको राजपूत कहते हैं।

### **88.** तिब्बती व्यापार

गढवालके भोटांतिक लोगोंकी जीविकाका बहुत वड़ा सहारा तिब्बतके साथ-का व्यापार है। कुमाऊँके परिचयमें हमने बतलाया है, कि किस तरह भोटांतिक लोग भ्रपनी व्यापार-यात्रायें करते हैं भ्रौर किस तरह वह मानसरोवर प्रदेशसे लेकर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बईतक ग्रपना व्यापारिक संबंध कायम किये हुए हैं। पहले किसी समय तिव्वत या जौनसारकी भांति भोटांतमें भी सभी भाइयोंका एक विवाह होता रहा होगा, किंतु इस प्रथाको हटे वहुत समय हो गया । वहुपति-विवाहका एक बहुत बड़ा लाभ है जनसंख्याको बढ़ने न देना । भोटांतिक लोगोंमें जनवृद्धि बहुत हुई है, किंतु उसके कारण उसी मात्रामें दरिद्रता न बढ़नेका एक प्रधान कारण था, तिब्बतके व्यापारमें वृद्धि । किसी समय माणावालोंका इस व्यापारमें वहत भाग रहा, किंतु भ्राजकल नेलङ्वाले भी उनसे भ्रागे बढ़े हैं। नीतीमें तो लखपती सेठ भी हैं। १९५१ई०में सारे भोटांतकी तरह गढ़वालके भोटांतिक व्यापा-रियोंमें भी वड़ी घबड़ाहट पैदा हुई थी, जब कि उन्होंने सुना, कि तिब्बतमें कम्य-निस्ट ग्रा रहे हैं। वस्तुतः उनके व्यापारको खतरा दूसरी जगहमे पैदा हो गया था। राजधानी ल्हासासे दूर होनेके कारण पश्चिमी तिब्बत शांति और सुरक्षासे वंचित प्रदेश है, जिसके कारण हमारे व्यापारियोंको हमेशा वहां डाक्य्रोंसे खतरा बना 

है। साधारण स्थितिमें भी पश्चिमी तिब्बतके अधिकारी जोङ्पोन, गर्पोन डाकुओं-की रोक-थाम नहीं कर सकते। उस साल जब उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट सेनाके तिब्बतपर अभियानकी बात सुनी, तो उनकी नींद हराम हो गई। कितने ही तिब्बती अफ़सरोंने तो अपने परिवारोंको सुरक्षित समफकर भारत भेज दिया और स्वयं भी एक पैर रिकाब पर रखे खड़े थे। ऐसी अवस्थामें यदि पश्चिमी तिब्बतमें डाकुओंका बल अधिक बढ़ता तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं, इसी लिये और भी अधिक तैयारीके साथ जानेकी अवश्यकता थीं।

# §५. तिब्बत-चीन समफौता श्रौर मोटान्त

तिब्बत ग्रौर चीनके बीच शांतिपूर्ण समभौता होनेका महत्त्व ग्रौर प्रभाव जितना तिव्वत और चीनके लिए है, उससे कम भारतके लिए नहीं है। हमारी उत्तरी सीमापर ग्रामामसे लेकर लदाख तक तिब्बत ग्रवस्थित है, ग्रौर हमारी सीमाके भीतर भी लाखसे अधिक ऐसे भारतीय नागरिक हैं, जो भाषा, जाति, संस्कृति या धर्मसे तिव्वतके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, साथ ही उनकी जीविका-का बहुत कुछ अवलंब तिब्बतके साथ होता व्यापार है--वैसे तो तिब्बत भी सांस्कृतिक तौरसे भारतका एक अविभाज्य अंग है। सैकडों वर्षोसे तिब्बत विश्वके प्रगति प्रवाहसे भ्रलग-थलग रहकर नदीकी छाड़नकी तरह भ्रवरुद्ध-गति हो गया था, जिसके कारण जहाँ वह ज्ञानविज्ञानमें पिछली कई शताब्दियोंमें म्रागे नहीं वढ़ सका, वहां उसके दक्षिणमें म्रवस्थित भारतके सर्वेसर्वा हिटिश साम्राज्यवादी उसकी स्रोर लालचभरी नजर से देखते रहे। यही नहीं, बल्कि १८८७ श्रौर १९०४ ई० में दो वार स्रंग्रेजोंने तिब्बतपर स्राक्रमणकर उसे स्रपने साम्राज्यका ग्रंग बनानेकी कोशिश भी की, जिसमें उन्हें ग्रसफलता इसीलिए हई, कि रूस मार्गमें बाधक था; तो भी ल्हासा (राजधानी) से चार दिनके रास्ते (ग्यानुची) तकका दक्षिणी वाणिज्य-मार्ग ग्रंग्रेजोंने ग्रपने ग्रधीन कर रखा। पिछले कुछ सालोंमें, जब चीन श्रीर तिब्बतकी तनातनी रही, श्रंग्रेजोंने हर तरहसे तिब्वतको ग्रपनी मट्ठीमें करनेकी कोशिश की। जब वह हिन्दुस्तान छोड़कर चले गये, तो उन्होंने अपना काम भारतसे निकलवाना चाहा। वह भारतको प्रलोभन देते रहे, कि ब्रिटिश शासनने जो बहुतसे विशेषाधिकार तिब्बतमें प्राप्त किये हैं, वह भारतके उचित ग्रधिकार हैं। दुर्भाग्यसे हमारे शासकोंकी ग्रदूर-दिशतासे उन्हें लाभ उठानेका मौका मिला। हमने ग्रंग्रेज साम्राज्यवादी एक पुराने राजनीतिक अफसरको ही अपना प्रतिनिधि बनाकर तिब्बतमें बहुत समय तक

रखा। उसने तथा दूसरे अंग्रेज और अमेरिकन एजन्टोंने चीतके विरुद्ध तिब्बतको भड़कानेमें कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी। यद्यपि कहनेको तो हम भारतकी, परराष्ट्र नीतिको स्वतंत्र बतलाते हैं, िकन्तु अब भी हमारे गुरु वही साम्राज्यवादी अंग्रेज हैं। सरकारी विशेषज्ञोंके लिए ही नहीं, बिल्क "हिन्दुस्तान टाइम्स" जैसे पत्रोंको पंक्तियोंसे भी इसकी सत्यता सिद्ध होती है। २९ मई १९५१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स"(डाक-संस्करण)को उठाकर देखिए, प्रेस-ट्रस्ट-आफ इण्डियाके समाचारमें यही भाव काम करता दिखाई पड़ता है। वहां छपे समाचारोंको देखनेसे मालूम हो जाता है, िक कोई भारतीय नहीं, बिल्क अंग्रेज साम्राज्यवादी इन पंक्तियोंको लिखते तिब्बतमें चरम-स्वायत्तशासन स्थापित न होनेके लिए आँसू बहा रहा है। चरम स्वायत्तशासनका अर्थ था—तिब्बतमें मध्य-युगीन सामन्तवाद कायम रहे, और वहाँकी साधारण जनता अब भी सामन्तोंकी अर्थदासताके नीचे कराहती रहे। क्या साम्यवादी चीन इसे स्वीकार कर अपनेको कलंकित करनेको तैयार हो सकता था?

तिब्बतके शासकोंने समभौतेपर हस्ताक्षर ग्रासानीसे नहीं किया। भारतीय प्रतिनिधि स्रंग्रेज तथा दूसरे पश्चिमी साम्राज्यवादियोंके बहकावेमें स्राकर पिछले दो-तीन वर्षोंसे उन्होंने भरसक कोशिश की, कि चीनी गणराज्यके साथ समभौता न हो, ग्रौर उनका निरंकुश शासन-शोषण वैसा ही बना रहे । व्यापार-मिशनके वहाने उनके ग्रादिमयोंने ग्रमेरिका ग्रीर इंगलैंड तक की खाक छानी। उन्हें भरोसा था, कि जिस तरह दुनियाके हर कोनेमें जनताके आर्थिक और राज-नीतिक स्वतंत्रता-संघर्षके विरुद्ध अमेरिका जनधनसे सहायता करनेको तैयार रहता है, वैसे ही वह तिब्बतमें भी करेगा । लेकिन समुद्रतटसे दूर १७-१८ हजार फुटके डांड़ोंको पारकर तिब्बतमें हस्तक्षेप करना ग्रमेरिकाके लिए ग्रासान काम नहीं था, विशेष कर जब कि स्रमेरिकाके सब कुछ करने पर भी चीनसे चाङ्काइ-<mark>क्षेककी</mark> पतंग कट गई । भारत अपनी भूमिको अमेरिकाके रणप्रयाणके लिये देनेको तैयार नहीं था । ऐंग्लो-ग्रमेरिकन साम्राज्यवादने इसकी भी भरपूर कोशिश कीं, कि भारत तिब्बतकी पीठ ठोके । भारतको प्रलोभन देते हुए कहा गया, कि भ्रंग्रेजोंने पिछले डेढ़ सौ सालोंके प्रयत्नसे जो विशेषाधिकार तिब्वतमें पाये हैं, उनका उत्तराधिकारी अब भारत है। इस विशेषाधिकारमें एक है—कलिम्पोङ्से ल्हासा जानेवाले मार्गमें भारत-सीमासे ग्यान्ची तकके मार्गका भारत-सरकारके हाथमें होना । १९०४ में अंग्रेजी सेनाने ल्हासा तकको अपने अधिकारमें कर लिया; लेकिन अंतमें रूसके साथ समभौता करनेके बाद उसे वहांसे हटना पडा,

तो भी हमारे सीमान्तसे ग्यान्ची तककी सड़क, किनारेके पड़ावों, डाकवंगलों तथा तार-लाइन और डाकखानोंपर श्रंग्रेजोंने श्रपना श्रिषकार रखा, जो कि उनके जानेके वाद ग्रव भारतके श्रिषकारमें हैं। यहीं नहीं, ग्यान्चीमें उन्होंने काफी भूमि लेकर वहाँ एक छोटा-मोटा किला खड़ा कर लिया, जिसमें सौ के करीब हमारे सैनिक रहते श्राय है। किसी भी स्वतंत्र देशके भीतर ऐसा श्रिषकार नहीं प्राप्त किया जा सकता, यह कहनेकी श्रवश्यकता नहीं है। किन्तु श्रागे बढ़नेकी नीतिसे श्रंघे श्रंग्रेज ऐसा करनेके लिए बाध्य थे। श्रंग्रेजोंकी नीतिके श्रन्थानुसरण करनेवाले भारतीय सरकारके कर्णधार श्राज उन सब श्रिषकारोंको श्रपने हाथमें रखे हुए हैं। किन्तु यह निश्चित है, कि नवीन चीनके श्रिषक्ष श्रंग तिब्बतमें ये श्रिषकार श्रव कायम नहीं रखे जा सकते।

तिब्बत ग्रौर चीनके बीचमें जो समभौता हुग्रा है, उसमें तीन चीजें मुख्य हैं— (१) तिब्बत और चीनके बीच एक मैत्रीपूर्ण संधि, (२) तिब्बतका चीनी स्रधि-कारियोंके साथ सहयोग और (३) दलाई लामा और पण्-छेन् लामाका मिलकर काम करना । यह आशा मश्किलसे की जा सकती थी, कि तिब्बतके शासक जिस निरंक्शताके साथ प्रजाका शोषण ग्रीर उत्पीड़न करते चले ग्राये थे, ग्रीर जिस तरह वहांके उपजके साधन-भूमि ग्रौर पशु-का स्वामित्व प्रायः सारा ग्रपने हाथोंमें रखे हुये थे, वैसी स्रवस्थामें वह चीनके साथ समभौता करनेके लिए नहीं तैयार होयेंगे । लेकिन उनके स्रपने परिवारके व्यक्ति जब स्रमेरिका स्रौर इंगलैंड तककी खाक छान आये, और देखा कि चीनसे लड़नेके लिए कोई विदेशी शक्ति अपनी सेना श्रौर सामग्री तिब्बतमें भेजनेके लिए तैयार नहीं है, भारत भी इसके लिए ऐंग्लो-श्रमेरिकन साम्राज्यवादियोंके इशारे पर नाचनेके लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें साफ दिखाई पड़ा, कि तिब्बतका चीनसे खटपट करनेका परिणाम यही होगा, कि हमें भी दूसरे कान्तिविरोधी शरणाथियोंकी तरह दर-दर मारा-मारा फिरना पड़ेगा। मेरे चिरपरिचित तिब्बतके एक प्रभावशाली मंत्रीके अनुजने-- जो कि स्वयं जेनरल हैं—सारी दुनिया देखनेके बाद विचार प्रकट किया था: ''हमें समभौता कर लेना चाहिए । भवितव्यताके सामने शिर नवाना ही बुद्धिमत्ता है । देश छोड़कर भागे. कान्ति-विरोधी रूसियों तथा दूसरोंकी दयनीय दशा देखकर वैसी गलती नहीं करनी चाहिए। ग्रव तक जो कुछ शोषण ग्रौर उत्पीड़न करके ग्रानंद मौज कर लिया, सो कर लिया; अब अपनी विद्या-बुद्धिसे हमें अपनी जातिकी सेवा करनेके लिए तैयार होना चाहिए, यदि चीनी कम्युनिस्त हमें इसका ग्रवसर देवें । यदि ऐसा अवसर न भी मिले, तो भी मैं कहूंगा, कि बाहर दर-दर मारे-मारे फिरनेसे देशमें मर जाना ग्रच्छा होगा।'' तिब्बर्ता जेनरलकी यह बात तिब्बतके सामन्तशाही शासकोंके एक प्रभावशाली भागके भावोंको प्रगट करती थी ।

तिब्बतमें बहुत प्राचीनकालसे चीनके समर्थक होते आये हैं। पिछली शताब्दीमें चीन-समर्थक, रूस-समर्थक और अंग्रेज-प्रमर्थक तीन दलोंका प्राद्रभीव हुन्ना। बल्कि यह कहना चाहिए कि जब दक्षिणसे अंग्रेजोंका दवाव पडता, तो तिब्बतमें इसकी प्रतिकिया रूसके साथ सहान्भृतिके रूपमें होती। पिछले (१३ वें) दलाई ज्ञामा रूसके साथ घनिष्ट संबंध स्थापित करनेके लिए तैयार हो गये थे, जिसके ही कारण १९०४ ई० में ग्रंग्रेजोंने ग्रपर्ता सेना तिब्बतमें भेजी । पीछे जब चीनी ग्रधि-कारियोंने ल्हासा सरकारकी बागडोर पूरी तौरसे अपने हाथमें लेनी चाही, तो दलाई लामा भागकर दोर्जेलिङ् चले आये, और चीनमें प्रथम गणराज्य कायम होने (१९११) के बाद ही तिब्बत लौट सके । तबसे मरनेके समय तक वह सदा बहुत कछ ग्रंग्रेजोंके पक्षपाती रहे । तो भी चीन-प्रमर्थकों एवं रूस-समर्थकोंका बिलकल ग्रभाव नहीं होने पाया । १७ वीं सर्वाके मध्यमें, जब कि भारतपर शाहजहांका शासन था, मंगोलोंने खंड-खंडमें विभक्त तिब्बतको जीतकर उसे पांचवें दलाई लामाके हाथमें दे दिया । तबसे दलाई लामोंका शासन गुरू होता है । पांचवें दलाई लामाके विद्या ग्रौर दीक्षा-गुरु टशी-ल्हुक्यो मठके एक महापंडित (पण्-छेन्) थे। शासनसृत्र प्राप्त करनेके बाद पण्-छेन् ग्रौर उनके उत्तराधिकरियोंका मान बढ गया, जिसे विदेशी लोगोंकी भाषामें कहा जाने लगा कि शासनके राजा दलाई लामा है, और धर्मके राजा पण्-छेन् (टर्शा) लामा । १३वें दलाई लामा भ्रौर उनके समकालीन छठें पण्-छेन् लामामें मनमुटाव हो गया । अन्तमें पण-छेन् लामाको टर्शा-ल्हन्योसे बड़ी मुश्किलसे प्राण बचाकर चीनमें शरण लेनी पड़ी। यह घटना १९२३ की है। तबसे पहिले तीनों दलोंके अतिरिक्त एक चौथा दल पण-छेन लामाका भी तैयार हो गया। यह दल ऐसे राजनीतिक दल नहीं थे, जिनमें एक ग्रादमीको किसी एक दलसे बंध जानेकी ग्रवश्यकता हो।

दलाई लामाके जीवित रहते समय इसकी बहुत कोशिश की गई, कि पण्-छेन् लामा देशमें लौट आवें। शायद मरनेके समय (दिसंबर १९३३) से पहिले दलाई लामाकी इच्छा हो भी गई थी, किन्तु वह कार्यरूपमें परिणत न हो सकी। दलाई लामाके मरनेके बाद भी पण्-छेन् लामा कुछ वर्षों तक जीते रहे। उन्होंने बल्कि १३वें दलाई लामाके नये अवतारवाले लड़केको भी चुन लिया था। अभी किसी बातका निर्णय नहीं हो सका था, कि पण्-छेन् लामा चीनहीं में मर गये, और उनके अवतारके तौरपर चीनने एक लड़केको, स्वीकार कर लिया गया, जो अब पण्-छेन्

लामा है, और नये समभौतेके अनुसार वह २९ वर्षों वाद टर्शा-ल्हुन्योके सिहासनपर य्राकर बैठा । यह विचित्र बात है, कि वर्तमान दलाई लामा ग्रौर टर्शा (पण्-छेन्) लामा दोनों ही मुख्य-तिब्बती नहीं, बल्कि चीनके भीतर रहनेवाली ग्रम्दो (तंगुत) जातिके हैं। यद्यपि भाषा, धर्म ग्रादिकी दृष्टिसे ग्रम्दो ग्रौर तिब्बती सगे भाई हैं, किन्तु सातवीं सदीमें तिब्बतके बौद्धधर्मी होनेसे बहुत पहिलेसे अम्दो लोग बौद्ध और सुसंस्कृत हो चुके थे, वह कुछ समय तक चीनके शासक रहे । आजकल तो तिब्बतमें यह सर्वमान्य सा ग्विश्वास है, कि विद्यामें अम्दो विद्वानोंका समकक्ष कोई नहीं हो सकता। तेरहवें दलाई लामा ग्रीर पिछले पण्छेन् लामाने ग्रम्दोसे बड़े बड़े विद्वानोंको लाकर भ्रपने यहां सम्मानसे रखा था। दलाई लामाके सम्मानित विद्वान् गेशे शे-रव् ग्रद्भुत विद्वान हैं। वह पीछे नानिकङ्चले गये, किन्तु कम्यूनिस्त सेनाके मानेके बाद उनके साथ काम करने लगे। जब मंग्रेजोंने म्रपने प्रोपेगण्डाके लिये ल्हासामें रेडियो स्टेशन खोला, तो गेशे-शे-रब् ग्रम्दोके एक रेडियो स्टेशनसे सिंहगर्जन करने लगे । तिब्बतमें रेडियो बहुत कम लोगोंके पास हैं, तो भी भाड़ेके टट्ट्योंके मुकाबलेमें स्रपने देशके सर्वश्रेष्ठ विद्वानुकी वाणीका कितना उनपर प्रभाव पड़ेगा, इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं। ल्हासामें उनके शिष्य बहुतसे मौजुद हैं । गेशे शे-रब् की देखरेखमें बने एक सौ तीन पोथियोंके महान् संग्रह कन्-जुरका ब्लाक ग्रभी भी वहाँ मौजूद है। १९३४ में जब मैं दूसरी बार तिब्बत गया था, तो उनसे बराबर शास्त्रचर्चा होती रहती थी। वह बड़े मिलनसार ग्रौर जिज्ञास् पुरुष हैं । उनके शिष्य गेशे गेन्-दुन-छोम्-फेल् (पंडित संघधर्मवर्धन) एक सुन्दर कवि, अच्छे चित्रकार तथा प्रौढ़ दार्शनिक थे। वह १९३४ में मेरे साथ पहिले पहिले भारत त्राये, ग्रीर तबसे १२ वर्ष तक ग्रायिकांश भारत ही में रहे। यहाँ <del>श्राने</del>पर उन्होंने अंग्रेजीका ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, श्रीर ग्राधुनिक श्रनुसन्धानके ढ़ंगको सीखते हुए साम्यवादके प्रभावमें भी ग्रा गये। जब वह स्वदेश (ग्रम्दो) लौटनेके स्यालसे ल्हामा गये, तो उदारिवचारोंके लिए उन्हें पकड़कर जेलमें डाल दिया गया, श्रौर कष्ट भी दिया गया। उन वक्त मैंने तिब्बतके प्रभावशाली व्यक्ति-योंसे कहा था, कि ऐसे विद्वान्के साथ ऐसा वर्ताव ग्रापके ग्रपने हितोंके लिये भी अच्छा नहीं है।, खैर, गेशे धर्मवर्धन जेलसे वाहर निकाल दिये गये, श्रौर उन्हें ल्हासा-में नजरवन्द रखके तिब्बती। इतिहासके लिखनेमें लगा दिया गया। अकसोस, वह विद्वान् कम्युनिस्त ल्हासामें कुछ महीने ही रहकर चल बसा । यह कहनेका ग्रमिप्राय यहीं है, कि तिब्बत नवीन विचारके मनिषियोंसे सर्वया शून्य नहीं है। नये सम-भौतेके हो जानेपर सेनापति चु-ते के कयनानुसार तिब्बतकी शांतिपूर्ण स्वतंत्रता

एक वास्तविक वस्तु-सत्य है, ग्रौर इस स्वतंत्रताके बाद तिब्बतको हरएक क्षेत्रमें ग्रागे बढनेका मौका मिलेगा।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

चींन तिब्बतके समभौतेसे एक ग्रौर भारी भय हमारे देशके सिरसे उतर गया । कह चुके कि श्रासामसे लदाखतक हमारी मीमाके भीतर हमारे नागरिक तिब्बती:-भाषाभाषी: या द्विभाषी: एक लाखके करीव नरनारी: रहते हैं। इनमें कुमाऊँ, गढ़वाल, टेहरीं, ग्रौर कनोर (हिमाचल प्रदेश) के बन्धुग्रोंपर तो भारी संकट ग्रा गया था। ये लोग तिब्बतके साथ सदासे व्यापार करते चले ग्रा रहे थे। इनकी जीविका ग्रीर समृद्धिका ग्राधार वहीं व्यापार था। हमारी सरकारके भ्राग्रहपर जब चीनने तिब्बतमें सेना भेजनेका ख्याल छोड दिया, तो पश्चिमी तिब्बतके हमारे व्यापारकी स्रवस्था स्रनिश्चित हो गई। ल्हासा सरकारके जो ग्रधिकारी इस भागमें रहते थे, वह ग्रपनी स्थितिको बिल्कुल डावांडोल समभते थे, इसलिए उनमेंसे कितनोंने तो अपने परिवारको भारत भेज रखा था । पश्चिमी तिब्बतमें वैसे भी हमारे व्यापारियोंको सदा डाकुग्रोंका भय बना रहता था, जिसमें अब और भी वृद्धि हो गई, जब स्थानीय अधिकारियोंकी यह मनोदशा देखी जाने लगीं । जूनका महीना हमारे व्यापारियोंके तिब्बतप्रयाणका है । मैं मई (१९५१) के स्रंतमें माणा (बदरीनाथसे दो मील स्रागे) गया था, स्रौर नीतीके भी बहुतसे व्यापारियोंसे मिला । करोड़ों रुपये ऊन ग्रीर दूसरी चीजोंके ग्रिग्रिमके रूपमें फँसे होनेसे हमारे व्यापारी ग्रपनी व्यापार-यात्राको स्थगित नहीं कर सकते थे। किन्तु, साथ ही अनिश्चित अवस्थासे वह बड़े व्याकुल थे। वह जानते थे, कि अबके डाकुग्रोंका उपद्रव बहुत ग्रधिक होगा, जिससे वह केवल ग्रपने बलपर ही रक्षा पा सकते हैं। भारत-सरकारसे जब उन्होंने वन्दूकोंके लाइसन्स माँगे, तो वही पुरानी नौकरशाही मनोवृत्तिका परिचय दिया गया । माणाके तीन सौ परिवारोंके ्र लिए तीन बन्दूकें मिलीं, जिसे भी उन्हें पहाड़में नहीं वरेलीसे जाकर लाना पड़ा । छ महीनेके लिए एक बन्दूकके वास्ते ५० कारतूस दिये गये। वन्दूकें भी सात-सात सेरकी इतालियन थीं, जिनके कारतूस ग्रासानीसे नहीं मिल सकते । यह कहनेकी ग्रवश्यकता नहीं, कि जिस देशमें माल बकरियोंपर दोया जाता है, वहाँके लिए यह सात सेरकी बन्दूकें उपयुक्त नहीं हो सकतीं। माणावाले कह रहे थे, कि कमसे कम हमें १५ बन्दूकें मिलनी चाहिएं, तब हम ग्रपर्ना रक्षा करनेमें समर्थ हो सकेंगे। मैंने इसके बारेमें दिल्ली लिखनेका स्याल किया था लेकिन इसमें सन्देह था, कि जूनमें यात्रा शुरू करनेसे पहिले उनके पास बन्द्रकें

पहुँच सकेंगी। अंग्रेजोने हथियारोंका कानून इसलिए बनाया था, कि परतंत्र भारतको पुरी तौरसे निहत्था रखा जाये । न मालूम, ब्राजकलकी हमारी सरकार किसलिए हथियारोंके कानुनको पहिले ही की तरह कायम रखे हए हैं ? कांग्रेस--नरमदलियोंकी कांग्रेस भी-प्रस्ताव पास करती ग्राई थीं, कि हथियारोंका कान्त उठा दिया जाये, ग्रौर भारतके हरएक व्यक्तिको स्वतंत्र नागरिकके तौरपर हथियार बाँधनेका ग्रधिकार हो। लेकिन, ग्रधिकार मिलते ही हमारे शासक उस प्रस्तावको घोलकर पी गये। जान पड़ता है, वह भी अपनी जनताको श्रंग्रेजोंकी भाँति ही शंकाकी दृष्टिसे देखते हैं । श्रस्तु । यहाँ तो श्रपने व्यापारियों-की रक्षाके लिए उनके बीचमें बन्दूकोंको मुफ्त बाँटना चाहिए था, किन्तु वही नौकरशाही चालें स्रौर बाधाएँ रास्तेमें डाली गई। तिब्बतमें चीनके प्रभावके श्रानेसे माणा ग्रौर बम्पा (नीती)में नये थाने कायम किये गये हैं, उनके द्वारा भ्रपेक्षित बन्दुकें ग्रासानीसे भ्रौर जल्दी भेजी जा सकती थीं। हालके समभौतेका प्रभाव यदि पश्चिमी तिब्बतमें जल्दी नहीं पहुँचा होता, तो ग्रभी भी हमारे व्यापा-रियोंको डाकुग्रोंका भय रहता। ऐसी ग्रनिश्चित ग्रवस्था पैदा करनेकी काफी जिम्मेवारी हमारी सरकारपर भी थी, क्योंकि उसीने चीनको सेना न भेजनेके लिए स्राग्रह किया था। डाकस्रोंसे हमारे व्यापारियोंको स्रपनी रक्षा करनेके लिए उसे वन्द्रकें भेजनेमें वहानेबाजी नहीं करनी चाहिए थी ग्रौर नीतीवालोंको सौ तथा माणावालोंको पंद्रह इसी तरह जोहार, व्यांस, गरव्याङ्, नेलङ् ग्रौर कनौर श्रादिके व्यापारियोंको भी पुलिस-थानोंके द्वारा काफी बन्दुकें पर्याप्त कारतुसोंके साथ भेज देनी चाहिये थीं। यह स्मरण रहे, कि यह व्यापारी उनका दाम देना चाहते थे। ग्रगर हमें ग्रपने सीमान्तके नागरिकोंका सर्वनाश करना ग्रभिप्रेत नहीं है, तो नवीन तिब्बतके साथ हमारा घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित होना चाहिए। तिब्बत-चीन समभौतेके हो जानेसे ग्रव हमारे व्यापारी संतोषकी साँस ले रहें हैं। श्रीर उनकी सर्वनाशकी स्राशंका दूर हो रही है। भारतका नवीन तिब्बत श्रीर नवीन चीनसे सुन्दर संबंध कायम हो, हमको यही कामना करनी चाहिए।

## अध्याय १

## निवासी

## ९१. लोग

(१) गाँव—गढ़वालके गाँव पानीकी सुविधाके अनुसार तथा यह स्याल करके भी ऐसे स्थानोंपर बसे हैं, जहाँ गाँवके ऊपर और नीचे उसके खेत हों। घर प्रायः एक पतली गलीके दोनों ओर बने होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, कि गलीके ऊपर या नीचे दूसरी भी समानांतर गलियाँ हों। बीठ और डोम दोनों वर्गोंके टोले अलग-अलग होते हैं। बीठमें सभी बड़ी जातिवाले हैं। यह शब्द शिमलासे नेपालतक इसी अर्थमें इस्तेमाल होता है। डोम अछूत हैं, जिन्होंने आत्मचेतना आनेके साथ अपनेको शिल्पकार कहना शुरू किया है। प्रत्येक घरके सामने पत्थर-पटा आँगन होता है। पहिले दो-तल्ले मकानोंके निचले तल्लेमें पशु रखे जाते थे, किन्तु किसी किमश्नरने मना कर दिया, जिसके बादसे ढोरोंके मकान अलग बनने लगे। आम तौरसे दोनों तल्लोंपर दो दो कोठरियाँ होती हैं। अच्छे घरोंमें ऊपरी तलकी कोठरियोंके आगे डंडियाला (बरांडा) होता है। आँगनमें प्रायः नारंगी, आडू और केले लगे रहते हैं। दूरसे देखनेपर गढ़वालके ग्राम गंधर्वनगरसे सुंदर दीख पड़ते हैं।

गढ़वाल जिले स्रौर टिहरीमें २४५६ गाँव हैं।

(२) जनसंख्या-गढ़वाल ग्रौर टिहरी जिलोंकी जनसंख्या निम्न प्रकार बढी:

|      | गढ़वाल   | टिहरी    |
|------|----------|----------|
| १८२१ | ?24000   | • •      |
| १८४१ | १३१९१६   | • •      |
| १८५३ | २,३५,७८८ |          |
| १८७२ | ३,१०,२८२ | • •      |
| १८८१ | ३,४५,६२९ | १,९९,८३६ |
| १९०१ | ४,२९,९०० | २.६८,८८५ |
| १९३१ | ५,३३,८८५ |          |

श्रर्थात् पिछले ११० वर्षोमं गढ़वालकी जनसंख्या चौगुनी हो गई, टिहरी भी उससे पीछे नहीं रहा । १९५०में इसकी जनसंख्या ४ लाख श्राँकी गई है । तहसीलोंके श्रनसार १९३१में गढवाल जिलेकी जनसंख्या निम्न प्रकार थीं:---

| तहसील    | क्ल      | मुंस्लिम | ईसाई <b>ग्रादि</b> |
|----------|----------|----------|--------------------|
| चमोली    | १,७७,३०५ | ७८९      | ४१                 |
| पौड़ी    | 8,३३,१६५ | ३७२      | ८३८                |
| लैन्सडौन | २,२३,४१५ | 3888     | १११९               |

(३) घनता—५६२९ वर्गमीलमें १९३१में ५३३००० आदमी बसते थे, अर्थात् प्रति-वर्गमील ९५से ऊपर । टिहरीके ४२०० वर्गमीलमें आजकल ४ लाख आदमी बसते हैं, अर्थात् इस जिलेमें भी आबादी प्रति वर्ग-मील ९५से अधिक हैं।

#### **९२**: भाषा

सारे गढ़वालमें गढ़वालीं भाषा बोलीं जातीं हैं, जो केन्द्रीय पहाड़ींकी एक शाखा तथा प्राचीन खस-भाषासे उद्भूत हैं। वैसे तो पट्टी-पट्टीमें भाषामें कुछ भेद हो जाते हैं, किन्तु जौनपुर (टेहरीं) पर्गनेकी भाषा जौनसारकी भाषासे ज्यादा मिलतीं हैं—गढ़वाली भाषाके नमूने ग्यारहवें ग्रध्यायमें दिये गये हैं। विजनौर श्रीर गढवालकी सीमाके पासवाले एक मिश्रित भाषा बोलते हैं, जिसे कण्माली कहते हैं। वैसे सारे गढ़वालमें शिक्षाका माध्यम हिंदी होनेसे सभी जगह हिंदी बोली, समभी जाती है।

### §३. जातियां

#### १. बीठ---

सारे पहाड़में पहिलेसे ही बीठ (विस्ट) और डोम दो जातिभेद हैं। बीठमें बाह्मण और राजपूत सम्मिलित हैं। बीठ भी खस और अखस दो भागोंमें विभक्त थे। अखस ब्राह्मण और राजपूत अपनेको कुलीन समक्तकर दूसरोंको अपनेसे हीन समक्ते हैं। पीछे लोगोंने अपनेको खस कहना ही छोड़ दिया।

१९०१की जनसंख्यामें ब्राह्मण, राजपूत ग्रौर शिल्पकारकी संख्या दोनों जिलोंमें निम्न प्रकार थी:

|          | गढवाल    | टिहरी | कुल      |
|----------|----------|-------|----------|
| ब्राह्मण | 8,00,000 | 44000 | १,५५,००० |

राजपूत २,४५,००० १,६१००० ४,०६,००० शिल्पकार (डोम) ६७,००० ४८००० १,१५,०००

(१) **ब्राह्मण**ः ब्राह्मणोंमें भी खस ग्रौर देशी दो तरहके ब्राह्मण हैं। यद्यपि ग्राजकल कोई ग्रपनेको खस कहनेको तैयार नहीं है। कोटचाल, खंडचूरी, गैरोला, डोभाल, बहुगुना राजाग्रोंके समय उच्च पदों पर नियुक्त थे।

गढ़वालके ब्राह्मण चार श्रेणियोंमें विभक्त हैं: १. सरोला, २. गंगाड़ी, ३. दमागी ग्रीर ४. देवप्रयागी । इनकी सुची निम्नप्रकार है—

| 3 11 11 111          |            | 4         |            | 4                       |
|----------------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| नाम                  | वर्ग       | पूर्वजाति | प्रथम गांव |                         |
| श्रणथ्वाल            | गंगाड़ी    | सारस्वत   | ग्रणेथ     | रामदेव-वंशज             |
| <b>ग्र</b> र्जु न्या | देवप्रयागी |           |            |                         |
| म्रलखणिया            | **         |           |            |                         |
| उन्याल               | गंगाड़ी    | मैथिल     | वोर्णागांव | जयानंद, विजयानंद        |
| कंडवाल               | सरोला      |           |            | पीछेके सरोला            |
| कर्नाटक              | देवप्रयागी |           |            |                         |
| कलसी                 | गंगाड़ी    | भट        |            | गुजरातसे                |
| कवि                  | 27         | कनौजि     | या         | १६७९ ई० में स्राये      |
| काला                 | 77         | गौड़      |            | काली-कुमाऊंसे म्राये    |
| <b>कि</b> मोटी       | "          | 37        | किमोटा     | १२६० में रामभजन स्राये  |
| कुकरेती              | "          | द्रविड    | कुकुरकाटा  | गुरुपति १३५२ में स्राये |
| कुडियाल              | गंगाड़ी    | गौड़      | कुड़ी      | १५४३ में भ्राये         |
| कैथोला               | 22         | भट        | कैथोली     | रामबितल गुजराती         |
|                      |            |           |            | १६१३ में स्राये         |
| कैलखोरा              | सरोला      |           |            | पीछेसे सरोला            |
| कोटताला              | गंगाड़ी    | गौड़      | कोटीगांव   | १६८६ में म्राये         |
| कोटियाल              | देवप्रयागी |           |            |                         |
| कोट्वाल              | गंगाड़ी    |           | कोटगांव    |                         |
| कोठारी               | "          | शुक्ल     | कोठार      | १७३४ में बंगालसे स्राये |
| <b>कौ</b> टचाल       | सरोला      | गौड़      | कोटीगांव   |                         |
| कौस्वाल              | गंगाड़ी    | 21        |            | काली-कुमाऊंसे ग्राये    |
| खंडूड़ी              | सरोला      | 11        | खंडूड़ा    | सारंगधर मतहसवर वीर-     |
| • •                  |            |           |            | भूमि से ग्राये          |
|                      |            |           |            |                         |

| गुजराती        | देवप्रयागी | •           |           | नौटियाल                     |
|----------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| गैरोला         | सरोला      | श्रादि-गौ   | ड़ गैरोली | जयानंद, विजयानंद            |
| गैदूड़ा        | गंगाड़ी    | भट          |           | १६६१ में गोदू दक्षिणसे      |
| घणसाला         | 22         | गौड़        | घणसाली    |                             |
| घसमाणा         | 33         | 22          | घसमाण     | १६६६ में हरदेव, वीरदेव      |
|                |            |             |           | उज्जैनसे                    |
| घिल्डियाल      | "          | म्रादि-गौ   | ड़ घिल्डी | १०४३ में लुत्यमदेव गंगदेव   |
|                |            |             |           | <b>ग्रा</b> ये              |
| चंदोला         | "          | सारस्वत     | चंदोसी    | लूथराज पंजाबी १५७६ में      |
|                |            |             |           | ग्राये                      |
| चमोल           | सरोला      | द्रविड़     | चमोला     | घरणीवर                      |
| चांदपुरी       | 2.7        |             |           | नौटियाल                     |
| चौक्याल        | "          |             |           | पीछेसे मिले                 |
| जसोला          | 11         |             |           | 11                          |
| जुगडाण         | गंगाड़ी    | प ांडे      | जुगडी     | १६४३ में कुमाऊंसे           |
| जुयाल          | "          | महाराष्ट्र  | जूया      | १६४३ में वसुदेव, विजयानंद   |
| जैस्वाल        | सरोला      |             |           | पीछेसे मिले                 |
| जोशी           | गंगाड़ी    | द्रविड़     |           | १६४३ में कुमाऊंसे स्राये    |
| ज्योशी         | देवप्रयागी |             |           |                             |
| डंगवाल         | गंगाड़ी    | द्रविड़     | डांग      | धरणीयर संतोली कर्नाटकसे     |
| डबराल          | 11         | महाराष्ट्र  | डाबर      | १३७६ रघुनाथ, विश्वनाथ       |
| डिमरी          | सरोला      | द्रविड़     | डिम्मर    | राजेन्द्र, बलभद्र कर्नाटकसे |
| डोभाल          | गंगाड़ी    | कनौजिया     | डोभी      | कर्णजित                     |
| <b>ड</b> घोंडी | सरोला      |             | डयोंड     |                             |
| ढंगाण          | 11         |             |           | नौटियाल                     |
| ढौडियाल        | गंगाड़ी    | गौड़        | ढौंड      | १६५६ में राजस्थानसे         |
|                |            |             |           | रूपचंद                      |
| तिवाड़ी        | देवप्रयागी |             |           |                             |
| तेवाड़ी        | गंगाड़ी    | त्रिपाठी    |           | कुमाऊंसे                    |
| तेलगू          | देवप्रयागी |             |           |                             |
| थपल्याल        | सरोला      | ग्रादि-गौड़ |           | थापलीचांदपुर जयचंद, मयचंद   |

| देवराणी<br>द्रविड़<br>धम्मवाण<br>धयाण | गंगार्ड़।<br>देवप्रयागी<br>सरोला<br>देवप्रयागी | भट         |          | १५४३ में स्राये<br>पीछे मिले     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------|
| नऊनी                                  | सरोला                                          | सत्ती      | नऊन      | गुजरातसे                         |
| नैथाणी                                | गंगाड़ी                                        | कनौजिया    | नैथाणा   | १०४३ में कर्णदेव, इंद्र-         |
|                                       | ·                                              |            |          | पाल ग्राये                       |
| नैन्याल                               | सरोला                                          |            |          | पीछेसे मिले                      |
| नौटियाल                               | 77                                             | गौड़       | नौटी     | देवीदास, नीलकंठ                  |
|                                       |                                                |            | (चांदपुर | ) कनकपालके गुरु                  |
| नौड़ियाल <b>'</b>                     | गंगाड़ी                                        | 11         | नौड़ी    | १५४३ शशिधर स्राये                |
| पल्याल <sup>१</sup>                   | देवप्रयागी                                     |            |          |                                  |
| 7.7                                   | सरोला                                          |            |          | नौटियालकी शाखा                   |
| पान्थरी                               | गंगाड़ी                                        | सारस्वत    | पान्थर   | १५४३ में म्रंथ पंथराम<br>जलंधरसे |
| पुज्यारी                              | सरोला                                          | <b>ਮ</b> ਟ |          | १६६५ में दक्षिणसे                |
| पुरोहित                               | गंगाड़ी                                        | खजीरी      |          | १७५६ में जम्मूसे स्राये          |
| ົກ                                    | देवप्रयागी                                     |            |          | •                                |
| पूर्विया <sup>र</sup>                 | गंगाड़ी                                        | कनौजिया    |          | १६७९ में कुमाऊंसे स्राये         |
| पैन्यूली                              | "                                              | गौड़       | पन्याला  | ११५० में                         |
|                                       |                                                |            | (रसोली)  | ब्रह्मनाथ दक्षिणसे               |
| पोखरियाल                              | "                                              | बिल्वल     | पोखरी    | गुरुसेन १६२१ में                 |
|                                       |                                                |            |          | बिलहितसे                         |
| फरासी                                 | 72                                             | द्रविड़    | फरासू    | १७३४ में दक्षिणसे                |
| बंगवाल                                | "                                              | गौड़       | बांगा    | १६६८ में मध्यदेशसे               |

<sup>ै</sup>ये राजगुरु छ जातोंमें विभक्त हुए—हंगाण, पल्याल, मंजलोला, गजल्डी, चांदपुरी और बौसोली ।

<sup>े</sup>पांडे, पन्त, मिश्र, तिवाड़ी, जोशी, जोगड़ी पूर्विया कहे जाते हैं— टेहरीमें इनके मुहल्लेको पूर्व्याण कहते हैं।——(रतूड़ी, पृष्ठ १६२)

| ब्राह्मण ] |             | <b>§</b> ₹. | २६ <b>६</b> |                                       |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| बड्थ्वाल   | 37          | ***         | बड़ेथ       | १४४३ में सूर्यकमल,<br>मुरारी गुजरातसे |
| बडोनी      | "           | गौड़        | बड़ोन       | १४४३ में बंगालसे                      |
| बडोला      | "           | "           | बड़ोली      | १७४१ में उज्वल उज्जैनसे               |
| बदाणी      | **          | कनौजिया     | बधाण पर्गना | १६६५ में कन्नौजसे श्राये              |
| बलोडी      | गंगाईं।     | द्रविड़     | वलोद        | १३४३ में दक्षिणसे                     |
| बलोड़ी     | "           | सारस्वत     | बलोण        | १७१९ में जीवरामजलंध रसे               |
| बहुगुणा    | "           | बनारस       | वुघाणी      |                                       |
| बावलिया    | देवप्रयार्ग | ì           |             |                                       |
| बिजल्वाण   | सरोला       | गौड़        |             | बिज्ज मूलपुरुष                        |
| विजोला     | गंगाड़ी     | द्रविड़     |             |                                       |
| बुधाणा     | 27          | स्रादिगौड़  | बुधाणी      | कृष्णानंद गौड़ बंगालसे                |
| वैरागी     | 11          | गौड़        |             | गृहस्थी वैरागी                        |
| बौखंडी     | "           | महाराष्ट्र  |             | १६४३ में भुकुंडकवि<br>विलाहेतसे       |
| बौराई      | "           | गौड़        | बौधर (बौर)  | १४४३ में                              |
| वौसोर्लाः  |             | सरोला       | , ,         | नौटियालोंमें                          |
| व्यासुङ्ध  | गंगाड़ी     | भट          |             | व्यास १५४३ में दक्षिणसे               |
| <b>ਮ</b> ਣ | "           | "           |             | दक्षिणसे                              |
| 22         | देवप्रयागी  |             |             |                                       |
| भट्ट       | सरोला       |             |             | पीछेसे सरोले                          |
| भदेला      | गंगाड़ी     | द्रविड़     |             |                                       |
| भद्वाल     | सरोला       |             |             | पीछेसे                                |
| मंजखोला    | 11          |             |             | नौटियालोंमेंसे                        |
| मडवाल      | गंगाड़ी     | गौड़        | महड         | १६४३ में राजदास<br>द्वाराहाटसे        |
| ममगाई      | 17          |             | "           | उज्जैनसे                              |
| मराडूड़ी   | सरोला       |             | मडूंड़      | खंडूडी-शाखा                           |
| मलासी      | गंगाड़ी     | गौड़        | मलासू       |                                       |
| महाराष्ट्र | देवप्रयागी  |             |             |                                       |
| मालकोटी    | गंगाड़ी     | गौड़        | मालकोट      | १६४३ में वालकदास                      |

| मालगुड़ी<br>मालिया   | सरोला<br>देवप्रयागी  |             |                       | पीछेसे                               |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| मालीवाल<br>मालीवाल   | सरोला                |             |                       | पीछेसे                               |
| मालापाल<br>मिस्सर    | गंगाड़ी              | मिश्र       |                       | न्।छन्<br>कुमाऊंसे                   |
|                      | માંગ                 | गित्र       |                       | <b>भु</b> नाञत                       |
| मुलद्युली            | > "                  | •           |                       |                                      |
| मुसड़ा(मुसु          | ड़ा) "               | गौड़        | <b>मु</b> सड़         | भागदेव बंगालसे                       |
| मैकोटी               | . •                  | कनौजिया     | मैकोट                 | १५६५ में कन्नौजसे                    |
| मैट्वाणी             | सरोला                | ग्रादिगौड़  | मैट्वाणा<br>(चांदपुर) | रूपचंद त्र्यंवकसे                    |
| मैरावजोशी            | ,,,                  | कनौजिया     | , ,                   | १७५५ में कुमाऊंसे                    |
| रतूड़ी               | 17                   | म्रादिगौड्  | रतूड़ <b>ा</b>        | सत्त्यानंद राजबल                     |
| रनडोला<br>रनडोला     | गंगाड़ी              | तैलंग       | 61.                   |                                      |
| रैवानी               | देवप्रयागी           |             |                       |                                      |
| लखेड़ा               | सरोला                | ग्रादि-गौड़ | लखेड़ी                | १०६० में नारद, भा <mark>नुवीर</mark> |
| •                    |                      |             | •                     | वीरभूमसे                             |
| सकल्याणी             | गंगाड़ी              | कनौजिया     | सकलाना                | १६४३ में नागदेव                      |
|                      |                      |             |                       | डौंडियाखेड़ा (स्रवधसे)               |
| सत्ति                | सरोला                | सत्ति       |                       | गुजरातसे                             |
| सिरिगुरु             | "                    |             |                       | वीरसेन भडासन ग्राये                  |
| सिलौड़ा              | सरोला                |             |                       | पीछे                                 |
| सिल्वाल              | गंगाड़ी              | द्रविड्     | सिल्ला                | वनारससे                              |
| स् <u>न्दरि</u> याल  | . "                  | कर्नाटक     | सुन्दरोली             | १६०४ में ग्राये                      |
| (सुयाल)              | 11                   | भट          | सुई                   | दजल, वाजनारायण                       |
| सेमर्ल्टा            | सरोला                | ग्रादि-गौड़ | सेमल्टा               | गणपति वीरभूम (बंगालसे)               |
| सेमवाल               | 11                   | 33          | सेमगांव               | प्रभाकर निरंजन वीरभूमसे              |
| सैल्वाल              | गंगाड़ी              |             | सैल                   |                                      |
| सोन्याल(सु           | न्याल) <sup>''</sup> |             | सोनी                  |                                      |
| हटवाल <sup>१</sup> े | सरोला                | गौड़        | हाटगांव               | सुदर्शन विश्वेश्वर १००२              |

<sup>ं</sup>हाट राजधानीको कहते थे जैसे द्वाराहाट । हाटों (नगारियों) के रहनेवाले हटवाल ग्रल्मोड़ामें भी कहे जाते हैं, देखो कुमाऊं ।

में हाट गांवमें वसे

होडरिया देवप्रयागी

सरोला-सरोले पहिले ग्यारह थानों (मुलस्थानों) के नामसे ग्यारह माने जाते थे। ये थान निम्न थे--

१. कोर्टा

५. थापली ५. लखेड़ी (लखेसी)

२. खंड्डा ६. नौटी १०. सिरगरौ ११. सेमा

३. चमौला ७. मैटवाण

४ डिम्मर ८ रतुड़ा

फिर २१ ग्रौर ग्रंतमें उनकी संख्या ३३ हो गई।

गंगाड़ियोंके मुख्य कुल हैं:—िघिल्डियाल, डंगवाल, ग्रौर मलासी। गंगा उपत्यकाके निवासी होनेसे इनका यह नाम पड़ा। केदारनाथ ग्रौर तुंगनाथके पंडे-पुजारी प्राचीन ब्राह्मण हैं, जिन्हें नवागंतुक लोक खस-ब्राह्मण कहते हैं। दुमागी नागपुर पर्गनेंमें मिलते हैं, यह सरोले, गंगाड़ी और शायद प्राचीन ब्राह्मणोंसे भी व्याह संबंध करते थे, इस लिये दोमार्गी कहे गये।

(२) राजपूत--गढ़वालमें खस, राजपूतका भेद विल्कुल उठसा गया है, यद्यपि राजपूतोंमें ८०% से ग्रधिक वहीं हैं। इनमें मुख्य राजपूत हैं--

१. कटोच

७. जाट

१३. पुंडीर

२. कत्यूर

८. तंबर

१४. वेदी

३. कुरुवंशी ४. खर्त्रा

१०. पंडीर

९. नागवंशी १५. मियां १६. यद्वंशी

५. गूजर ११. पंवार

१७. हण

६. चौहान, चूहान १२. परिहार (प्रतिहार)

जाट, गृजर, हूण नाम बतलातें हैं, कि शक-जातियाँ पहाड़में सम्मानित स्थान रखती हैं। खस ग्रीर शक एक ही जातिकी दो शाखाएँ थीं, यह पहिले कह चुके हैं। यहाँके राजपुतोंके कितने ही मुख्य कल निम्न प्रकार हैं:

नाम

वंश

निर्गम प्रथम गाँव विशेष

ग्रस्वाल नाग<sup>१</sup> रणथंभौर

सवार होनेसे नाम

इडवाल (बिस्ट) परिहार

ईड

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>चौहान भी

| उनाल                    |          |            | <b>ऊ</b> न | •                   |
|-------------------------|----------|------------|------------|---------------------|
| कटैत                    | कटोच     | कांगड़ा    | •          | •                   |
| कडवाल (रावत)            | •        | •          | •          |                     |
| कंडियाल <b>र</b>        |          | •          | कांडी      | •                   |
| कंडी गुसाई <sup>१</sup> |          | मथुरा-समीप | कंडारीगढ़  | ठकुरी               |
| कनेत                    | •        | •          | •          |                     |
| कफोला (बिस्ट)           | यदुवंशी  | कंपिला     | •          | •                   |
| कफोला (रावत)            |          | •          | •          | •                   |
| कमीण                    | •        | •          | •          | श्रसैनिक श्रफसर     |
| कयाडा (रावत)            | पॅवार    | •          | •          | १३९६ में स्राये     |
| कल्डा                   |          |            | •          | कलू-संतान           |
| काला (भंडारी')          | •        | कालीकुमाऊँ |            | •                   |
| कुरमणी                  |          |            |            | कुर्म-संतान         |
| कुँवर                   | परमार    | धार        | •          | पँवार-शाखा          |
| कैत्युरा <sup>२</sup>   | कैत्यूर  | कुमाऊँ     | •          |                     |
| कोल्या (नेगी)           |          | 27         | कोल्ली     |                     |
| कोल्ला (रावत)           |          | •          | •          | •                   |
| खड़काड़ी (नेगी)         | •        | मायापुर    | •          |                     |
| खड़खोला (नेगी)          | कैत्यूरा | कुमाऊँ     | खड़खोली    | १११२ में            |
| खत्री (नेगी)            | •        | •          | •          | •                   |
| खाती (गुसाई)            |          | •          | •          | •                   |
| खूटी (नेगी)             | मियाँ    | नगरकोट     | खूंटी      | १०५६ में कांगड़ासे  |
| गगवाड़ी (नेगी)          | •        | मथुरासमीप  | गगवाड़ी    | १४१९                |
| गुराडी (रावत)           | •        | •          | •          | •                   |
| गुसाई                   |          | •          | •          | •                   |
| गूजर                    |          | लंढ़ौरा    | •          | महरा या मह <b>र</b> |
| गोखी (रावत)             | पँवार    | गुजरात     | गुराड      | १७६० में            |
| गोविण (रावत)            | "        | . •        | गोवनीगढ    | •                   |
|                         |          |            |            | •                   |

<sup>&#</sup>x27;गुसाई या गोसाई राजकुमारका पर्याय है। विकास के भेद हैं— खडखोला, बुलसाडा, मुलाणी, रजवार और रिगवाड़ा-रावत।

| राजपूत ]           |          | <b>§३.</b> जातियाँ | İ           | २७३                           |
|--------------------|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| नाम                | वंश      | निर्गम             | प्रथम गाँव  | विशेष                         |
| घंडियाली (रावत)    | •        |                    |             | •                             |
| घुरदुडा (गुसाई)    | •        |                    |             | •                             |
| चंद                |          | कुमाऊँ             |             | १५६५ में कुमाऊँ<br>चंद्रवंशके |
| चमोला (विस्ट)      | पॅवार    | उज्जैन             | चमोर्ली:    | १३८६ में स्राये               |
| चूहान (देखो चौहान  | ) .      | •                  | •           |                               |
| चित्तोला (नेगी)    | •        | चित्रोलगढ          | •           |                               |
| चोपड़िया (नेगी)    | •        | हस्तिनापुर         | चोपड़ा      | १३८५ में                      |
| चौहान              | चौहान    | मैनपुरी -          | •           | ठकुरी-संतान                   |
| जम्ब्वाल (नेगी)    | मियाँ    | जम्मू              |             |                               |
| जयाडा (रावत)       |          | दिल्लीसमीप         | जयाङ्गढ     |                               |
| जरदारी (नेगी)      | •        |                    | •           |                               |
| जवाड़ी (रावत)      | •        | •                  | जवाड़ी      |                               |
| जस्कोर्ट।          | •        | सहारनपुर           | जस्कोट      |                               |
| जेठा (रावत)        | •        |                    | •           |                               |
| जोदयाल             | वदरीनायी |                    | जोर्श(मठ    | •                             |
| भिक्वासा (रावत)    | •        |                    | •           | • •                           |
| ठाकुर <sup>१</sup> |          | •                  | •           | सैनिक अफसर                    |
| डंगवाल             |          |                    | डांग        |                               |
| तडचाल (ठाकुर)      |          | •                  | तर्डाः      |                               |
| तिल्ला (विस्ट)     |          | चित्तौड़           | •           | •                             |
| तुलमा (रावत)       |          | •                  | •           |                               |
| तेल (भंडारी)       |          | •                  |             | •                             |
| तोरड़ा (रावत)      | •        | कुमाऊँ             | •           | •                             |
| थपत्याल            |          | •                  | थापर्ला     |                               |
| दिकोला (रावत)      | मरहटा    | महाराप्ट्र         | दिकोली      | •                             |
| दुरयाल             | वदरीनाथी | •                  | पांडुकेश्वर |                               |
| दोरयाल             |          | द्वाराहाट          | •           |                               |
|                    |          |                    |             |                               |

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>इनके भेद हैं—सजवाण, मखलोगा, तड़ियाल ग्रौर पयाल ।

| धमादा गृहपित-संतान<br>धम्मादा (बिस्ट) चह्वान दिल्ली:<br>नकोटी: नगरकोटी कांगड़ा नकोट .<br>नायक                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नकोटी       नगरकोटी       कांगड़ा       नकोट       .         नायक       .       .       .       .         नीलकंठी (नेगी)       .       .       .       . |    |
| नायक                                                                                                                                                     |    |
| नीलकंठी $( \hat{	ext{ri}}_{i} )$                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                          |    |
|                                                                                                                                                          |    |
| नेकी (नेगी)                                                                                                                                              |    |
| नेगीं ग्रमैनिक अफस                                                                                                                                       | Ì  |
| पजाई . कुमाऊँ                                                                                                                                            | Ì  |
| पटवाल (गुसाई) . प्रयाग पाटा ११५५ में श्राये                                                                                                              |    |
| पटूडा (नेगी) पटूडी .                                                                                                                                     |    |
| पडियार (नेगी) परिहार दिल्ली . १८०३ में                                                                                                                   |    |
| पडियार (बिस्ट) " धार . १२४३ में                                                                                                                          |    |
| पंडीर (नेगी) पंडीर सहारनपुर . १६६५ में                                                                                                                   |    |
| पंडीर (भंडारी) " मायापुर . १६४३ में                                                                                                                      |    |
| पयाल (ठाकुर) कुरु हस्तिनापुर पयाल .                                                                                                                      |    |
| परसारा (रावत) चूहान ज्वालापुर परमारी १०४५ में                                                                                                            |    |
| पँवार परमार धार . गढवाल-राजवं                                                                                                                            | হা |
| पुंडीर मखलोगा टाकु                                                                                                                                       | र  |
| फरसूडा (गवत)                                                                                                                                             |    |
| फरस्वाण (रावन) . मधुरा फरासू .                                                                                                                           |    |
| बगड़वाल (बिस्ट) . सिरमोर वगोड़ी १४६२ में                                                                                                                 |    |
| बगलाण (नेगी) . वागल . १६४६ में                                                                                                                           |    |
| बंगारी (रावत) . बांगर . १६०५ में                                                                                                                         |    |
| बछ्वाण (बिस्ट)                                                                                                                                           |    |
| बरवाणी (रावत) तँवर मासीगढ . १४२२ में                                                                                                                     |    |
| (नैर्भणी भी)                                                                                                                                             |    |
| बर्त्वाल पँवार उज्जैन वदेत .                                                                                                                             |    |
| बागडीं गूजर मायापुर . १३६० में                                                                                                                           |    |
| बिस्ट असैनिक अफ                                                                                                                                          | सर |
| बुटोला (रावत) तँवर दिल्ली                                                                                                                                |    |

| राजपूत ]                      |           | <b>§३. जातियाँ</b> |             | २७५             |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|
| बुलसाड़ा (नेगी)               | कैत्यूर   | कुमाऊँ             |             |                 |
| बेदी                          | खत्री     | नेपाल              |             | १६४३ में        |
| वेंद्वाल (ब <del>िस</del> ्ट) | •         |                    | •           |                 |
| वैडोगा                        |           | ·                  | बैड़ोगी।    |                 |
| बोहरा                         |           | •                  |             |                 |
| भँडारी                        | •         | •                  | •           | ग्रसैनिक ग्रफसर |
| भलडा                          |           |                    |             |                 |
| भाणा                          | •         | पटना               |             |                 |
| भोटिया (नेगी)                 | हूण       | हूणदेश             | •           |                 |
| मखलोगा (ठाकुर)                | पंडीर     | मायापुर            | मखलोगी      | १३४६ में        |
| मंद्रवाल 💮                    | कैत्यूरा  | कुमाऊँ             |             | १६५४            |
| मन्यारी (रावत)                |           |                    | मन्यारपट्टी | •               |
| मयाल                          |           | क्माऊँ             | •           | •               |
| मसोल्या (रावत)                |           | <b>हाँ राहाट</b>   |             | •               |
| महरा (नेगी)                   | गूजर      | लंढ़ौरा            |             | •               |
| माण (नेगी)                    |           | पटना               | •           |                 |
| मियाँ '                       | •         | सुकेत              |             | •               |
| मुखमाल                        | •         |                    | मुखवा (मुखे | म) .            |
| मुलार्णाः (बिस्ट)             | कैत्यूरा  | कुमाऊँ             | मुलार्गाः   | १३४६ में        |
| मेहता                         | जैनी      | पानीपत             |             | १५३३ में        |
| मोंडा (नेगी)                  |           | •                  |             | •               |
| मौदारा (रावत)                 | पँवार     |                    | मौंदाई(     | •               |
| मौराडा (रावत)                 |           | •                  | •           |                 |
| रजवार                         | कैत्यूरा  | कुमाऊँ             | •           | •               |
| रणौत                          | रणावत     | राजस्थान           | •           | सिमोदिया        |
| रमोला                         | चह्वान    | मैनपुरी            | रमोली       | ठकुरी-संतान     |
| रांगड़                        | रांगड़    | सहारनपुर           | •           | •               |
| राणा                          | नागवंशी   | हुणदेश             | •           | •               |
| राणा                          | सूर्यवंशी | ्<br>चित्तौड़      | •           | १३४८ में        |
| _                             | 47        | •                  |             | -               |

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>गढ़वाल राजवंशके संबंधसे सुकेत या जम्मूसे **आ**ये

| राणा             | सौन्दनेगी | कैलाखुरी   | सौंदाड़ी | •              |
|------------------|-----------|------------|----------|----------------|
| रावत             |           |            | •        | •              |
| रिखोला (नेगी)    |           | •          |          | •              |
| रिंगवाड़ा (रावत) | कैत्यूरा  | कुमाऊँ     | रिगवाड़ा | १३५४ में       |
| रौछेला           | तँवर      | दिल्ली     |          | •              |
| रौतेंला          | परमार     | धार        |          | पँवार-उपशाखा   |
| रौथाण (गुसाइँ)   | •         | रणथंभौर    | •        | ८८८ में        |
| लोहवान (नेर्गः)  | चह्नान    | दिल्ली     | लोहबा    | ९७८ में        |
| संगेला (नेगी)    | जाट       | सहारनपुर   |          | १७१२ में       |
| संगेला (बिस्ट)   | •         | गुजरात     | •        | १३४३ में       |
| सजवाण (ठाकुर)    | मरहटा     | महाराष्ट्र | •        | प्राचीन ठकुरी- |
|                  |           |            |          | संतान          |
| सरवाल (नेगी)     |           | पंजाब      | •        | १५४३           |
| सिपाही (नेगी)    | मियाँ     | कांगड़ा    |          | •              |
| सिंह (नेगी)      | बेदी      | पंजाब      | •        | १६४३ में       |
| सुनार            | •         |            | •        |                |
| सोन (भंडारी)     |           |            | •        |                |
| सौत्याल (नेगी)   |           | डोर्ट(*    | सौर्ताः  | •              |
| सौन्द (नेगी)     | राणा      | कौलाखुरी   | सौदार्दा | . •            |
| हाथी (नेगी)      | *         |            | •        |                |

नेगी, बिस्ट ग्रौर रावत प्राचीन खसोंकी मुख्य जातियाँ थीं । इनमें भी गोरला-रावत, बागली-नेगी, कफोला-बिस्ट उच्च समभे जाते थे । सजवान, ग्रसवाल, घुरदुडा बड़े राजपूतोंमें गिने जाते हैं—घुरदुडा टिहरी राजवंशके हैं ।

## २. शिल्पकार--

कुमाऊँकी भाँति यहाँ भी शिल्पकार-जातियोंको डोम कहते हैं, जिनमें मैदानसे आये शिल्पकार सम्मिलित नहीं हैं। शिल्पकार जातियाँ निम्न हैं—

नाम **प्रगा**री शिल्प

लोहार

| शिल्पकार ]          | <b>§३. जातियाँ</b>    |
|---------------------|-----------------------|
| ग्रटपहरिया          | नगाड़ची'              |
| ग्रोड (बादी)        | बढ़ई, राज             |
| ग्रौजी (बाजगी)      | बादक, दरजी            |
| कलाल                | शौंडिक                |
| कुम्हार             | कुम्हार               |
| कोलाई .             | तेर्ला                |
| कोली:               | पटकार                 |
| कोल्टा              | हार्लाः               |
| चमार                | चमड़ा                 |
| चुनरिया             | काठका बर्तन बनानेवाले |
| छीपी •              | रंगरेज                |
| जोगी:               |                       |
| <b>मीवर</b>         | कहार                  |
| क्तुमरिया (ढार्काः) | नर्तक                 |
| ढ़ाकी (भुमरिया)     | 77                    |
| ढलोटी <sup>.</sup>  | कसेरा                 |
| तमोटा (टमटा)        | ठठेरा                 |
| दर्जी               |                       |
| धुनार               | मछुवा                 |
| भोणी                | न्यारिया              |
| यो <b>बी</b>        | •                     |
| नाई                 |                       |
| नाथ                 |                       |
| पहरी                | गोगइत, चौर्कादार      |
| वसरिया              | साईस                  |
| वाजगी (स्रौजी)      | वादक                  |
| वाड़ी               | मोर्च(                |
| बेड़ा (बादी)        | नर्तक, गायक           |
| वादी                | नर्तक, गायक           |
| भाट                 |                       |
| भूल                 | तेली                  |

मोची (बाड़ी)

रुडिया वसोर

लोहार

वोड़ बढ़ई

सुनार

हिनया . हलवाहा

हुडिकया वादक, गायक

# ु४. धर्म

गढवालमें हिन्दू-धर्मकी प्रधानता है, वैसे बौद्ध, मुसल्मान, ईसाई स्नादि धर्मके अनुयायी भी थोड़े बहुत मिलते हैं।

## १. बौद्ध--

किसी समय हिमवत्-खंडमें बौद्ध धर्मकी प्रधानता थी। उस समयके ग्र-बिस्ट म्रधिकतर बौद्ध धर्मके अनुयायी रहे होंगे। तिब्बती गासन-कालमें प्रधानता बौद्धोंकी थी। उसके बादसे ब्राह्मण धर्मका पत्ला भारी हम्रा। कत्युरियोंके श्रिभिलेखोंसे पता लगता है, कि ९वीं-१०वीं शताब्दीमें ही ब्राह्मणधर्मकी प्रधानता हो चलीं थीं। कत्यूरीं राजा भूदेव (लिलितशूर-पुत्र) बौद्ध-द्वेषीं होनेका स्रभिमान करता है। श्राठवीं शताब्दीके श्रन्तमें शंकराचार्यके कारण बौद्ध-धर्म यहाँसे लुप्त हुग्रा, यह भ्रम मात्र है। कत्यूरी राजाग्रोंके किसी लेखसे शंकर या शंकरमतकी गढ़वालमें उपस्थितिका पता नहीं लगता । उनके समयके मुर्खालग, हरगौरी स्रादि-की प्रचुरता बतलाती है, कि गुर्जर-प्रतिहार समकालीन इस राजवंशके समय हिमालयका यह प्रदेश भी लकुलींश शैवोंका गढ़ था । कुमाऊँके जोहारी भोटांतिक लोगोंकी भाँति मंगोल-मुखमुद्रा रखते भी नीती और माणाके भोटांतिक तील्छा श्रीर मारछा श्रव बौद्ध धर्मी नहीं रहे। तोल्छा श्रपनी भोटवंशीय भाषाको छोड चके हैं। यद्यपि तिब्बतके साथ व्यापारिक संबंध रखनेके कारण तिब्बर्ता भाषा भी उनमें कुछ प्रचलित है, तथा कुछ बौद्ध-धर्मका हलकासा संस्कार भी उनपर दिखाई पड़ता है। वर्तमान शताब्दीमें वह ग्रपनेको राजपूत कहते , जनेऊ पहिनने लगे और अपनेसे दक्खिनके राजपूतोंसे ब्याहशादी भी करने लगे। हाँ, नेलङ्के भोटांतिक (जाड़) राजपूत कहलाते भी ग्रभी बौद्ध-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>बागेश्वर-शिलालेख, पृष्ठ ८२

धर्मके अनुयायी हैं। वैसे आसामसे लदाखतक सारे हिमाचलकी मंगोल-मुखमुद्रा-वाली जातियोंमें बौद्ध धर्म जातीय धर्मसा पाया जाता है। हालमें, जबसे तिब्बतके साथ कम्यूनिस्त चीनका घनिष्ट संबंध स्थापित होने लगा, और हमारी सरकारको इधरसे कम्यूनिज्मकी महामारी आनेका भय होने लगा, और उसने सीमान्तपर नई पुलिस-चौकियाँ ही नहीं बढ़ाई, बल्कि हर एक तिब्बतीसे दीखनेवाले नरनारीको उसकी पुलीस जबर्दस्ती तिब्बती नागरिक होनेका परिचय-पत्र देने लगी। मसूरी (लंढ़ौर) के किशनसिंहका जन्म कनम गाँव (जिला महास्, हिमाचल) में हुआ था। मसूरीमें वह १५-१६ सालसे रह रहे हैं। मार्च १९५१में अपने सौदे- औदेके कय-विकयके संबंधमें वह दिल्ली गये। दिल्लीकी पुलीस पीछे पड़ी और उन्हें फोटोके साथ भोटिया-प्रजा होनेका परिचय-पत्र देकर छोड़ा। कह रहे थे—यही बात एक लदार्खाके साथ भी हुई। क्या हम मंगोल-मुखमुद्रा-भिन्न होनेको भारतीय नागरिक होनेका लक्षण मानते हैं? ऐसा होनेपर प्रायः हर जगह हिमशिखर-श्रेणियाँ भारतकी उत्तरी सीमा नहीं रह जायेंगी और हिमा- चलके प्राकृतिक सीमाके इस पार काफी दूरतक चीनी गणराज्यकी सीमा चली आयेगी।

माणा श्राँर नीतिक भोटांतिक तोलछा श्रौर मारछा दो जातियोंमें विभक्त हैं। तोलछा श्रपनेको ऊँचा समभते हैं। दोनोंकी मुखमुद्रा पूर्णतया मंगोलीय हैं। माणाके लोग श्रपने मुदींको गंगा-तटपर नहीं बल्कि सतोपंथ सरोवरपर ले जाकर जलाते हैं।

# २. हिन्दू (ब्राह्मण) धर्म--

- (१) संप्रदाय—कुमाऊँ और गढ़वालमें हिंदू-धर्मके एकसे ही रूप मिलतें है। दोनों ही प्रदेशोंमें शैव-शाक्त संप्रदायकी प्रधानता है। नन्दा भगवती (पार्वती)का पितृगृह होनेसे ऐसा होना ही चाहिये। भिन्न-भिन्न संप्रदायोंके साधुग्रोंसे हिंदू-संप्रदायोंकी स्थितिका पता लग सकता है।
- (क) जोगी (नाथ)—गोरखानाथका चौरासी सिद्धोंमें होना बौद्ध धर्मके साथ उनके संबंधको बतलाता है। चाहे मूलतः गोरखपंथ सिद्धोंकी शाखा या अतिसमीपी संप्रदाय रहा हो, किंतु अब वह बाह्मण-धर्मकी शाखा है। शिव और शंकरका वेदान्त उनके लिए मान्य हैं। कनफटे और विना कनफटे दोनों प्रकारके नाथ मिलते हैं। इनमें कुछ ही नाथपंथी अब साधु हैं, बाकी खेती-किसानी करनेवाले गृहस्थ हैं। गढ़वालसे नेपाल तक नाथपंथी जोगी मिलते हैं, बिल्क

नेपालमें गोरखनाथके नामपर गोरखा-नगर बसा, जिसने प्रथम राजधानी होनेके कारण नेपालके राजवंशको ही गोरखावंश नाम दे दिया ।

- (स) वैष्णद-वैरागी—यहाँ बहुत थोड़ी संस्थामें गृहस्थ श्रौर विरक्त वैष्णव वैरागी मिलते हैं, जिनमें श्रीधकतर रामानंदी हैं। गृहस्थ वैष्णव विरक्त साधुश्रोंके ही वंशज हैं, किंतु यहाँ व्याह-शादी करके प्रायः साधारण ब्राह्मणोंमें मिल गये हैं। यह श्रच्छे संपन्न हैं श्रौर यात्राके समय नंदप्रयागसे बदरीनाथ तक उनकी श्रोरसे वैष्णव-साधुश्रोंके लिए सदाव्रत चलती है।
- (ग) संन्यासी—शंकराचार्यके अनुयायी दशनामी संन्यासियोंका किसी समय यहाँ अच्छा प्रभाव था। पर्वतके स्वच्छन्द वातावरणमें विरक्त रहना बहुन मुश्किल है, इसीलिए वह गृहस्थ बनते गये। शंकराचार्यके चार प्रधान पीठोमेंसे एक प्रमुख पीठ जोशीमठ भी सैकड़ों वर्षों तक उजाड़ रहा, और हाल हीमें उसका उद्धार किया गया। गढ़वाली स्त्रियाँ भी काफी संन्यासिनी मिलती हैं, जिनके अपने अलग मठ होतें हैं।

संन्यासी परंपरामें ही ब्रह्मचारी भी हैं, किंनु ये शिखासूत्रधारी होते हैं।

(२) देवता--

बदरीनाथ (विष्णु), केदारनाथ (शिव), गंगा (गंगोत्री), जमुना (जमुनोत्री) और नन्दादेवी (पार्वती) गढ़वालके प्रधान देवता-तीर्थ सारे भारतमें मान्य हैं। इनके अतिरिक्त कितने ही स्थानीय देवता है, जैसे—

- (क) काली, दुर्गा कुमाऊँकी भाँति गढ़वालमें भी शक्ति-साधनका बहुत जोर है, काली, प्रंशी, कंसमर्दनी श्रादिके नामसे कालीकी बलि-पूजा होती है। कालीमठमें गढ़वालकी बड़ी जागता देवी है। महामारीके समय इन देवियोंकी पूजा होती है।
- (ख) ग्राम-देवता—गोरिल, नर्रामह ग्रादि छोटे देवताग्रोंपर बहुत विश्वाम किया जाता है। जौनपुर, रवाई जैसे कुछ इलाकोंके श्रतिरिक्त विमानारोही देवताग्रोंका यहाँ प्रचार नहीं है। यहाँके देवता ग्रादमियों (गंनुग्रा या पुछार)के शिरपर श्राकर बोलते हैं।
- (ग) पांडव देवता—पांडवोंकी महिमा वैसे तो सारा भारत जानता है, किंतु पांडवोंने पूज्य देवताग्रोंका रूप गढ़वाल हीमें लिया है। "गढ़वालकी जनताका पांडवोंपर भी बड़ा प्रेम है। ऐसा कोई ग्राम नहीं होगा, जिसमें प्रतिवर्ष एक बार पांडव नहीं नचाये जाते। उन लोगोंका विश्वास है, कि पाण्डवोंके

नचानेसे ग्राममें सुभिक्ष रहता है, किसी संकामक रोगके ग्राक्रमणका भय नहीं रहता।"

(घ) नाग—नाग देवता भी बहुत स्थानोंमें पूजे जाते हैं, नागपुर पर्गना विशेषकर इनके लिए प्रसिद्ध है।

# (३) लिंगवास---

मृतक श्राद्धकी यह विशेष विधि गढ़वालकी ग्रपनी चीज है। "मनुष्यकी मृत्युके ठीक एक महीनेपर उसी तिथिको यह कृत्य होता है।...श्राद्ध-कर्ता एक पत्थर(लिंग) ले जाकर उस स्थानपर रख देता है, जहाँ प्रत्येक जातिका एक छोटासा घर बना रहता है, जिसको पितृकुडा कहते हैं। उस लिंगका पूजन करके पितृकुडाके ग्रन्दर रख...उसका दरवाजा बन्द कर देता है। जातिके लोग वहाँ एकत्रित होतें हैं। बकरा मारा जाता है ग्रौर ब्राह्मणों ग्रौर जातिके लोगोंको भोजन कराया जाता है। यह देश केदारनाथकी भूमि कहा जाता है, इसलिए मृतकको शिव-लिंगके रूपमें बना दिया जाता है।"

# (४) गुंठ---

गढ़वालके राजाभ्रोंके समयसे श्रौर कुछ उससे पहिलेसे भी देवोत्तरसंपत्ति-वाले गाँव चले झातें हैं। ऐसी संपत्तिको गुंठ कहतें हैं। गोरखों श्रौर उनके बाद श्रिंग्रेजोंने भी गुंठोंको वैसे ही रहने दिया, हाँ, श्रंग्रेजी शासनने "गुंठका अर्थ गाँवकी मालगुजारी भर पानेका हक" माना श्रौर उसे जमींदारी या जागीरदारी नहीं वतने दिया। गढ़वाल जिलेमें १०६५१ रुपये वार्षिक श्रामदनीवाले गुंठ-ग्राम हैं।

## (५) सदाबर्त--

ऐमी धर्मोत्तर-संपत्ति है, जिसकी श्रीमदनीसे वदरीनाथ, केदारनाथके यात्रियों-को मदावर्त (भोजन) दी जाती है। श्रीनगरके राजाश्रोंने इसके लिए खोलिया जमींदारी प्रदान की थी। नेपालके राजाने १८१३ ई०में दसोली, परकंदै, वामस् श्रीर मैखंडाकी पट्टियोंमें इसके लिए भूमि प्रदान की। श्रंग्रेजी शासनमें सदावर्त-की श्रामदनीका व्यय भोजन-दान तक सीनित नहीं रखा गया, बल्कि इसीसे यात्रियोंके उपयोगके रास्तों, पुलों श्रीर धर्मशालाश्रोंका निर्माण या मरम्मत की गई। पीछे सदावर्तकी श्रामदनी चिकित्मालयोंकी स्थापना श्रीर संचालनमें लगा दी गई।

<sup>&</sup>quot;'गढ़वालका इतिहास'', पृष्ठ २१०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>"गढ़वालका इतिहास", पृष्ठ २११

### ३. सिक्ख---

गढ़वालमें सिक्खोंकी संस्था नाम मात्र है, श्रौर जो हैं वह भी केश नहीं रखतें, हाँ, तमाखू नहीं पीते । यह श्रपनेको नेगी कहते हैं । बदरीनाथके पास एक सुंदर सरोवर (हेमकुंड या लोकपाल)पर गृह गोविंदिसिहके पूर्व-जन्मकी तपस्या-भूमिका पता लगा है, जिससे वहाँ एक सिक्ख महर्तार्थके विकासकी संभावना हो गई है; किंतु तीर्थ-स्थानमें मल-मृत्र-त्यागकी मनाही कर दी गई है, जिसमे स्थायी तीर्थपुरी बसनेकी उम्मेद नहीं है । गढ़वाली सिक्ख निम्न स्थानोंपर पाये जाते हैं :

| स्थान   | पट्टी       | स्थान   | पट्टी      |
|---------|-------------|---------|------------|
| श्रीनगर | •           | गुम     | लंगूर      |
| पिपली'  | · मवालस्यून | विजोली  | गूरारस्युन |
| जैगाँव  | श्रजमीर     | होलयूनी | गूरारस्यून |

टेहरी जिलेमें टेहरी तथा एकाध ग्रीर स्थानींपर थोड़ेसे सिक्ख रहते हैं।

### ४. जैन--

जैन कोटद्वार, लेन्सडौन, श्रीनगर, पौड़ी जैसे व्यापारिक स्थानोंमें मिलतें हैं, श्रीर बाहरसे श्राये हुए हैं।

## ५. ग्रार्य--

पिछले तीस सालोंमें आर्य समाजका प्रचार शिल्पकारोंमें अच्छा हुआ है, जिससे वह बहुतसे स्थानोंमें मिलते हैं।

## ६. मुसल्मान

मुसल्मान गढ़वालमें व्यापारिक स्थानोंमें ही मिलते हैं, श्रौर प्रायः सभी नीचेसे श्राये हुए हैं। धनाई (तैली चाँदपुर) श्रौर भैरगाँव (श्रजमीर)में कुछ गढ़वाली मुसल्मान हैं, जो मिनहारी (चूिड़हारी)का काम करते हैं। टेहरीके पास भी एकाध गाँवोंमें मुसल्मान रहते हैं, जो गिमयोंमें मम्री जा वैरा-खानसामा-का काम करते हैं। गढ़वालके राजाश्रोंने दिल्लीके संबंधके समय कितने ही मुसल्मान परिवार लाकर बसाये, जिनका काम श्रागत मुमल्मान श्रतिथियोंका भोजन तैयार करना तथा बहेलिया-पेशा था।

# ७. ईसाई---

पहिला ईसाई मिशन १८६५ ई०में पौड़ीमें किमश्नर हेनरी रामजेकी संरक्ष-कतामें स्थापित हुम्रा । घीरे-घीरे श्रीनगर, देखवाली, कैत्यूर, भवाई, कोटद्वारा, द्वोगड्डा, लेन्सडौन, थानसंगला, कोटी, लोहबा, बेनीताल, रमनी तथा टेहरीके भी कितने ही स्थानोंमें प्रचारकेंद्र कायम होते गये । श्रिधिकतर मिश्नरी स्रमे-रिकन मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्चके हैं । श्रारंभमें शिक्षाप्रचारका काम ईसाई प्रचारकोंने काफी किया ।

# **९५. आकृति, वेशभृषा और माषा**

## १. ग्राकृति

निचले गढ़वालके लोग प्रायः लंबे ग्रौर छरहरे होतें हैं। उनका रंग गोरा लिये हुए तथा रग-पट्डे पतले होते हैं। उपरी गढ़वालके लोग गेहुँग्रा रंगके कदमें छोटे किंतु वड़े हट्टे-कट्टे होते हैं। एक समय था, जब इनका सीवासादापन ग्रौर ईमानदारी हरेक यात्रीको विदित थी। घरोंमें वह ताला नहीं लगाते थे। घर इतना प्रिय था, कि वह बाहर जाना नहीं चाहते थे। युद्धमें गढ़वाली ग्रपनी वीरता ग्रौर निर्भीकताके लिए सदा प्रसिद्ध थे। यह उन्हें ग्रपने खस-पूर्वजोंके रक्तसे मिली थी, जिनके स्ववंशी पुराने शक, पार्थिव ग्रौर ग्राजके रूसी भी इम गुणमें कभी कम नहीं उतरे। हाँ, बीमारी, विशेषकर महामारियोंमें वह बहुत कायर साबित होते हैं। गढ़वालके टिहरी जिलेके लोगोंकी भी बात वहीं है, हाँ, रवाई ग्रौर जौनपुर पर्गनोंके लोग पिछड़े होनेसे बहत सीधे-सादे हैं।

तिब्बर्ता सीमान्त (नीती, माणा, नेलङ्)के गढ़वाली जिन्हें भोटिया (भोटोतिक) श्रौर जाड़ (नेलङ्पा) कहा जाता है, नाटे श्रौर करीरसे मजबूत होते हैं। उनकी श्राँखों श्रौर चेहरोंपर—स्त्रियोंमें विशेषतः—मंगोलमुद्रा स्पष्ट दिखाई पड़नी है।

### २. स्वभाव--

मनुष्यके स्वभावपर प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितिका भारी प्रभाव पड़ता है। पिछले सौ—खासतौरसे गत पचास—वर्षोंमें जनसंख्या बहुत वढ़ गई है, जिसके साथ जंगलोंको काटकर इतने खेत बन गये, कि श्रव श्रत्यावश्यक जंगलोंके नाशसे ही श्रौर खेत वन सकते हैं। खनिज-फल-ऊन-बिजलीकी उपजके बढ़ानेकी भारी क्षमता होनेपर भी उसके लिये पहिले कुछ भी नहीं किया गया, श्रौर न श्राज ही कुछ करने-धरनेका रंगढंग मालूम होता है। लोगोंमें गरीबी बेहद बढ़ गई है, जिसका प्रभाव उनपर पड़ना जरूरी है। वैसे कुमाऊँकी तरह गढ़वालमें भी पुरुषोंसे स्त्रियाँ श्रीधक परिश्रमी होती हैं, घरके भीतरका ही नहीं खेतीका भी काम उन्हींके ऊपर है। गढ़वालियोंकी प्रसिद्ध ईमानदारी श्रव भी सर्वथा लुप्त नहीं हुई है।

३. वेष-भूषा---

सभी देशोंकी भाँति गढ़वालके लोगोंकी भी पोशाक ऋतु और ऊँचाईके अनुसार घटते-बढ़ते तापमानके अनुकूल है। दक्षिणी भाग गरम है। वहाँके लोग सूती कपड़े पहनते हैं, जो अपने मैदानी पड़ोसियोंसे बहुत भेद नहीं रखते। गढ़वाली टोपी गांधी-टोपीसे इतना भेद रखती है, कि वह किमी रंग और किसी कपड़ेकी हो सकती है, हाँ, उसके उठे किनारोंपर मीवनकी तिरछी रेखायें पड़ी रहनी चाहिए; साथमें पायजामा यही गढ़वाली पुरुषोंकी साधारण पोशाक है। पहिले मिरजई पहिनी जाती थी, जिसका स्थान अब कोटने लिया है। जाड़ोंमें ऊनी या रुई-भरा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। मध्य तापमानवाले भूभागमें ही अधिक आबादी है। आज यहाँपर भी पुरानी पोशाकका स्थान कोट-पायजामा लेता जा रहा है। पहिले यहाँके लोग कुठा-गाती पहिनते थे—ऊनी या भंगेलाकी चादरको गातीकी तरह लपेटते थे, जिसके नीचे एक मिर्जई मी प्रायः पहिनी जाती थी। भोटांतिक लोग पट्टूका पायजामा और मूती मिर्जई पहिनते थे। मिर्जईके ऊपर ऊनी चपकन रहता, जिसपर वकरींके बालोंकी रम्सी 'थपका' कमरबंदकी तरह बाँघी जाती।

दक्षिणी भागमें स्त्रियाँ सूती साड़ी या छींटकी ग्रॅगिया पहिनती हैं। बीच-वाले भागमें ऊनी चादर "लावा"को विशेष तौरसे लपेटकर दाहिने कंधेपर गातीकी तरह चाँदी-कांसेके काँटेसे बाँध लेती हैं। कमरमें सूती कपड़ेका कमरबंद ग्रौर सिर ढाँकनेके लिए एक चादर (भुल्का) रहता है। भोटांतिक स्त्रियाँ ,लावाके ऊपर छीटका लहुँगा पहिनती हैं। ऊनी या दूसरे कपड़ेकी ग्रॅगिया ग्रौर कंचवा (कंचुकी) भी उनके परिधानोंमें है। ऊपरसे सूती घोषी शोभावर्धक परिधान माना जाता है।

ठंडे भागोंमें वर्षा श्रीर जाड़ेसे रक्षाके लिए भेड़के वालोंका बना एक टाट जैसा कोट पहिना जाता है, जिसे दौखी कहते हैं।

### ४. स्त्रियाँ---

गढ़वालकी स्त्रियोंकी आकृति आदिके बारेमें डाक्टर पातीरामने लिखा हैं: "उच्च वर्गकी स्त्रियाँ आर्य आकृति, गोरा रंग और मकोले कदकी होती हैं। उनके केश साधारणतया लंबे और काले होते हैं। उनमेंसे अधिकांश देखनेमें

<sup>&#</sup>x27;Garhwal Ancient and Modern (Rai Pati Ram Bahadur, Army Press Simla 1917), pp 130-31

सुंदरी, स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट होती हैं। मध्यम-वर्ग ग्रर्थात् किसानोंकी स्त्रियाँ रंग-ढंगमें भेद रखती हैं। खुलेमें काम करनेके कारण जल्दी ही उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। निम्न-वर्ग ग्रर्थात् डोम-जातिकी स्त्रियाँ पहिले दोनोंसे हर बातमें भेद रखती हैं। उनका कद प्रायः नाटा, गठन मजबूत, केश प्रायः ऊन जैसे तथा काले होते हैं। ...भोटिया (भोटांतिक) स्त्रियाँ मभोले कद तथा मजबूत शरीरकी होती हैं। उनकी मुखाकृति मंगोलीय है। वह बहुत परिश्रमी होती हैं। ...

## ५. श्राभूषण---

नाकके स्राभूषण नथ स्रौर बुलाक यहाँ सर्वत्र पहिने जाते हैं। कानोंमें सोने या चाँदीके मुरखाले होते हैं। चूड़ी, कड़े, हाथके तथा ३०-४० तोले तकके चाँदीके पाजेब पैरके जेवर हैं। हाथकी सँगुलियोंमें मुँदरी तथा पैरोंकीमें पोल्या होती हैं। गलेकी हॅसेली ४०-५० तोला चाँदीकी होती है। इनके स्रतिरिक्त रूपयेकी माला भी गलेका स्राभूषण है।

### ६. खानपान--

इसके बारेमें पंडित हरिकृष्ण रत्डीने लिखा है--

"गढ़वालमें... दाल, भात, खीर इत्यादि सिक्तान्नके खानेमें विशेष भेद पाया जाता है। रोटी, पूरी, प्रसादका खाना केवल ग्रछ्त जातिको छोड़कर ग्रन्य चारों वर्णोंमें... समान भावसे प्रचलित है। सिक्तान्न... सरोला ब्राह्मणोंके हाथसे पका हुग्रा चौकेके ग्रंदर सब लोग खा लेते हैं। कुछ ब्राह्मणों ग्रौर क्षत्रियोंकी ऐसी भी जातियाँ हैं, जो सरोला-ब्राह्मणोंके हाथसे भी दाल-भात नहीं खाते। गंगाड़ी ब्राह्मणोंके बीच दाल-भात नातेदारोंमें चलता है।... खिसया लोगोंमें दाल-भात केवल नातेंदारोंके साथ चलता है। ग्रछ्त जातियाँ ग्रन्य सब जातियोंका पकाया खा लेती हैं, उनमें चौकेका रावज नहीं। वे...ग्रापसमें एक दूसरेका हुक्का नहीं पीतीं, भात रोटी नहीं खातीं, जब तक कि नातेंदारी न हो।... ग्रछ्त जातियोंका छुग्रा हुग्रा जल या कोई तरल पदार्थ तेल, घृत, शहदके ग्रतिरिक्त, ग्रौर पका हुग्रा ग्रन्थ... कोई... नहीं खाता।... गढ़वालमें जातिके दो संकेत माने जाते हैं, एक डोम ग्रछ्त जाति दूसरा बिठ जिसकी छत नहीं मानी। जाती।...

 $<sup>^{3}</sup>$ "गढ़वालका इतिहास" (पं० हरिकृष्ण रतूड़ी, देहरादून १९२९ ई०), पृष्ठ २०५-२० $\kappa$ 

बीठोंका बर्ताव अन्य अ-बीठोंसे बहुत बुरा है। पहाड़में आर्यसमाजने अछ्तोंमें आत्मसम्मान लानेकी कोशिश की। इसे बीठ किस दृष्टिसे देखते हैं, उसके लिए निम्न गीत देखिये—

""मीन बौणी मीन, मीनसौणी मीन। डोमो जंदेउ पैर लिने, उगटात का दिन।

किनगोडींकी कांडीं, किनगोडींकी कांडी । डोम जंदेउ पैर लिने निर्माणीं डॉर्डीं ।

वाह रे डोम, वाह रे डोम !

बांटी जाला भेवा, बांटी जाला मेवा। डोम करला पंध्या, विठ करला सेवा। वाह रे डोम, वाह रे डोम।

पैटी जाली बर.त<sup>१२</sup> पैटी जाली बरात । डोम संध्या करन खोजत बरात ।<sup>१३</sup> मारी जाली<sup>१४</sup> बरछी, मारी ज.ली बरछी । श्राचमनी भी कनी छ<sup>१५</sup>, भट्ट खोजा करछी ।

बाह रे डोम, वाह रे डोम।"

घोटी जाली रैठी,<sup>१६</sup> घोटी जाजी रैठी। डोम संध्या करन कू कूडा<sup>१७</sup> मांग। बाह रे डोम, वाह रे डोम।

काटी जाली तूण, <sup>36</sup> काटी जाली तूण। नि बोलन, <sup>35</sup> विदृतुम ने ल्या रे डोम लोण !

कांगलीका<sup>°</sup> घाँघाँ, काँगलीका घाँघाँ। डोम करला हवन, बिट्ट करला सेवा ।। वाह रे डोम, वाह रे डोम ।"

### ७. रीति-रवाज--

बिठ ग्रौर डोमका भेद ग्रभी भी इधर भयंकर है। जिस तरह खस ग्रपनेको खस नहीं राजपूत कहते हैं, वैसे ही डोम ग्रब ग्रपनेको शिल्पकार कहते हैं। बीठका ग्रर्थ है, जिसके हाथमें धन ग्रौर शक्तिके सारे स्रोत केंद्रित हों। पहिले

गाँवके बीठोंमें थोकदार, पथान ग्रौर हिस्सेदार (या खैकार) एकके नीचे एक ग्राम ग्रिधिकारी होते थे, किंतु धीरे-धीरे उनकी शक्ति पटवारी ग्रादि सरकारके वेतनभोगी नौकरोंके हाथमें चली गई। भिन्न-भिन्न रीति-रवाज सभी जातियों या वर्गीमें एकसे नहीं है।

- (१) स्त्रियोंका स्थान—उच्चवर्गकी स्त्रियोंमें वहीं रीतिरवाज देखनेमें आता है, जो कि मैदानी इलाकेके उस वर्गमें। किसान स्त्रियोंके बारेमें कहा जा मकता है, कि यहाँकी सारी खेती उन्हींके श्रमपर खड़ी है। इसीलिए जो समर्थ है, वह एकसे अधिक स्त्रियाँ रखना चाहते हैं। मैदानमें जैसे लड़केका मोल तिलकके रूपमें होता है, वैसे ही यहाँ इस वर्गके लोगोंमें लड़कीका मोल है। टेहरीमें तो अभी हाल तक इस मोलमेंसे कुछ सरकारको भी मिलता था। चिरकालसे चले आये खम-रवाजके अनुसार विधवा अपनी जातिके किसी पुष्ठिको घर-जमाईकी तरह टेकुआ बैठा सकती है। पुत्रोंमें हिस्सा बाँटनेके समय पुत्रोंकी संख्यापर नहीं विलक सौतोंकी संख्याके अनुसार बाँट (सौतिया-बाँट) होता है, जिसने स्त्रियोंका कुछ महत्त्व तो अवश्य मालुम होता है।
- (२) विवाह—"खम-राजपूतों ग्रौर खम-त्राह्मणोंमें विवाह संस्था केवल ग्रामुर्रा र्रातिपर है। उनके बीच सैकड़ों रुपये कन्याशुल्क देकर विवाह होतें हैं। मंकल्प, पाणिग्रहण, सप्नपदी ग्रादि कोई रीति काममें नहीं लाई जाती।... यहीं रीति डोम-जातिमें भी है।...उनके बीच भाईकी विधवाको घरमें रखने ग्रीर उससे सन्तति पैदा करनेका भी रवाज प्रकट रूपसे है। ब्राह्मण-क्षत्रियोंमें स्त्रीके पुनर्विवाहका रवाज नहीं है...। कन्या-शुल्क लेनेसे कन्याकी हैसियत दासीकी होती है। परन्तु ग्रसवर्ण विवाहका रवाज प्रायः इनमें भी है।... ब्राह्मण केवल कन्या-शुल्क देकर किसी खिसया या खस-ब्राह्मणकी बेटी, ऐसे ही राजपूत किसी खिसया या खस-राजपृतकी बेटी घरमें डाल लेते हैं ग्रौर उसके साथ भोजन-संबंध भी नहीं रखते "—'

पिछली शताब्दीके आरंभ तक राक्षस-विवाह भी खिसया और डोम लोगोंमें प्रचलित था। सयानी लड़कीको जबर्दस्ती ले जाकर ब्याह कर लिया जाता, और लड़कीके बापको कन्या-शुल्क देकर छुट्टी मिल जाती थी। ग्रंग्रेजी-शासनकी कड़ाईके कारण इस प्रथापर रोक लग गई। १९४८के अगस्तमें लेखकने कनौरमें एक जगह इसी तरह कन्या-अपहरणकी एक घटना देखी।

<sup>&</sup>lt;sup>²</sup>"गढ़वालका इतिहास", पृष्ठ २०३-२०४

वहाँवाले स्थाल करने लगे, कि अंग्रेजोंके शासनके हट जानेपर उनका पुराना अधिकार फिर लौट आया है।

जौनपुर (टेहरी) पट्टीके लोग वस्तुतः गढ़वालकी और जातियोंकी अपेक्षा जौनसारियोंसे अधिक संबंध रखते हैं। दोनोंके रीति-रवाजों और वेषभूषामें बहुत समानता है। बहु-पतिविवाहका वहाँ अब भी रवाज है, जिसके अनुसार सभी भाइयोंकी एक पत्नी होती है।

#### ८. भाषा--

गढ़वाली भाषाकी मुख्यतः तीन बोलियाँ हैं, जिनका नमूना श्री टीकाराम-जी शर्मा "कंज''के स्रनुसार निम्नप्रकार है—

(हिन्दी—एक समयमें दो विख्यात शूरवीर थे। एक पूर्व दिशाके कोनेमें, दूसरा पश्चिम दिशाके कोनेमें रहता था। एकका नाम सुनकर, दूसरा जलभुन जाता था। एकके घरसे दूसरेके घर जानेमें बारह वर्षका मार्ग चलना पड़ता था।)

# (१) दिहरी-श्रीनगरी बोली---

एक वगतमा दुइ नामी जोधा छा। एक पूरवका कोणामा, ग्रर दोसरू पच्छिमका कोणामा रन्दो छौ। एकको नाउँ सुणिक, दोसरा घर जिन ग्राग लग जान्दी छई। एकका डेरासे दोसराका डेरा जाणामा बारह बरसको बाटो हिटणो पड़दो छौ।

# (२) रवाई-जौनपुरी बोली

यक्क समय मुद्ग बेग्या बांक्का बीर हाँ। यक्क पूरव छोडु हैक्कु पिछम छोडु रौं। यक्का कु नौं सुणी, हैक्कु जली फुक्की जाउं। यक्काका दार सि हैक्काका दार जाण मुयक्क जुग कु वाट्ट हिटण पड़ो।

# (३) चौंदकोट-सलाणी बोली

एक बैनमा दुइ भारी नामी भैड़ छया। एक पूरवमा, हैक पिच्छिममा राहन्दो छयो। एकको नाउँ सुणी, हैक फुकेइ जान्द छयो। एकका घार ना हैक्का घार जाणमा बारा साल को बाट हिटण पड़दु छयो।

<sup>ै</sup>गढ़वालकी सारी बोलियाँ लगभग इन्हीं बोलियोंके ग्रन्तर्गत ग्रा जाती हैं। केवल कहीं कहीं कुछ शब्दोंका साधारण हेर-फेर ग्रौर उच्चारणमें ग्रन्तर पाया जाता है। सीमावर्ती प्रदेशोंकी बोलियाँ मिश्रित पाई जाती है। गढ़वालकी मुख्य बोली "गढ़वाली" है, जो श्रीनगर-टिहरीके ग्रासपास बोली जाती है। इसी बोलीमें गढ़वाली भाषाका साहित्य भी मिलता है।—टीकाराम शर्मा "कुंज"

# ऋध्याय ५

# त्राजीविका

गढ़वालमें उद्योगीकरणकी सारी संभावनायें हैं, किंतु ग्रभी भारतके श्रौर भागोंकी तरह वह केवल कृषि-प्रधान देश है।

# ९ १. कृषि

たっ 教をかず の間は関からかのできる からかっていったいしょう しゅうちゃ とうちゃんののあると しかと サー

## १. कृषिका ढंग---

टेहरी जिलेके ४२ सौ वर्गमीलमें २५० वर्गमील कृषिकी भूमि है। गढ़वाल जिलेमें इससे ग्रौर भी ग्रधिक भूमि खेतोंके रूपमें परिणत कर दी गई है। बहुतसी जगहोंपर तो जंगलोंको काटकर सारे पहाड़को खेतोंकी सीढियोंसे ढाँक दिया गया है, जिसके कारण एक म्रोर पहाड़ सूखे हो गये ग्रीर दूसरी म्रोर वहाँ भूमि-पात ज्यादा होता है। जंगलोंके स्रभावके कारण खेतोंकी उर्वरता भी बहुत कम रह गयी है। मल्ला-पैनखंडा गढ़वाल जिलेमें ग्रीर नेलड़ टेहरीमें ऐसे इलाके हैं, जहाँपर वहुत कम जमीनमें खेती होती है । मल्ला-पैनखंडा माणा ग्रौर नीतीके डाँडेवाले भोटांतिक गाँवोंका इलाका है। इधर मध्य-हिमालयमें दो हिमाल-पंक्तियाँ हैं, जिनमें ग्रसली पंक्ति पहले ग्राती है। इसके उत्तरमें तिब्बतके साथ हमारी सीमा बनानेवाली दूसरी पंक्ति है। कुमाऊँसे गढ़वालतकके भोंटांतिक इलाके मुख्य हिमाल-श्रेणीसे उत्तरमें हैं, जिसके कारण बादल वहाँ हिमालमें निदयों द्वारा काटे छिद्रोंसे मुश्किलसे पहुँच पाते हैं। ऐसे छिद्रोंमेंसे एकका "कौंच-छिद्र" नाम बतलाता है, कि भूमिकी इस स्थितिका कुछ-कुछ परिचय प्राचीनोंको भी था। वादलोंके मार्गमें यह कठिनाई माणा, नीती, नेलङ्के इलाकोंको वर्षासे बहुत कुछ वंचित कर देती है। ऊपरसे १००००से ग्रधिक फुट ऊँचाईवाली यह भूमि नवंबरसे मईतक बर्फसे ढँकी रहती है, जिसके कारण यहाँ केवल एक ही फसल पैदा की जा सकती है। तिब्बतके साथ व्यापार यहाँके लोगोंकी मुख्य जीविका है, यह कह आये हैं । माणावालोंको एक लाभ यह भी है, कि वह बदरी-नाथके यात्रियोंसे लाभ उठा सकते हैं। यद्यपि दूकानें उन्होंने अभी बहुत कम सोली हैं, किंतु उनका ग्रालू भौर दूसरी चीजें ग्रच्छे दामोंमें बिक जाती हैं।

गढ़वालके इस इलाकेमें रिणी (६५०० फुट)से नीती (११५०० फुट)तक २३ गाँव हैं, जिनके पास सारे खेत केवल १००० एकड़ हैं। खेत कहीं-कहीं सीढ़ीकी तरह बनाये हुए हैं ग्रीर कहीं-कहीं काटकर जंगलोंके वीचमें ही खेती की जाती है। वर्षाकी कमीके कारण सीढ़ी और वेसीढ़ी दोनों तरहके खेतोंकी ऊपज एक जैसी होती है। माणा-घाटीमें श्रालूके श्रतिरिक्त छूवा श्रौर फापड़ भी बोया जाता है । नीती-घाटामें इनके अतिरिक्त गेहूँ, जौ और सरसों भी सिचाई-वाले खेतोंमें पैदा होती है । मल्ला-पैनखंडाके वारेमें प्रथम कमिक्नर ट्रेलने आजसे सौ वर्ष पहले लिखा थाः मूलतः यह भूमि तिव्वती वाशिन्दोंकी थी, "शकल-सुरत, भाषा, धर्म, रीति-रवाज सभी बतलाते हैं, कि यहाँके वर्तमान निवासियोंका मृल-स्थान पड़ोसका तातारी प्रदेश (तिब्बत) है।..."मल्ला-पैनखंडाको कोई चार शताब्दी पहले गढ़वालियोंने जीता । किंतु ''दक्षिणी हिमालयके राजाकी प्रजा होनेके बाद भोटिया (भोटांतिक) लोगोंने अपने पैतृक राज्यकी अनुगामिता-को विल्कुल छोड़ नहीं दिया, बल्कि ग्राज भी वह दोनोंकी प्रभुताको स्वीकार करते हैं। यह बड़ी विचित्रसी अधीनता है, लेकिन तिब्बत और हिंदुस्तानके बीच व्यापारिक संबंधके बिचवई बने रहनेके ग्रपने स्थायी स्वार्थके लिये वह ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मालूम होता है।"

# २. भूमिके भेद---

गढ़वालमें समतल भूमि भाबर छोड़कर ग्रौर कहीं नहीं है। एक तरह कहा जा सकता है कि यहाँकी सारी भूमि पहाड़ोंसे ढँकी है, इसलिए खेतोंको पर्वतगात्रपर सीढियोंकी तरह बनाया जाता है। चट्टानोंके ऊपर मिट्टीकी तह बहुत पतली होती है, जिसके कारण खेतोंको ग्रधिक मिट्टीसे ढाँकना ग्रावश्यक होता है। कहीं-कहीं तो मिट्टी दूरसे लाकर डाली जाती है, किंतु इस तरह बहुत खेत नहीं बनाये जा सकते। खेत बनानेका कायदा है: थोड़ा नीचेके तरफ पत्थरोंकी दीवारसी खड़ी कर देना, फिर चार-पाँच हाथ ऊपरसे मिट्टीको काटकर दीवारको जड़से ऊपर तक लगाकर उसे जमा कर देना। खेतोंकी दीवार सारी एक ही साल नहीं बना दी जाती, विल्क थोड़ा-थोड़ा करके कई सालोंमें खेत पूरा होता है। कहा जा सकता है, कि यहाँके खेत पीढ़ियोंके परिश्रमके फल हैं। एकके ऊपर एक इस तरहके बने खेत दूरसे देखनेपर ठीक सीढियों जैसे मालूम होते हैं। खेतोंकी इन दीवारोंको एक वार बनाकर निश्चिन्त नहीं रहा जा सकता। वर्षामें दीवारें टूटती-फूटती रहती हैं, जिनकी बराबर मरम्मत करनी पड़ती है। सिचाईवाले खेतोंको सीढ़ीदार बनाया जाता है। वहाँ उपज भी ग्रधिक

होती है, इसलिए इतना परिश्रम बेकार नहीं होता। बिना सीढ़ीकी खेतीकी भूमिको कटील कहते हैं। यह रामभरोसे खेती है। ग्रामतौरसे गाँव ऐसी जगह बसता है, जिसके ऊपर श्रौर नीचे खेती लायक भूमि हो।

खेतीकी ऊपजके लिए तीन चीजोंकी अवश्यकता होती है: (१) खेतकी स्थित अर्थात् समुद्रतलसे उसकी ऊँचाई, (२) भूमिकी बनावट अर्थात् पत्थर और मिट्टीकी मात्रा, (३) सिंचाईका मुभीता। आमतौरसे ६५०० फुटतक खेती की जा सकती है। छोवा, बत्यू ८००० फुटतक पैदा हो सकते हें और गेहूं ९००० फुटतक। अगर खेत पहाड़के छायादार पार्श्वपर है और उसके पास जंगल है, तो वहाँ नमी काफी बनी रहती है और मिट्टीकी तह भी अधिक मोटी और उर्वर होती है। ऐसी भूमि पहाड़ोंके दक्षिणी पार्श्वपर मिलती हैं। किमश्तर बैहनने लगान ठीक करते वक्त यहाँकी कृषि-भूमिके छ विभाग किये थे। जिनमें सिंचाईके भूमिका प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी और बेसिचाईकी भूमिकी भी वैसी ही तीन श्रेणियाँ मानी थीं। इनके अतिरिक्त ईजरान या कटीलकी सातवीं श्रेणी भी थी, जिसमें हर तीसरे या चौथे साल ही खेती की जाती है।

अच्छी खेती और उपजके लिए पहाड्में सिचाईकी आवश्यकता मैदानमे भी श्रधिक है, क्योंकि यहाँका पानी धर्तीके ऊपर श्रौर नीचे दोनों ही जगह जल्दी बह जाता है। जंगलोंका यह भी एक उपयोग है, कि वह पानीके एक भागको अपने नीचेकी धर्तीमें रोक रखते हैं, और सूर्यकी किरणोंको भी काफी समय तक पानीको नहीं सोखने देते । सिंचाईके लिए जल यहाँ वहुत जगहोंपर प्राप्य है, क्योंकि सभी उपत्यकाम्रोंमें मलकनंदा, भागीरथी जैसी वड़ी नदियाँ तथा उनकी कितनी ही शाखायें बहती हैं। इनमेंसे बहुतेरी तो सनातन-हिमानियोंसे निकलती हैं, जिसके कारण वह सदानीरा होती हैं। पुराने जमानेसे लोग छोटी-छोटी नहरें--जिन्हें यहाँकी भाषामें गुल कहा जाता है--बनाकर खेतोंकी सिचाई करते , ग्रा रहे हैं। ग्रारंभिक समयमें तो पहाड़के ऐसे स्थानोंमें खेत ही नहीं बनाये गये थे, जहाँ नहरको बहुत मुक्किलसे तथा बहुत दूरसे लाना पड़े। म्राजकल तो आबादीके बढ़नेके अनुसार खेतोंको, जहाँ कहीं भी भूमि मिली, वहाँ तैयार कर दिया गया, जहाँ गुल (कूल, कुल्या) निकालना स्रासान काम नहीं है । पिछली एक शताब्दीमें भारतके और जगहोंकी तरह, यहाँ भी सामूहिक जीवनका हास हुन्ना, ग्रौर लोग मिलकर सबके लाभके लिए काम करनेकी जगह ग्रपना काम ग्रलग-ग्रलग करना ही पसंद करते हैं। पहले जमानेमें राज्यकी ग्रोरसे श्रौर पंचायतोंके कारण भी मिलकर गुल या मार्ग बनानेके लिए लोग मजबूर

किये जाते थे, किंतु इघर वह मजबूरी उतनी नहीं रही। वस्तुतः मजबूर करनेपर भी वह अपने बूते आजकी सिचाईकी समस्या हल नहीं कर सकते। दूरसे नहरों-को लानेके लिए इंजीनियरकी सहायता आवश्यक है, तथा रास्तेमें पड़नेव.ले बरसाती नालों आदिके ऊपरसे नहरको पार करानेके लिए पुलों और मोटे पाइपों-की जरूरत पड़ती है। जगह-जगह नहरोंको स्थायित्व देने तथा पानीके सोखे जानेसे बचानेके लिए सीमेंटकी भी काफी अवश्यकता पड़ेगी। नजदीकसे छोटी-छोटी नहरोंको निकालने और चालू रखनेका काम तो अपने थोड़ेसे साधनोंसे गाँववाले करते ही आये हैं, अब तो दूरसे निकलनेवाली बड़ी-बड़ी नहरें बनानेके लिए रह गई हैं। अंग्रेजी सरकारने इस ओर बहुत कम ध्यान दिया। पिछले चार वर्षके भारतीय शासनमें भी जो काम इस दिशामें हुआ है, उसे केवल आँख पोंछना ही कहा जा सकता है। पहाड़की आबादी भी प्रतिवर्ष हजारपर पन्द्रहके हिसाबसे बढ़ रही है अर्थात् सारे गढ़वालमें प्रतिवर्ष पन्द्रह हजार नये मुँह खानेके लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके लिए प्रायः एक लाख मन अनाजकी अवश्यकता बढ़ जाती है। यह काम आँख पोंछनेसे नहीं हो सकता।

#### ३. खाद--

भूमिकी स्वामाविक उर्वरता सैकड़ों वर्षोंकी खेतीसे बहुत कुछ खतम हो चुकी है। लोग उर्वरता बढ़ानके लिए पशुग्रोंके गोवर श्रीर गौशालाश्रोंमें बिछाई पत्तियोंको ही इस्तेमाल करते हैं। कटील भूमिमें भाड़ियोंको काट श्रीर जलाकर राख बिखेरना भर काफी समभा जाता है। ग्रामतौरसे खाद बोवाईसे तुरंत पहिले खेतमें डाली जाती है। गर्मीके दिनोंमें कहीं-कहीं खेतोंमें ही पशुग्रोंको बाँधा जाता है, जिसमें उनका गोवर श्रीर पेशाब खेतमें पड़े।

## ४. फसलें--

खरीफ ग्रीर रब्बी दो प्रकारकी फसलें श्रामतौरसे होती हैं, किंतु जैसा कि पहिलें बतलाया, बहुत ऊँचाईके स्थानोंमें केवल एक फसल होती है। खरीफकी फसल बोनेसे पहिले एक बार खेतको जोत लिया जाता है, फिर भंगोरा, मँडुवा, (कोदा)कांगुन, मक्का जैसे बर्साती ग्रनाजोंको बो दिया जाता है। गेहूँ ग्रीर धानके खेतोंको ज्यादा जोतनेकी ग्रवश्यकता पड़ती है। वहाँके पत्थरोंको चुनना तथा ढेलोंको तोड़ना भी ग्रावश्यक होता है। फसलके काफी वड़ी हो जानेपर निराईकी ग्रवश्यकता पड़ती है। पहाड़में हल जोतना छोड़कर बाकी खेतीका सारा काम स्त्रियाँ सँभालती हैं। जहाँ दो फसलें होती हैं, वहाँ खरीफकी कटाई सितंबरमें होती है ग्रीर रबीकी ग्रग्नेस्तों। खरीफकी फसलमें मँडुवा (रागी) भंगोरा, सँवा,

कँगुनी, छुवा, तिल, मक्का, चीना, उड़द, गहत, भट्ट (भटमास), मिर्च, हत्दी, अदरक और कहीं-कहीं गन्ना भी है। कँगुनी, मक्का, मँडुवा और चीना पहिले तैयार हो जाते हैं। अरहर (तूर) बहुत कम ही जगह बोई जाती है।

रवीके फसलके मुख्य घान्य हैं: जौ, गेहूँ ग्रौर सरसों। ऊँचे उन्नताशों में यह फसल देरसे तैयार होती है, जैसे कि ६००० फुटकी ऊँचाईपर रबी मईके पहिले नहीं पकती, इसी तरह ७०००पर जून ग्रौर ८०००पर जुलाई कटाईका समय है। जोशीमठसे ऊपर ग्रमलीमें—जो ९००० फुट ऊँचाईपर है—तो रबीकी फसल ग्रगस्तमें कटती है। इससे ग्रधिक ऊँचाईपर खेत जूनमें बोया जाता है, जब कि बर्फ पिघलती है ग्रौर सितंबरके महीनेमें काटी जाती है।

चार-पाँच हजार फुटकी ऊँचाईतक उपत्यकाग्रोंके निचले भाग ग्रौर सुभीता होनेपर ऊपर भी चावलकी खेती होती है। कोशिश करनेपर यहाँ अच्छा चावल पैदा हो सकता है--अपने श्रेष्ठ बासमती चावलके लिए प्रसिद्ध देहरादुनका जिला गढ़वालका ही एक भाग माना जाना चाहिये। धान अप्रेलमें बोया-रोपा जाता है ग्रौर सितंबरमें काटा जाता है। फिर ग्रक्तूवरमें उसी खेतमें गेहूं बोकर ग्रप्नेलमें काट लिया जाता है। तब अप्रेलमें मँडुवा बोकर अक्तूबरमें काटा जाता है। इसके बाद खेतको अगले अप्रेल तकके लिए खाली छोड़ दिया जाता है। मँडुवा श्रौर चावल कभी-कभी श्राघे-श्राघे खेतमें बोये जाते हैं। चावलवाले भागको सठयारा (साठी चावल)कहते हैं ग्रौर मँडुवावाले भागको कोदारा—पहाड़में मँडुवा (रागी) को कोदा कहते हैं, जो नीचेका कोदो नहीं है। जाड़ोंमें कोदारा खेत खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन सठियारेमें गेहूँ बोया जाता है, जिसके कारण उसका नाम ग्यूँवारा हो जाता है। वही खेत पीछे मँडुवा बोनेपर कोदारा बन जाता है। पिछले सालका कोदारा इस सालका सठियारा हो जाता है। गाँववाले एक समयमें अपने एक भ्रोरके सारे खेतोंको परती छोड़ देते हैं। इसके कारण ढोरोंके वेरोकटोक चरनेमें सुविधा होती है। जाड़ोंमें इस तरह गाँवके श्राघे खेत खाली पड़े रहते हैं। ऊँचाईके अनुसार एक ही अन्नकी फसल पहाड़में आगे-पीछे तैयार होती है। चावलकी फसलकी कटाई सबसे पहिले पहाड़के ऊपरी भागोंमें होती है, फिर वह नीचेकी ग्रोर जाती है; इससे उलटे रब्बीकी फसल पहिले निचले भागसे शुरू होकर ऊपरकी ग्रीर तैयार होती है। ग्रधिक ऊँचे स्थानोंमें एक ही फसल होती है और उसमें भी फाफड़, श्रोगल, छोटी मटर, नंगा-जौ श्रौर गेहूँ ही पकता है । भोटांतिक गाँवोंमें, जहाँ मई ग्रौर जूनतक बर्फ पिघलती है, दो फसल काटना संभव नहीं है।

भावरमें आबोहवा और भूमि देश जैसी है, इसलिए वहाँ फसलोंका चक्कर नीचे जैसा होता है—चावलके बाद गेहूँ भी बोया जाता है, लेकिन अगली वर्षामें उसमें चावल न बोकर मक्काकी फसल उगाई जाती है, जिसके पकनेमें ६० दिन लगते हैं। फिर उसी खेतमें सरसो बो दी जाती है, जो दिसंवरमें तैयार, होती है; तब जनेरा बोकर अप्रेलमें काट लिया जाता है। इस प्रकार, दो वर्षमें वहाँ पाँच फसलों होती हैं। भावरके कितने ही पूर्वी गाँवोंमें चावलकी जगह तंबाकू और कपासकी खेती ज्यादा होती है। ढोरोंके गोप्ठ जहाँ पहले रहते हैं, वहाँकी भूमि अधिक उर्वर हो जाती है। ऐसी भूमिमें तीन वर्षतक वारी-वारीसे तंबाकू और मक्काकी खेती की जाती है। जब खेतकी उर्वरता कम हो जाती है, तो गेहूँ और कपास बोये जाते हैं। अदि सिंचाईका सुभीता हुआ, तो कपासकी फसलके वाद गेहूँ बोया जाता है।

### ५. तर्कारियाँ--

गढ़वाल अपने अदरक, मिर्च और हल्दीके लिए बहुत मशहूर है। यह चीजें जिलेके दक्षिणी भागमें पैदा की जाती हैं, जहाँते मैदानी वाजार नजदीक हैं। आलूकी खेती उतनी अधिक नहीं होती। हाँ, नीती और माणाके गाँवोंमें अच्छी किस्मका आलू होता है। प्याज, लहमुन, पालक, बैगन, भिडी, तुरई, चिचिड़ा, कद्दू, लौकी, मूली, सलगम आदि तर्कारियाँ अच्छी तरह हो सकती हैं, किंतु जीवनतलके अत्यन्त निम्न होने और उनकी माँग कम होनेसे उधर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता।

# **९२. शिल्प-उद्योग**

जैसा कि पहले कहा, गढ़वालमें शिल्प श्रौर उद्योगका श्रभाव सा है, श्रौर जो कुछ शिल्प-व्यवसाय पहले था भी, पिछले सौ सालोंमें वह बिल्कुल नहीं सा रह गया। किसी समय गढ़वालके बढ़इयोंका कलापूर्ण कारुकार्य बहुत प्रख्यात था। उसी तरह श्रीनगरके पाषाण-शिल्पी भी बड़े दक्ष मूर्तिकार थे। श्राज मूर्तिकारोंका नाम शेष रह गया है श्रौर गुणग्राहकताके श्रभावके कारण बढ़इयोंका शिल्प भी खतम सा हो चुका है। मोलारामकी चित्रकलाने गढ़वालके नामको कला-जगतमें श्रमर कर दिया है, किंतु उनके पोतेको जब मालूम हुग्ना, कि चित्र बनाकर जीविका नहीं चला सकते, तो उसने पहले सुनारीका श्रौर फिर दूकानदारीका काम शुरू किया। श्राज उनके परपोते बालकराम श्रीनगरके एक दाकनदार भर रह गये हैं।

### १. भंगेला--

उत्तरी उत्तर-प्रदेशमें गंगासे लेकर उत्तरी विहारतक भाँग एक जंगली पौधा है। वह इतना ग्रधिक पैदा होती है, कि वहुत जगह उससे खेतोंकी रक्षा करना कठिन हो जाता है। पहाड़में भी जंगली भाँग होती है, किंतु जिसकी छाल या सनसे भंगेला तैयार किया जाता है, वह खेतोंमें बोया जाता है। पहाड़में ४५०० फुटकी ऊँचाईतक ऐसे गाँवोंमें भांगकी खेती होती है, जहाँ पाविल स्रौर शिल्पकार (डोम) लोग रहते हैं। यही लोग भंगेला बनाते हैं। भांगके पौधे दो प्रकारके होते हैं एकको फुलंगा या नर पौधा कहते हैं। इसकी छालके तंत्र बहुत वारीक होते हैं, जिनसे भंगेला कपड़ा बनाया जाता है। मादा पौधेको कलंगा कहते हैं। इसकी छालके तंतु मोटे होते हैं, जिससे वोरे या थैलेवाला भंगेला बनाया जा सकता है। फुलंगांसे बना हुआ कपड़ा हालतक गढ़वालके गरीव लोग पहनते रहे हैं। कोरियाके गरीब लोगोंकी भी यही वात थी-बुद्धके समय भारतमें भागका कपड़ा बहुत बनता था। कलंगाकी पत्तियोंसे रस निकालकर चरस बनाया जाता था। पीछे चरस चीनी तुर्किस्तानसे मंगाया जाने लगा श्रौर श्राब-कारी-कानून द्वारा यहाँ चरस बनाना रोक दिया गया। भांगके पौधे सितंबर, श्रक्तूबर श्रीर नवंबरमें काटने लायक हो जाते हैं। फिर सुखाकर पाट या सनके पौघोंकी तरह मुट्ठे बाँघकर पानीमें डुबाके रख दिये जाते हैं। दस-बारह दिनमें छालका ऊपरी भाग सड़ जाता है। पानीसे निकाल मुँगरीसे पीट-पीट कर सनको म्रलग किया जाता है। फिर उसे म्रौर पीट कर सनमें लिपटी गंदगीको निकाल दिया जाता है। फिर तकलेपर उसका सूत कातकर कपड़ा बुना जाता हैं। फुलंगा श्रौर कलंगा दोनोंके ही बने कपड़े भंगेला कहे जाते हैं, जो काफी मजब्त होते हैं, किंतु स्रादमीके पहनने लायक कपड़ा फुलंगाके सनसे ही बनता है। अनुमान किया जाता है, कि गढ़वाल जिलेमें ६०० एकड़ खेतमें भागकी खेती होती है, जिससे २४०० मन डंठल या १५३ मन भागका सन निकलता है। एक आदमी एक दिनमें चार छटांक सूत कात सकता है। कताई और बुनाई साथ-साथ की जाती है। भंगेलेका कपड़ा ग्रर्जमें १४-१५ इंच ग्रीर लंबाईमें ढाई गजका होता है । तीन टुकड़ोंके जोड़नेपर एक वयस्क स्त्री या पुरुषके लिए पूरा कपड़ा बन जाता है। पचीस-तीस वर्ष पहले एक टुकड़ेका दाम डेढ़से ढाई रुपयेतक था। चाँदपुरके लोग इस कपड़ेका ज्यादा व्यवहार करते थे। पहले उसमेंसे कुछ कोट-द्वारा श्रीर रामनगरके बाजारोंमें भेजा जाता था। भंगेलेका काम बहुत जगह पाविलोंने छोड दिया है। पाविला खस जातिके हैं, जिन्होंने खस नाम छोड़कर

अपनेको राजपूत कहना शुरू कर दिया है। भंगेला बनानेके कारण पाविलोंको नीची निगाहसे देखा जाता था, फिर वह कैसे इस व्यवसायको आगे जारी रख सकते थे?

### २. चाय-बगान---

चीनमें चाय ग्राठवों नवों जताब्दी ही पी जाने लगी थी। वहांसे उसका प्रचार कोरिया ग्रीर जापानमें हुग्रा। ग्राठारहवीं सदीमें पूर्वी ग्रीर पश्चिमी लोग भी इससे परिचित होने लगे। ग्रागे तो चायने उन्हें मुग्ध कर लिया। सभी देशों में चाय एक तरहसे नहीं पी जाती। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलियामें केवल पत्तीका गरम रस पिया जाता है। तिब्बतवाले उसमें नमक, सोडा ग्रीर मक्खन मिला ग्रीर मथ कर बड़े पुष्टिकारक रूपमें पीते हैं। रूसी लोग चीनी मिलाना तो ग्रावश्यक समभते हैं, कितु दूधका उपयोग नहीं करते, हाँ, यदि नींबूका रुपये जैसा एक गोल टुकड़ा मिल जाय, तो बड़े शौकसे उसे खटमिट्ठा करके पीते हैं। बाकी यूरोप ग्रीर उसके द्वारा प्रभावित देशों में दूध ग्रीर चीनीको चायका ग्राभिन्न ग्रंग माना जाता है। ग्राजकल भारत चाय पैदा करनेका सबसे बड़ा देश है, लेकिन १८३५ से पहले यहां एक भी चायका बाग नहीं था। ग्रंगेजोंने ग्रानुकूल स्थानोंपर पहलेपहल चाय-बगान लगाये, उन्हें बहुत बढ़ाया, ग्रीर भारतके स्वतंत्र होनेके बाद ग्राज भी प्रायः सभी चाय-वगान ग्रंगेजोंके हाथमें है।

डाक्टर रायलने १८२७ ई०में तत्कालीन गवर्नर-जेनरल लार्ड एम्हर्स्टको सुफाया, िक कुमाऊँके पहाड़ोंमें नाय अच्छी तरह पैदा की जा सकती है। डाक्टरने १८३४में प्रकाशित अपनी पुस्तक "हिमालीय वनस्पित-शास्त्रके उदाहरण"में इसके कारण दिये हैं। जोजफ बेंक्स, डाक्टर गोवन, डाक्टर वालिच और डाक्टर फाकोनरने भी नाय-बगानकी ओर सरकारका ध्यान आकृष्ट किया था। लार्ड विलियम बेंटिकने १८३४में इसकी जाँचके लिए एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डाक्टर वालिच थे। १८३५में चीनसे चायके बीज मँगवाकर कलकत्तामें पौध लगाई गई, जिसे रोपनेके लिए आसाम, कुमाऊँ और गढ़वाल मेजा गया। कुमाऊँ और गढ़वालमें सरकारने चायकी पौधवारी स्थापित की, जिसके निरीक्षक सहारनपुरके वनस्पित-उद्यानके अफसर डाक्टर फाकोनर बनाये गये। उन्होंने १८४१में चायकी खेतीके भविष्यके वारेमें बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। लेकिन फाकोनरने केवल पौधेकी वृद्धि और हरी भरी पत्तियोंको ही पैदा कर पाया था। पत्तियोंको पीनेकी पत्तीके रूपमें परिणत करना उनके बसकी बात नहीं थी। उनके लिखनेपर चीनसे चाय वनानेवाले दक्ष कारीगर बुलाये गये, जो अप्रेल

१८४२में भारत पहुँचे । लेकिन, स्वास्थ्य खराब हो जानेके कारण उसी साल दिसंबरमें फाके नर भारत छोड़नेके लिए मजबूर हुए । जून १८४७में वह पत्तियोंका नमूना लिये इंगलैंड पहुँचे । पहले पत्तियोंके नमूनेको बहुत पसंद किया गया । ईस्ट इंडिया कंपनीका ध्यान इस श्रोर श्राकुष्ट हो चका था।

फाकोनरके उत्तराधिकारी डाक्टर जेम्सनने चायके वागको और बढाया. लेकिन इसी समय यह मालूम हुन्रा, कि १८३५में जिस बीजको मँगाया गया था, उसे चीनमें बहुत अच्छा नहीं समभा जाता। इसपर सरकारने १८४८में मिस्टर फार्चनको चीन भेजा। उनका श्रभियान सफल रहा और मध्य-चीनके बागोंसे बीज लाकर काली और हरी पत्तियोंवाले २०००० सर्वोत्तम पौधे हिमालयमें लगाये गये। इसी समय चीनके छ प्रथम श्रेणीके दक्ष कारीगर, दो मुखिया ग्रौर बहुत प्रकारके हिथियार हइचाव जिलेसे मँगाये गये, जो अपनी चायके लिए मशहर है। १८५१ ई०में यहाँकी चायका भविष्य वहत उज्ज्वल माना जाता था, लेकिन स्रागे वह श्राशा सफल नहीं हुई। लोहवामें श्रसफलताका मुँह देखना पड़ा। फिर मरकारने पौडीके पास गदोलीमें तीन चीनी और दस भारतीय चाय-बनानेवालोंके साथ एक कारखाना खोला । यह ग्राशा की जाती थी, कि इधरके जमींदार लोग स्वयं चाय-बगानोंको लगायें स्रौर बढ़ायेंगे स्रौर पत्तियाँ पासके कारखानेमें ले जाकर तैयार कर ली जायँगी। लेकिन गढवाली जमींदार खतरा समभकर रुपंयेकी इस व्यवसायमें लगाना नहीं चाहते थे। वैसे गढ़वालमें इतनी ग्रधिक जमीन भी नहीं थी, जिसे कि केवल चायके लिए दिया जा सकता। तिब्बतमें चीनकी चाय सीधे पहुँच जाती थी । कुमाऊँ-गढ़वालकी चाय मध्य-एसियाके वाजारोंको नहीं दखल कर पायी, इसलिए चाय-उद्योगके लिए कोई भविष्य नहीं रह गया। १८९७में गढ़वाल-जिलेमें ७९००० पौंड चाय पैदा हुई, जो १९०७में ५२००० पौंड रह गयी। उस समय ग्वाल्दममें चायका सबसे बड़ा बाग था ग्रीर छोटे-छोटे बाग मूसेटी, बेनीताल भ्रौर सिलकोटमें भी थे। १९२४ ई०में प्रकाशित सरकारी भ्रौद्योगिक सर्वे रिपोर्टके कथनानुसार १९२२में पाँच चाय-वगीचे मौजूद थे। १९२१में उनका क्षेत्रफल ५६५ एकड था ग्रौर उसी साल २७५ एकड़ बाग उजड़ गया । १९२२में केवल ३३० एकड़में चायके बाग थे, जिनके साथ १५८६ एकड ग्रौर भी जमीन बागवालोंके पास थी । उस साल ३१० एकड़से पत्तियाँ चिनी गई और ३९२० पौंड काली तथा ९००० पौंड हरी चाय तैयार की गई थी।

गढ़वालमें उस साल निम्न पाँच चाय-बगान थे:

- (१) बेनीताल चाय-बगान,
- (२) सिलकोट चायबगान, डाकघर लोहबा, तारघर कर्णप्रयाग
- (३) गदोली चायबगान, पौड़ी
- (४) ग्वाल्दम चायबगान (१९१९में सरकारने खरीद लिया)
- (५) तलवरी चायवगान
  - ३. टोकरी ग्रादि बनाना---

ऊपरी उन्नतांशों में एक तरहका नरकट जैसा छोटा वाँस होता है, जिसे यहाँ रिगाल कहते हैं। लोहबा, चाँदपुर श्रौर वधारण जैसे कितने ही इलाकों में रिगाल-की टोकरियाँ श्रौर चटाइयाँ बनाई जाती हैं। यात्रा-मार्गोपर जाते समय यात्री इलियाँ अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो इनका उपयोग स्थानीय लोग ही ज्यादा करते हैं। पानीसे चलते हुए खरादोंपर लकड़ीके बर्तन भी कहीं-कहीं बनाये जाते हैं, किंतु उसमें यह ध्यान नहीं दिया जाता, कि कैसे लोग काठके बर्तनोंको पसंद करेंगे। बहुत जगह तो वर्तन बनानेवाले तीर्थ-यात्रियोंको केवल ठगते भर हैं। श्रासानीसे खरादे जानेके ख्यालसे कच्ची श्रोदी लकड़ीका देखनेमें सुंदर बर्तन बना दिया जाता है, जो दो ही दिन बाद सूख कर फट जाता है। इसके कारण बहुत कम लोग बर्तनोंको खरीदते हैं। यदि पक्की सूखी लकड़ी भिगो कर खरादी जाय, तो बर्तन मजबूत रहेंगे श्रौर हर सालके श्राधे लाख यात्रियों स्रिधकांश उन्हें खरीदेंगे।

घयज्यूली पट्टीमें दरपित और सलोङ् गाँव किसी समय हाथके कागज बनानेके लिए मशहूर थे। वह वहाँ पाई जाती सत्पूराकी भाड़ियोंसे बनाया जाता था। येड़की छालको निकालकर पहले उवाला जाता, फिर उसे मथकर लेईकी तरह बना दिया जाता। इस लेईको दो कपड़ोंके भीतर फैला और दवाकर कागज तैयार किया जाता। इस लेईको दो कपड़ोंके भीतर फैला और दवाकर कागज तैयार किया जाता, जिसे सुखा लेनेपर वह कागजका ताव हो जाता। मोटा बनानेके लिए दो-तीन पतले कागजोंको साटकर घोट दिया जाता है। गढ़वाली कागज यद्यपि बहुत मजबूत होता था, किंतु तिगुने-चौगुने दामपर मजबूत कागज लेनेके लिए कितने लोग तैयार थे? घीरे-घीरे नीचेकी फेक्टरियोंके बने कागजने आकर यहाँके कागजके रोजगारको खतम कर दिया।

## ४. ऊन कताई-बनाई---

ऊन गढ़वलामें भी काफी पैदा होती है। १९२२में गढ़वाल जिलेमें ४४५५ मन, टेहरीमें १५०० मन ऊन पैदा हुई थी और ३२२३ मन तिब्बतसे आई थी। गढ़वाल जिलेमें २३७६२१ और टेहरीमें ३५९७७४ वकरियाँ थीं। गढ़वाली ऊन उननी अच्छा नहीं होती, इसलिए उससे अच्छी प्रकारके मुलायम कपड़ें नहीं वन सकते। यदि अच्छे भेड़ोंको लाकर संकरीकरण किया जाय, तो भेड़ोंकी नसल सुधार कर ऊनको अच्छा बनाया जा सकता है। जो ऊन यहाँ पैदा होती है, उममेंसे भी २२७० मनको ही काता-बुना जाता है, बाकी कानपुर, अमृतसर, नजीवाबाद तथा दूसरी जगहोंमें भेज दी जाती है। ३० वर्ष पहले १३४५ आदमी कताईमें लगे हुए थे। एक दिनमें एक आदमी दो-तीन छटाँक बारीक या पाँच-छ छटाँक मोटा सूत कात सकता है। उस समय हर साल २२७० मन कते सूतका कपड़ा बनता था। गढ़वालके सभी स्थानोंमें बारो महीने ऊनी कपड़े-की अवश्यकता नहीं होती। ठंडी जगहोंमें ऊन कातने-बुननेका आम रवाज है। उनके व्यवसायको तब तक आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, जब तक कि पन-विजली और उसके द्वारा चालित चर्ली-कर्योंका अधिक उपयोग नहीं होता।

## ५. धातु-शिल्प--

गढ़वाल अपने घातुओं की खानोंके लिए बहुत प्राचीन कालसे प्रसिद्ध रहा है, किंतु अंग्रेजोंके शासनकालमें खनिज उद्योग नष्ट हो गया, यह कह स्राये हैं। धातु-शिल्पमें लोहार ग्रौर तमोटा लोगोंका काम ग्रब भी जैसे-तैसे चला जाता हैं, यद्यपि उसके लिए लोहा ग्रौर ताँबा नीचेसे मँगाया जाता है । लोहा तो खैर हमारे देशमें तैयार होता है, किंतु ताँबेके लिए हम ग्रब भी ग्रधिकतर परमुखापेक्षी हैं। भ्रंदाज लगाया गया है, कि हर साल दिल्ली ग्रौर बंबईसे प्राय: २५०० मन ताँबेकी चादरें मॅगाई जाती हैं, जिनका दाम तीन-चार लाख होता है। यह सौभाग्यकी बात है कि गढ़वालमें ग्रभी धातुके बर्तनोंका ही रवाज है ग्रौर चीनीके बर्तन कम इस्तेमाल किये जाते हैं। चायके लिए भी धातुकी गिलासें ही इस्तेमाल होती हैं । ताँबेका बर्तन बनानेवाले तमोता लोग भ्रघिकतर गाँवोंमें रहते हैं भ्रौर म्रपने पुराने हिथयारोंसे पुराने ही ढंगसे बर्तनोंको बनाते हैं। श्रीनगर ग्रीर टेहरीमें उनकी संख्या अधिक है। पुराने ढंगसे बर्तन बनानेमें एक खतरा यह है, कि यहाँके वर्तनोंके ढंगपर यंत्रोंके सहायतासे बने पात्र ऋघिक सस्ते पड़ सकते हैं, जिसकी प्रतियोगिता करना पहाड़के तमोतोंके लिए बहुत मुक्किल होगा । कुमाऊँ श्रौर गढ़वाल तथा श्रौर कुछ पहाड़ी प्रदेशोंमें भी एक ही ढंगके गगरा, पतीली, परात, लोटा, कटोरा ग्रादि बनते हैं। ग्रपने कामके ग्रतिरिक्त यहाँके वने वर्तन नेपाल ग्रौर तिब्बत तक जाते हैं। तमोता लोग वहुत धनी नहीं हैं ग्रौर उन्हें दूसरे व्यापारियों द्वारा ताँबेकी चादरें खरीदनी पड़ती हैं । यदि वह ग्रपनी सहयोग समितियाँ संगठित कर लें, जिसे श्रीनगरके ग्रास-पासवाले ग्रासानीसे कर सकते

हैं, तो वह सी<mark>घे माल खरीद</mark> सकते हैं और श्रपने मालको भी सीघे बेंच सकते हैं, सुविधा और सफाईके लिए कुछ यंत्रोंको भी ले सकते हैं।

कृषिके सौजारोंके स्रतिरिक्त दाव स्रौर खुकड़ी भी यहाँ बनाई जाती है। कितनी ही जगहोंमें नेपाली रहते हैं स्रौर नेपाल भी खुकुरी यहाँसे कुछ मात्रामें जाती है। लोहेके लिए रेलके डब्बोंके स्प्रिंगके टुकड़े तथा पुरानी रेनियाँ स्रच्छी मानी जाती हैं। इसके लिए ११-१२ मन फौलादका वार्षिक खर्च है। एक स्रादमी वर्ष भरमें ३६ खुकुरी या ७२ दाव बना सकता है।

### ६. चमडा---

प्रतिवर्ष इस जिलेमें १६००० चमड़े और ६०००० छाले मिल सकते हैं, जिनमें ग्रधिकांश मुदें जानवरोंके होते हैं। इनका ग्रधिक भाग जिलेके भीतर ही खर्च हो जाता है। शिक्षा और नये प्रभावके कारण लोग ग्रच्छे चमडेके जतों-को अधिक पसंद करने लगे हैं, जिसके लिए कानपर और दूसरी जगहोंके सिभाये चमडेपर भी काफी खर्च होता है। श्रीनगरमें सरकारने चमडेका काम सिख-लानेके लिए एक स्कूल खोला है, जिसमें सी बनेवालोंकी कुछ छात्रवृत्ति भी दी जाती है। लेकिन स्कूल छात्रोंको म्राकुष्ट करनेमें सफल नहीं हो रहा है। इसमें तब तक सफलता नहीं होगी, जब तक कि अच्छे किसिमके चमडेके सिभानेका प्रचार नहीं हो जाता। यह बड़ी अच्छी बात है कि गढवालमें सिभाईका ढंग अधिक अच्छा है। यहाँ चमड़ेको थैलेकी तरह बनाकर उसमें मसाला भरके सिभाई नहीं की जाती, बल्कि गढ़ा खोदकर चमड़ेको मसालेमें डबा दिया जाता है, जिससे मसाला चमड़ेमें चारों स्रोरसे प्रवेश करता है। लेकिन मसाले उतने श्रच्छे नहीं हैं। केवल पत्तियों ग्रीर छालोंके सहारे सिफानेसे ग्रच्छे किसमका चमड़ा तैयार नहीं होता। चुना श्रीर काफलका छिलका ही सिभानेके मसाले हैं, चमड़ेको पीला करनेके लिए लोदकी पत्तियाँ डाल दी जाती हैं । यदि गढवालके ३०-३२ हजार चमड़ोंको कुटीर-शिल्पके रूपमें ही ग्रच्छे मसालोंसे सिफाया जाय, तो यहाँ भी अच्छे किसमका चमड़ा तैयार हो सकता है। बाहरसे मँगाये चमड़ेसे १० रुपयेका जूता बनानेमें ७ रुपया चमड़ेपर लग जाता है, इसलिए मोचीके लिए मजूरी बहुत कम रह जाती है। यदि कुछ रसायनिक मसाले बाहरसे मँगा लिये जायँ ग्रौर कुछ स्थानीय मसालोंको रसायनिक ढंगसे तैयार कर ग्रधिक तेज श्रौर प्रभावशाली बना दिया जाय, तो बाहरसे चमड़ेके मँगानेकी ग्रवश्यकता नहीं होगी । श्रीनगरके स्कूलमें अधिकतर चप्पल, बूट आदि बनानेका काम सिखलाया जाता है, जिसको मोची तरुण ग्रपने ग्रासपासके दक्ष कारीगरोंसे भी

सीख सकते हैं। जब बाहरसे मँगाये चमड़ेकी बनी चीजोंमें उनके लिए मजूरी कम रह जाती है, तो उन्हें सीखनेका आकर्षण कैसे हो सकता है? पैनखंडा (केंदारनाथके रास्ते) के जूतेके कारीगरोंने बड़ी इच्छा प्रकट की, िक यदि बढ़िया चमड़ेकी सिभाई सिखाई जाय, तो हम अपने यहाँसे लड़कोंको भेज सकते हैं। कानपुर और आगरेकी बड़ी बड़ी चमड़ा-फेक्टरियोंमें जिस तरह आधुनिक साधनोंके साथ नये ढंगसे सिभाई की जा सकती है, उसे गढ़वालके गाँवोंमें नहीं बर्ता जा सकता। कुटीर-शिल्पके तौरपर नये ढंगसे चमड़ा कैसे सिभाया जा सकता है, इसका सफल प्रयोग कलकत्ता आदिके चीनी मोची कर रहे हैं। हालमें कलकत्तेके दो सौ चीनी मोचियोंने सिभानेकी अपनी सहयोग सिमित संगठित की है। यदि श्रीनगर और टेहरीमें कोम और वानस्पतिक मसालोंसे चमड़ा सिभानेका काम सिखलाया जाय, तो यहाँके मोचियोंको बहुत लाभ होगा और बाहरसे सीभे चमड़ेके मँगाने तथा प्रतिवर्ष ६००० चमड़े और ४०००० छालेको कच्चा ही कानपुर, आगरा, बरेली और दिल्ली न भेजना पड़ेगा।

जूते बनानेके केंद्र श्रीनगर और टेहरी हैं। वैसे गाँवोंमें भी जगह-जगह मोची मिलते हैं। लैन्सडौन और दोगड्डामें कितने ही नेपाली और पंजाबी मोची भी काम करते हैं। श्रीनगरके मोची साबरके चमड़ेके जूते भी बनाते हैं। पह ड़में पीला रंग पसंद किया जाता है। यहाँ सिभाई, सफाई और काटनेका काम पुरुष करते हैं, किंतु सिलाईके काममें स्त्रियोंका भी काफी हाथ होता है।

### ७. पनचक्की---

१९२२में गढ़वाल जिलेमें २९५६ पनचिक्कियाँ थीं। इनके खड़ा करनेमें २९५६०० रुपयेकी पूँजी लगी थी। पनचक्कीकी देखभालमें २९५६ स्त्री-पुरुष श्रौर बच्चे काम कर रहे थे श्रौर प्रतिवर्ष १० लाख मन श्राटा पीसा जाता था। पहाड़में प्राचीन कालसे ही जलशक्तिसे पीसनेका काम लिया जा रहा है। कहीं कहीं उससे काठके वर्तन बनानेके खराद भी चलते हैं। सरकार हर पनचक्की-पर कुछ वार्षिक कर लेती है, जिसके बदलेमें पनंचक्कीवालोंका पानीपर श्रिषकार मान लिया गया है। इसके कारण सिंचाईके लिए पानी लेनेमें कभी-कभी भगड़ा उठ खड़ा होता है। वैसे पानीसे बिजली बनाकर उससे चक्की, श्रोखल, कोलू, खराद, चर्खा, कर्घा श्रादि बहुतसे यंत्रोंको चलाया जा सकता है, लेकिन तब सभी यंत्रोंको नीचेसे मॅगाना होगा। पनचक्कीके खड़ा करनेमें थोड़ेसे लोहेको छोड़कर सभी कच्चा माल श्रौर कारीगर घरमें मौजूद हैं।

## ८. बिजली---

कुमाऊं गढ़वालमें बिजली इतने परिमाणमें मौजूद है, कि उससे ग्राघे उत्तर-प्रदेशका विद्यतीकरण हो सकता है, लेकिन ग्रभी तो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया है। अंग्रेज शासक जब कभी पनिबजलीका स्थाल करते थे, तो उनके सामने करोड़ोंकी योजना ग्रान उपस्थित होती थी। वही बात ग्राज हमारे शासकों ग्रौर इंजीनियरोंकी है। हमारे लोग कभी ख्याल भी नहीं कर सकते, कि सस्ती विजली मिल जानेपर जापानकी तरह हमारे यहाँ भी बाईसिकलें कुटीर उद्योगके तौरपर बन सकती हैं। जब कभी हिमाचलकी अपार विद्युत-निधिका ख्याल दिमागमें त्राता है, तो हम यह सोच ही नहीं सकते, कि हर बड़े गाँवमें पास बहती नदीसे थोड़ा ऊपर निकाली हुई नहरके द्वारा सस्ते साधनोंसे बिजली तैयार की जा सकती है। इसके लिए छोटी-छोटी टरबाईनोंकी अवश्यकता होगी, जिन्हें हमारे देशके कारखाने श्रासानीसे बना सकते हैं। महासू जिले (हिमाचल प्रदेश) में रामपुरके पास नोगढ़ीमें एक उद्योगी अल्पशिक्षित पुरुष (ला॰ खुशीराम)ने बहुत थोड़ीसी मशीनोंके सहारे पानीसे विजली उत्पादित कर ली है। उसने तो लोहेकी टरबाईन भी न ले गाँवके लोहार-वर्ड़ द्वारा बनाये चक्केका ही इस्तेमाल किया है। अभी इस साल बदरीनाथमें बिजली लगाई गई है, लेकिन वह अलक-नंदाके पानीकी बिजली नहीं बल्कि वाहरसे मँगाये डीजल इंजन और उसमें जलने-वाले तेल द्वारा तैयार की जाती है, जो कि दोनों ही विदेशी-विनिमय द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं। क्या इसकी जगह छोट।सा पनविजली-स्टेशन नहीं वन सकता था ? लेकिन तब हमारे इंजीनियरोंको थोड़ा दिमागी श्रम करना पडता. पैसा लगानेवालोंको थोड़ा जोखिमके लिए तैयार होना पड़ता, ग्रौर कुछको ग्रपने मोटे कमीशनोंसे वंचित होना पड़ता । कहा जाता है, श्रागे हम बदरीनाथके लिए पनिबजली तैयार करेंगे। तो फिर इस समय डीजल इंजनपर इतना रुपया लगानेकी क्या जरूरत थी ? गढ़वाल या हिमाचलकी गरीबीको उद्योगीकरण बिना दूर नहीं किया जा सकता। उद्योगीकरणका श्रीगणेश तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि सस्ती पनिबजली नहीं तैयार की जाती । सिंचाईकी नहरोंके बारेमें हम कह चुके हैं, कि ग्रभी उनका निर्माण ग्रांख पोंछने भरके लिए हो रहा है, ग्रीर उसमें भी यह घ्यान नहीं दिया जा रहा है, कि सिंचाईके साथ पन-. बिजली-उत्पादनको भी जोड़ा जा सकता है। यदि हम यहाँ पनबिजलीको हर जगहसे पैदा कर सकें, तो गढ़वालका हरेक बड़ा गाँव छोटा-मोटा उद्योग-केन्द्र बन सकता है।

### ९. भविष्य--

पनिवजलीके स्रितिरिक्त ऊनकी कताई-बुनाई, भंगेलेकी कताई-बुनाई, दियासलाई-निर्माण, जड़ी-बूटियोंसे दवाइयोंका तैयार करना, खिनज-उद्योग, रेशमके कीड़े पालना, मधुमक्खी पालना, लाखकी खेती, दुग्धशाला, मुर्गी पालना, फलोद्यान, केसर तथा दूसरी सुगंधित बूटियोंकी खेती, मसाला पैदा करना, स्लेट स्रौर पेंसिल बनाना, नीलकमल-कस्नूरीधास-पोदीना-कालाजीरा-स्रज्मोदा-जवाईन-गुलाब स्रादिसे तरह तरहके सुगंधित तेल तैयार करना—यह तथा इस तरहके बहुतसे उद्योग-धंधे गढ़वालमें वढ़ सकते हैं।

## **§३.** व्यापार

## १. बाहरी व्यापार--

वाहरी व्यापार श्रिषिकतर तिब्बतसे होता है, जो कि नीती, माणा श्रौर नलङ्के भोटांतिक लोगोंके हाथमें है श्रौर जिसके वारेमें हम पहले कह श्राये हैं। इसके अतिरिक्त भावरके कोटढ़ारा श्रौर रामनगरकी मंडियों द्वारा नीचेके जिलोंसे व्यापार किया जाता है। कर्णप्रयाग, चमोली, श्रीनगर, टेहरी भी कुछ व्यापारिक महत्त्व रखते हैं। यहांका व्यापार श्रिषकतर मैदानी बनियोंके हाथमें है। गढ़-वाली व्यापारकी श्रोर बहुत कम ध्यान देते हैं। मालकी खरीद-बेंच ही नहीं बिल्क माल ढोनेमें भी गढ़वाली केवल पीठपर बोभा लादकर ले जा सकते हैं, जिसमें भी वह जुमला श्रौर डोटीसे श्राये नेपाली भारवाहकोंका मुकावला नहीं कर सकते। बड़ी-बड़ी वाजारोंतक लारियोंके हो जानेसे श्रव खच्चरों श्रौर घोड़ोंका उतना रवाज नहीं रह गया, तो भी नगीना श्रौर नजीवाबादके घोड़े-खच्चरवाले बदरीनाथ-केदारनाथतक धावा मारते हैं। टेहरी जिलेसे जंगलकी चीजें, घी, चावल श्रौर श्रालू बाहर जाते हैं। पहले कुछ सोहागा भी तिब्बतसे इसी रास्ते नीचे जाता था। गढ़वाल जिलेसे खानेकी चीजें बाहर नहीं जाती, विल्क उन्हें यदि वाहरसे न मँगाया जाय, तो बदरी-केदारकी यात्राको रोक देना होगा।

### २. भीतरी व्यापार--

तिल, मिर्च, घी, मघु, चावल, गेहूँ जैसी चीजें यहाँकी दूकानोंमें विकती हैं। भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा—यहाँकी तीनों प्रधान निदयोंके किनारेसे गंगोत्री, केदार, बदरीके रास्ते जाते हैं, जिनमें किसी-किसी साल ६०००० तक यात्री होते हैं। इसका भला या बुरा एक परिणाम यह हुन्ना है, कि पासके

गाँववालोंने भी छोटी-छोटी दूकानें बनाकर हाथमें तराजू ले लिया है। आज तो यहाँका आर्थिक जीवन इस यात्रापर इतना निर्भर हो गया है, कि यदि किसी साल यात्रा रक जाय, तो सब जगह हाहाकार मच जाये। गाँवोंमें व्यापार अधिकतर चीजों की अदला-बदली द्वारा होता है—कहीं मिर्चेसे गुड़ बदला जाता है और कहीं तिलसे में ड्वा।

## ३. न.प-तोल---

ग्रब सभी जगह सेर ग्रौर छटाँकका प्रचार हो गया है, किंतु पहलेके प्रचलित नाप थेः

एक नाली = दो सेर गेहूँ, पौने दो सेर चावल

पाँच मुट्ठी = एक माना (माणा) चार माना = एक नाली या पाथा

सोलह नाली = एक दोन या पिराई (=३२ सेर)

बीस दोन = एक खार (खारी)

नापके मान निम्न प्रकार हैं : ==

एक नाली = २४० वर्गगज २० नाली = १ बीसी या एकड

एक नाली बीज जितने खेतमें बोय। जाता है, उसे एक नाली खेत कहते हैं । माना, पत्था, द्रोण ग्रौर खारी ये हमारे देशके बहुत पुराने माप हैं ।

### ४. मेले--

कुमाऊँके बड़े-बड़े मेलों—वागेश्वर, जोलजीबी और थाला—की तरहके मेले गढ़वालमें नहीं हैं। गौचरमें बड़ा मेला लगानेकी कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं हुई। यह मेला तिब्बतके व्यापारियोंके फायदेके लिए लगाया बतलाया जाता है; लेकिन भोटांतिक लोगोंका कहना है, कि हम तो अपना तिब्बती माल लेकर वहाँ पहुँचते हैं, किंतु हमें जिस मालकी अवश्यकता है, उसे लेकर व्यापारी वहाँ नहीं आते, इसीलिए हममेंसे भी कितने ही उदासीन होते जा रहे हैं। गढ़वाल जिलेके मेले निम्न प्रकार हैं:

| पर्गना  | स्थान `        |   | नाम                    |   | जनसंख्या |
|---------|----------------|---|------------------------|---|----------|
| चाँदपुर | कर्णप्रयाग     |   | मकरसंक्रान्ति          | : | 8000     |
| चौदकोट  | एगासर          | • | नन्दाष्टमी, जन्माष्टमी |   | १०००     |
|         | <b>ऋौ</b> पोला |   |                        |   |          |

| मेले ]      | आज                  | ३०५                    |          |
|-------------|---------------------|------------------------|----------|
| पर्गना      | स्थान               | नाम                    | जनसंख्या |
|             | भलकरन               | मकरसंक्रान्ति          |          |
|             | दंगल                | नन्दाष्टमी, जन्माष्टमी | १०००     |
|             | सल्टमहादेव          | माघ संक्रांति, वृष सं० |          |
| दसोली       | नन्दप्रयाग          | मकरसंकांति             |          |
|             | वैरासकुंड           | शिवरात्रि              | 4000     |
| नागपुर      | <b>ग्र</b> गस्तमुनि | विषुवत् सं०            | 2000     |
|             | कोटेश्वर            | विषुवत् सं०            | 400      |
|             | जोगीनाथ, गोपेश्वर   | मई, शिवरात्रि          | 400      |
|             | नागनाथ              | जमुनाष्टमी             | 2000     |
|             | पांडुकेश्वर         | मई                     |          |
|             | रुद्रप्रयाग         | मकर-संक्रांति          | ५००      |
| ववाण        | त्रसेरा             | श्रसेर (४ वैशाख)       | 8000     |
|             | काल बजवार           | मल्याल (५ वैशाख)       | 2000     |
|             | कुलसरी              | कुलसरी (१ वैशाख)       | 8000     |
|             | देवल नंदकेशरी       | शिवरात्रि              | 8000     |
|             | पन्ती               | पन्ती (१ वैशाख)        | 8000     |
| वारास्यू    | कंडा                | कंडा (कार्तिक भैयादूज) | ६०००     |
| *           | कोकंडै              | शिवरात्रि              |          |
|             | <b>खैरा</b> लिंग    | मूँडन (जून)            | 80000    |
|             | देवप्रयाग           | पंच (माघ)              | 8000     |
|             | घूतातोली            | बिनसर (नवंबर)          | 8000     |
|             | विल्वकेदार          | बिखवती (ग्रप्रेल)      |          |
|             | श्रीनगर (कमलेश्वर)  |                        | 8000     |
|             | श्रीनगर (कमलेश्वर   |                        | 8000     |
| -           | संगरा               | ग्रष्टवलि (जेठ)        | 8000     |
|             | खुदस्योनखेत         | खुद (२ वैशाख)          | ६००      |
| सलाणा गंगा- | , कटघर              | गैंडी (१ माघ)          | 2000     |
|             | जनकेश्वर            | शिवरात्रि              | 2000     |
|             | थलनदी               | गैंडी (१ माघ)          | 3000     |
|             | दादामंडी            | 11                     | 3000     |

| लय-परिचय | (१) | [ ५∫૪ |
|----------|-----|-------|
|----------|-----|-------|

| सलाणा तल्ला-, | उमत्तादेवी   | कर्क सं० (१६ जूलाई)     | 4000 |
|---------------|--------------|-------------------------|------|
|               | नैनीडंडा     | सिंह                    | २००० |
|               | नौसिन देवी   | सिंह                    | 2000 |
|               | बंजादेवी'    | सिंह                    | 2000 |
|               | भौन          | विषुवत् सं० (१३ अप्रेल) | 2000 |
| सलाणा मल्ला-, | भल           | 77                      | १००० |
|               | देवरारि देवी | नन्दाष्टमी, जन्माष्टमी  | १००० |
|               | वीरों साल    | विषुवत् सं०             | ३००० |
|               | सल्ट महादेव  | मकर सं०                 | 4000 |

हिमा

305

# **९४. पशुपालन**

| १९१२की पशुगणनाके | म्रनुसार गढ़वालमें निम्न | न संख्यामें पशु थे : |
|------------------|--------------------------|----------------------|
| पशु              | गढ़वाल                   | टेहरी                |
| बैल              | १७१७९४                   | ५८०६५                |
| गाय              | २७२८०१                   | ८१३८५                |
| भैंसें           | ५६७५९                    | २४३१८                |
| भैंसें (नर)      | ३५५२                     | १३५८                 |
| घोड़े            | २६१३                     | ५७०                  |
| खच्चर            | ६८                       |                      |
| गदहे             | 9'9                      |                      |
| <b>जिब्</b>      | १९९                      |                      |
| याक (चँवर)       | 2                        |                      |
| भेड़             | २३७६२१)                  | ८६७०३                |
| बकरियाँ          | ३५९७७४)                  |                      |

यद्यपि गढ़वालमें गाय-भैंसों श्रौर भेड़-बकरियोंके संख्याकी कमी नहीं हैं, किंतु उनकी नसलके सुधारनेकी श्रोर ध्यान नहीं दिया गया, विशेषकर गायें तो उतना भी दूध नहीं देतीं, जितना कि नीचेकी श्रच्छी जातिकी बकरियाँ देती हैं। पीपलकोटीमें भेड़ोंकी नसल सुधारनेके लिए श्रच्छी जातके भेड़े रखे गये हैं, इसी तरह गायोंके लिए भी कुछ कोशिश की गई है; लेकिन श्रभी यह सब दिखावे मात्र हैं। लोगोंमें नई चीजकी श्रोर स्वभावतः उतनी रुचि नहीं होती, फिर यहाँ तो दुर्लंध्य पहाड़ों श्रौर नदियोंके पारसे श्रपनी गायों, भैंसों, भेड़-बकरियोंको

छ ० इ

साँडके पास लानेका भारी तरद्दुद उठाना ठहरा । किसान लाभकी नई चीजको सीखना नहीं चाहते, यह शिकायत गलत है। यहाँकी चट्टियोंमें किसान ही दुकान-दार बनकर बैठे हैं। १९५० ई० में सरकारकी स्रोरसे डी० डी० टी० छिड़कने-का प्रबंध किया गया था, जिससे हर समय गुच्छे बनकर भिनभिनानेवाली मिस्खयों-का नामोनिशान मिट गया । १९५१ में मैं यात्रामें कुछ पहले गया था श्रीर श्रभी तक डी० डी० टी० छिड़कनेवाले नहीं ग्राये थे । चट्टीवाले उत्सुकता-पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । इससे स्पष्ट है, कि किसान-पुत्र हर नई चीजका विरोधी नहीं होता । ग्राजकल पश्चांकी नसल सुधारनेके लिए बहुत सुभीतेसे काम किया जा सकता है। टेहरी ग्रीर गढ़वाल जिलोंके पाँच-सात स्थानोंमें ग्रच्छी नसलके साँड-बैल, भैंसे, घोड़े, भेड़े और बकरे रख दिये जायँ और फिर पशुओं को वहाँ लानेकी जगह उनके वीर्यको ले जा कृतिम रूपसे गर्भाघान कराया जा सकता है। बल्कि इसके लिए यह भी जरूरी नहीं है, कि गढ़वालमें जगह-जगह साँड पाले जायाँ। गौचर, ग्रगस्तमुनि तथा ग्रीर भी एक दो ऐसे मैदान गढ़वालमें मौजूद हैं, जहाँ बरेलीके अनुसंधान-प्रतिष्ठानसे अच्छी जातकी नसलके साँडोंका वीर्य टच्बोंमें रखकर हवाई जहाजसे घंटे भरमें पहुँचाया जा सकता है। वहाँसे सिखलाये हुए लोग गाँव-गाँवमें घुमकर कृत्रिम वीर्य-निक्षेपका काम कर सकते हैं। बुकयालों (पयारों)में तो चार महीने हजारों-लाखों पशु एक जगह आसानीसे मिल सकते हैं, जहाँ कृत्रिम-वीर्य-निक्षेपका काम बड़ी ग्रासानीसे किया जा सकता है।

१. पशु--

१. ढोर—पहाड़में घर आमतौरसे दोतल्ले होते हैं, जिसमें नीचेका भाग पशुश्रोंके लिए होता है। इसे गोठ कहते हैं। गोठमें पशुश्रोंके नीचे बंज या दूसरे नृक्षोंकी पत्तियाँ बिछा दी जाती हैं। गोबर समय-समयपर हटा लिया जाता है, लेकिन पेशाबको पत्ता सोखता रहता है। सालमें एक दो बार इस पत्तेको निकालकर खेतोंमें डाल दिया जाता है। पशुश्रोंके खिलानेके लिए घासें, भ्यूंल, बंज आदिकी पत्तियाँ और भुस और पुवाल भी दिया जाता है। गाँवकी गोचर-भूमि या पासके जंगलों तथा कटे हुएँ खेतोंमें ढोरोंको चरनेके लिए छोड़ दिया जाता है। श्रामतौरसे भुस जमा करनेका रवाज नहीं है, लेकिन उत्तरके वर्फ पड़नेवाले स्थानोंमें जाड़ेमें चारेकी तंगी हो जाती है, इसके लिए उसे जमा करना पड़ता है। जहां पहाड़ सीधा खड़ा होता है, वहां खतरेके कारण पशु चरने नहीं जाते। ऐसी जगहकी घास काटकर पशुश्रोंको खिलाई जाती है। बचे हुए पुवाल या डंठलको घरके पासके किसी वृक्षके ऊपर टाँग दिया जाता है। जाड़ोमें गाँववाले

ऊँचे पहाड़ों और बंज श्रादिके बड़े जंगलोंमें दूर-दूर तक श्रपने पशुश्रोंकी चरानेके लिए जाते हैं। दूदातोली अपनी गोचर-भूमिके लिए मशहूर है। उत्तरके ऊँचे पहाड़ोंमें जंगली वृक्षोंकी सीमासे ऊपर तथा सनातन हिमवाले स्थानोंसे नीचे घासकी ढलाने हैं, जिन्हें बुकयाल (बुग्याल, पयार) कहते हैं। वर्फ पिघलते ही पशुपाल अपने पशुश्रोंको लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और कितने तो तब तक वहाँ रहते हैं, जब तक कि बर्फ पड़नेका डर नहीं हो जाता। बैडनी (वानके पास) और बदरीनाथके पयार बहुत प्रसिद्ध है। दसज्युली और मल्ली-दसोलीके होर वर्षा आरंभ होते ही १०००० फुटकी ऊँचाई तकके पहाड़ोंपर चढ़ जाते हैं।

- २. याक (चॅवर)—गढ़वालमें चँवरका रखना बहुत मुश्किल है। नीती, माणा और नेलङ्को छोड़कर बाकी बस्तियाँ पाँच-छ हजार फुटसे अधिक ऊँचाई-पर नहीं हैं। सात-आठ हजार फुटकी ऊँचाई भी याकके लिए बहुत गरम जगह है, जहाँ वह जिंदा नहीं रह सकता। याक गोजातिका ही संबंधी है, इसलिए नर याकसे गायका संकरीकरण कराया जा सकता है। तिब्बतकी देखा-देखी भोटांतिक लोग भी गाय और याकसे पैदा हुए जीब्के गुणको जानते हैं। जीवू गायके बराबर गर्मी बरदाश्त कर सकता है। वह कद और बलमें याकके नजदीक हैं, जिससे हल जोतने और बोभा ढोनेके लिए बहुत अच्छा रहता है। भोटांतिक लोग संकरीकरणके लिए तिब्बतसे याकके बच्चे लाते हैं, किंतु वह बहुत दिनों तक जीते नहीं; इसीलिए इनसे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। कृतिम वीर्य-निक्षेपसे यह कठिनाई दूर हो सकती है, किंतु अभी तो वह दूरकी बात है। कम्युनिस्ट तिब्बतमें उसका प्रचार बहुत बड़े पैमानेपर होगा, शायद उसका प्रभाव गढवालपर भी पड़े।
- ३. टांगन—गढ़वाल कभी अपने टांगनोंके लिए बहुत प्रसिद्ध था। रुद्र-प्रयागसे ऊपरकी अलकनंदा-उपत्यका किसी समय तंगनके नामसे मशहूर थी। आज भी बदरीनाथसे रास्तेपर पीपलकोटीसे ऊपर तंगणी चट्टी मौजूद है, जो उस पुराने नामका स्मरण दिलाती है। तंगण देशके घोड़ोंको ही देशके नामपर तंगन और पीछे टांगन कहा जाने लगा। लेकिन आजकल गढ़वालों अच्छी जातके टांगन नहीं पैदा होते, उन्हें तो तिब्बतसे लाया जाता है। क्या गढ़वाल फिर अपने टांगनोंके लिए प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता?

## २. भेड़-बकरियाँ---

गढ़वालमें दो प्रकारकी बकरियाँ पाई जाती हैं। निचले ग्रौर मध्य-गढ़वाल-की बकरियाँ मैदानी बकरियोंकी जातिकी ही होती हैं ग्रौर उन्हें मांसके लिए

309

पाला जाता है। भोटांतिक लोगोंको माल ढोनके लिए बकरियोंकी अवश्यकता होती है, । यह बकरियाँ कांगडा स्रौर कनौरकी स्रोरसे खरीदकर लायी जाती हैं, तथा कुछ यहाँ भी पैदा की जाती हैं । इनके बाल लंबे होते हैं ग्रौर यह शरीरसे भी काफी मजबत होती है। भेड़ें भी इसी तरह दो जातिकी होती हैं। भेड़ें दस सेर ढो सकती हैं ग्रौर बकरियाँ १२ सेर तक**ा पहाड़ी भेड़ोंका ऊन वैसा** लंबा नरम नहीं होता, जैसा कि ग्रास्ट्रेलियन भेड़ोंका। तिज्बत बहुत सर्द देश है। यद्यपि वहाँके भेड़ोंका ऊन लंबा ग्रौर नरम होता है, किंतू ग्रधिक सर्दी के कारण उतना लचकदार और धुँघराला नहीं होता। (१) खुँडिया या तिब्बती भेड़ें भोटांतिक लोग अधिकतर बोभा ढोनेके लिए पालते हैं। (२) जुमली या घरन जातकी भेड़ें निचले पहाड़ोंमें पाली जाती हैं। इनका ऊन मोटा होता है श्रौर प्रति भेड़ तीन पाव तक निकल द्याता है । (३) बस्य्राल भेड़ें कुछ संख्यामें गढ़वालमें मिलती हैं, इनका ऊन उनना बुरा नहीं होता ग्रौर प्रति भेड़ सालमें १२-१४ छटाँक मिल जाता है। शायद विदेशी शुद्ध जातिकी भेड़ोंका पालना यहाँकी भूमि श्रौर ग्राबोहवामें कठिन हो, किंतू संकरीकरणसे ग्रच्छी नसल पैदा की जा सकती है। मेरिनो भेडके बच्चोंको पालनेकी कोशिश की गई, किंतू इसके लिए देहरादून जैसा स्थान चना गया, जहाँ गर्मीका ताप ग्रीर वर्षाकी सीड़ वर्दाव्त करना उनके लिए महिकल था।

### ३. मत्स्य-पालन---

गढ़वालकी निदयों में कितनी ही जातकी मछिलयाँ मिलती हैं। यहाँकी सभी जातियाँ मांस-मछिली खानेमें परहेज नहीं करतीं। मासिर, कलबान, खरकटा और चेलवा आम तौरसे पाई जानेवाली मछिलयाँ हैं। सभी निदयाँ सरकारी मंपित्त हैं, इसिलए सरकारकी अनुमितसे ही मछिलयाँ मारी जा सकती हैं। मछिलयाँ जालसे मारी जाती हैं, बंशी भी लगाई जाती है। यहरका विष देकर भी मछिली मारते हैं और कभी-कभी बारूदका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दोनों तरीकोंको निषिद्ध कर दिया गया है। गढ़वाल जिलेमें जंगल-विभाग और टेहरीमें रियासतने मछिली पालनेकी और ध्यान दिया था। बिरही गंगामें १८९३में पहाड़ गिर जानेसे गोहनाकी बड़ी भील तैयार हो गई। इस भीलमें अच्छी जातके रोहूके बच्चे २००००से ऊपर लाकर डाले गये। आजकल वहाँ वड़े-बड़े रोहू बहुत भारी परिमाणमें तैयार हैं, किंतु जानेका रास्ता खराब है, इससे वहाँकी हजारों मन मछिलयोंका कोई उपयोग नहीं है। पहले अंग्रेज मछिली-शिकारी कुछ वहाँ पहुँच भी जाया करते थे, लेकिन आजकल तो वह भी नहीं होता। चमोली

मोटर पहुँच गई है और वहाँसे कुछ ही मील आगे बिरही गंगामें भी पुल बननेवाला है, किंतु मछिलयोंके लानेके लिए गोहना तालतक कब मोटर सड़क बनेगी, अथवा जलीय विमान कब उसके ऊपर उतरेगा, यह नहीं कहा जा सकता। मत्स्य-पालनके बढ़ानेका गढ़वालमें काफी क्षेत्र है, इसमें तो संदेह नहीं।

## ४. मधमक्वी-पालन---

श्राधुनिक ढंगसे मधुमक्खी पालनेका रवाज गढ़वालमें नहीं है, किंतु पुराने समयसे मधुमिक्खयोंको निश्चित स्थानपर रहनेके लिए जंगलके पासवाले ग्रामीणों-की कोशिश होती रही है। सूखे वृक्षोंमें इसके लिए बड़े छेद बना दिये जाते हैं, या हरे वृक्षोंमें लकड़ीका डब्बा जड़ दिया जाता है। कहीं-कहीं दीवारोंमें भो मधुमिक्खयोंके लिए स्थान बनाया जाता है। यहीं मिक्खयाँ मधु-संचय करती हैं, जिसे समय-समयपर निकाल लिया जाता है। घरोंमें रहनेवाली मौना जात-की मधुमिक्खयोंका सफेद मधु बहुत श्रच्छा समभा जाता है, जो जाड़ा श्रारंभसे पहले मिलता है। श्राधुनिक ढंगसे मधुमक्खी पालनेकी यहाँ बहुत गुंजाइश है, किंतु उसके लिए बहुत श्रोत्साहन श्रीर संगठनकी श्रवश्यकता है।

### श्रध्याय ६.

# यातायात श्रीर संचार

गढ़वाल पहाड़ी इलाका है। यहाँ सड़कोंका बनाना कठिन भी है, साथ ही उनकी बहुत ग्रवश्यकता भी है।

# ९१. रेल

भारतके दूसरे भागोंसे गढ़वाल पहुँचनेके लिए रेलें बहुत उपयोगी हैं, किंतु गढ़वाल और टेहरी दोनों जिलोंमें केवल १५ मील रेलवे लाइन नजीबाबाद और कोटढ़ाराके बीचमें है, जिसपर इन दोनोंके अतिरिक्त सनेहरोड एक ही और स्टेशन है। गढ़वाल पहुँचनेवाले वैसे रामनगर, नैनीताल, कोटढ़ारा, ऋषिकेश और देहरादून स्टेशनोंको इस्तेमाल करते हैं।

# **९२. सड़कें**

यहाँ प्रादेशिक श्रौर स्थानीय दो प्रकारकी सड़कें हैं। जंगल-विभागने श्रपनी खास सड़कें नहीं बनवाई हैं। हाँ, उसने तथा गाँववालोंने भी कितनी ही पगडंडियाँ बनवाई हैं।

### १. प्रादेशिक सडकें--

| to medical trade        |          |                            |
|-------------------------|----------|----------------------------|
| सड़क                    | लंबाई    | विशेष                      |
| १. कोटद्वारा-लैन्सडौन   | २५.१ मील | मोटर सड़क                  |
| २. कोटद्वारा-कोरिया     | १        | गाड़ी सड़क                 |
| ३. कोटद्वारा-कोहलिया    | ¥        | 27                         |
| ४. हरद्वार-बदरीनाथ      | १६५ "    | किर्तीनगरतक, फिर श्रीनगरसे |
|                         |          | चमोलीतक मोटर सड्क          |
| ५. रुद्रप्रयाग-केदारनाथ | 86 "     | पैदल सड़क                  |
| ६. चमोली-गुप्तकाशी      | २९ मील   | 11                         |
| ७. दोगड्डा-श्रीनगर      | 86 "     | पैदल सङ्क                  |
| ८. कर्णप्रयाग-खैरना     | ३० "     | "                          |
| ९. तुंगनाथ-मूलखाना      | 8 "      | 11                         |
| १०. जोशीमठ-नीती         | ४३ "     | $\boldsymbol{n}$           |

# २. स्थानीय सड़कें ---

| •                       |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| सड़क                    | लंबाई             | विशेष     |
| १. ग्रदवानी-व्यासघाट    | 9 "               | "         |
| २. ग्रन्यारधार-लैन्सडौन | ų "               | 17        |
| ३. उखलेट-फतेहपुर        | १३ "              | "         |
| ४. उखलेट-दोमेला         | २९ - <sup>"</sup> | 23        |
| ५. कैनूर-मरछूला         | 80 "              | "         |
| ७. ग्वालदम्-रमनी        | ३८ "              | "         |
| ७. चमोली-पोखरी          | <b>१३</b> "       | 77        |
| ८. चाँदपुर-ऊखलकोट       | ५६ "              | 77        |
| ९. छतुवापीपल-ऊस्रीमठ    | २९ "              | 11        |
| १०. छतुवापीपल-मंदाखाल   | ३५ "              | 11        |
| ११. तपोवन-घाट           | 38 "              | 11        |
| १२. थराली-सीमली         | २३ "              | 11        |
| १३ दीपाखाल-मंडल         | १५ "              | 11        |
| १४. देवालीखाल-किमोली    | Ę "               | 77        |
| १५. दोवरी-किरासाल       | ٧ "               | 1r        |
| १६. नंदप्रयाग-ग्वालदम्  | २९ "              | 11        |
| १७. पौड़ी-देवप्रयाग     | <b>१</b> ५ "      | "         |
| १८. पौड़ी-समाई          | 89 "              | <i>11</i> |
| १९. पौड़ी-सराईंखेत      | ४५ "              | 17-       |
| २०. बंजवगड़-लोहबा       | २१ "              | 17        |
| २१. बिंदासानी-द्वारीखाल | २६ "              | 11        |
| २२. गुंगीघार-लोहबा      | <b>१३</b> "       | 15        |
| २३. गुंबाखेल-टेका       | ষ "               | 77        |
| २४. बैजराव-गुंगीघार     | १६ "              | 17        |
| २५. ब्यासघाट-चौकीघाट    | ३९ "              | 17        |
| २६. ब्यासघाट-दंगल       | १५ "              | 72        |
| २७. मंदाखाल-मासोन       | 9 "               | 27        |
| २८. रैतपुर-धौतियाल      | <b>?</b> ? "      | 17        |
| २९. श्रीनगर-मुसागली     | १२ . "            | 1)        |
|                         |                   |           |

३०. सासोनखाल-जड़ीपानी ९ " " ३१. सेरिया-मंडल २२ "

३. ग्रन्य सड़कें---

इनके ग्रतिरिक्त निम्न स्थानीय सड़कें भी हैं: ग्रदवानी-व्यासघाट ऊखलेट-दोमैला चमोली पोखरी १३ चौकीघाट-दंगल ३९ छतवापीपल-मंदाखाल ३५ भोराली-सिमली २३ पौडी-सरईखेत 84 ब्ढ़ासीनी-द्वारीखाल २६ मरौंखाल-जोडीपानी 11 मेरिया-मंडल 22

टेहरी-जिलेमें २६३ मील लंबी सभी प्रकारकी सड़कें हैं, जिनमें मोटर सड़कें निम्न हैं—

ऋषिकेश-कीर्तिनगर

६३ मील ३ मील पैदल चलकर गंगापार

श्रीनगरमें फिर मोटर-सड़क

मिलती है

ऋषीकेश-धरासू ७७ "

इनके अतिरिक्त निम्न पैदल सड़कें हैं— घरासू-जमनोत्री ५१ " जमनोत्री-उत्तरकाशी ४२ " घरासू-गंगोत्री ७४ " मल्लाचट्टी-तिरजुगीनारायण ६८ " टेहरी-मसूरी ४१ " देवप्रयाग-टेहरी ३२ "

### ४. कुछ सङ्कोंका विवरण—

कोटद्वारा ऐसा रेलवे स्टेशन है, जहाँसे सीधे १५७ मीलपर पीपलकोटी (श्रदूर भविष्यमें जोशीमठ तक) मोटर बसमें जाया जा सकता है। इसके रास्तेमें पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग मिलते हैं। चमोलीसे २८ मील स्रागे जोशीमठ तक

मोटरकी सड़क तैयार हो जानेपर यह सबसे लंबी ग्रौर महत्त्वपूर्ण मोटर-सड़क होगी । कोटद्वारामें नजीबाबादसे बढ़ाकर १८९७में बड़ी लाइनकी रेल लाई गई। लैन्सडौन फौजी छावनी थी, जिसके लिए इस रेलवे लाइनको बनाना ग्रावश्यक समभा गया ग्रौर ग्रागे फर्वरी १९०९में लैन्सडौन तक गाड़ीकी सड़क भी बन गई थी। ग्रब तो वहाँ तक मोटर-सड़क बन गई है। कोटद्वारासे ग्रागे दोगड्डा ग्रच्छा बाजार रहा है, किंतु ग्रब मोटरके सीधे कोटद्वारा पहुँच जानेसे उसका महत्त्व कुछ कम हो गया है । दोगह़ासे पैदल चलनेपर खोह नदीके तटपर दादामंडी पड़ती है । यहाँसे चढ़ाई कर लंगूर-डांडेको पारकर द्वारीखाल होते वनघाट पहुँचा जा सकता है, जो कि नयार नदीके किनारे एक अच्छा बाजार है। लंगूरपर्वत-श्रेणी पूरबसे पच्छिमको फैली हुई स्रपनी स्रौसत ५००० फुटकी ऊँचाईके कारण दक्खिनमें गढ़वालके दुर्गका काम करती थी । वनघाटसे नयारके किनारे पश्चिमकी स्रोर एक सड़क व्यासघाट जाती है, जो कि नयार ग्रौर गंगाके संगमपर श्रवस्थित है। वनघाटसे मुख्य सड़क भ्रदवानी होके पौड़ी जाती है। पौड़ीसे श्रीनगर जा गंगाके किनारे-किनारे तीर्थयात्रियोंकी सड़कसे मोटर द्वारा रुद्रप्रयाग स्रौर स्रागे भी पहुँचा जा सकता है। रुद्रप्रयागमें अलकनंदा और मंदाकिनीका संगम है। यहाँसे स्रलकनंदा पार हो पैदल गुप्तक।शी होते केदारनाथ पहुँचा जा सकता है। यदि पौड़ीसे ठंडी-ठंडी जगहसे जानेकी इच्छा हो, तो पहाड़के ऊपरी भागसे खिरस्, भैस्वारा भ्रौर जौनपुरकी ताँबा-खानोंसे होते छतवापीपलपर मोटर वाली सड़कको पकड़ा जा सकता है। छतवापीपलसे कर्णप्रयाग छ-सात मील आगे रह जाता है। कर्णप्रयागसे चमोली होते जोशीमठ तक यात्राकी सड़क है। जोशीमठसे फिर वह बदरीनाथ होते तिब्बतकी सीमा माणाजोतपर पहुँचा जा सकता है । जोशी-मठसे दूसरी सड़क तपोवन स्रौर मलारी होते नीती डांडेपर तिब्बतकी सीमापर पहुँचा देती है। केदारनाथ ग्रौर बदरीनाथकी सड़कोंके बीचमें छतवा-पीपलकेप लसे ग्रलक-नंदा पार करके एक ग्रौर सड़क खुनीगाड़के किनारे-किनारे नागनाथ ग्रौर फिर पोखरी तया मोहनखाल होते भीरीमें केदारनाथवाली यात्रा-सड़कमें मिल जाती है। इस सड़कको पौड़ी-खिरसू-घनपुर-छतवापीपल-पोखरी-भीरी सड़क कह सकते हैं। तुंग-नाथके पास यह केदारनाथ-ऊखीमठ-चमोलीवाली सड़कसे मिलती है।

कोटद्वारा-दोगड्डा होते दोगड्डासे दो मील ग्रागे फतहपुरमें एक ग्रौर महत्त्वपूर्ण व्यापार-मार्ग लंगूर श्रेणी पारकर उखलेटमें नयारके किनारे पहुंचता है। यहांसे इसकी दो शाखायें दोनों नयारोंके किनारे-किनारे जाती हैं। पश्चिमी नयार-वाली सड़क मासोन पहुँचती है, जहाँसे १२ मील उत्तरपश्चिम पौड़ी है। मासोन-

के स्रागे पीपलघाट एक श्रच्छा चौरस्ता है, जहाँ पौड़ी-स्रल्मोड़ावाली सड़क स्रा मिलती है, जिसे पारकर नदीके किनारे-किनारे ऊपर चढ़ते हुए दूदाटोलीका पनढर स्रा मिलता है। डांडेसे थोड़ीसी उतराईके बाद पँवारोंका पुराना दुर्ग चाँद-पुर गढ़ मिल जाता है। यहाँसे १० मील स्रागे पिंडार नदीके किनारे यात्रावाली सड़कपर सिमली है। पूर्वी नयारके किनारे जानेवाली सड़क चंदोली पहुँचती है, किंतु यह सड़क नहीं पगडंडी है।

रामनगर भी नैनीताल जिलमें एक महत्त्वपूर्ण रेलवे-स्टेशन है। मुरादाबादसे बड़ी लाइनकी शाखा यहाँ १९०७ ई०में पहुंची थी। यह एक अच्छा व्यापारिक केन्द्र है। यहाँसे मोहन होते मरछूला पहुँचा जा सकता है, जहाँ रामगंगापर एक अच्छा पुल है। गढ़वाल जिलेकी सीमा यहाँसे दो मील रह जाती है। मरछूलासे एक सड़क देवगढ़, सल्टमहादेव, कूच्यार, बीरोंखाल और बैजराव पहुँचती है। मरछूला और सल्टमहादेवके बीचकी सड़क बर्सातमें चलने लायक नहीं होती। बैजरावसे दो सड़कें हो जाती हैं, जिनमेंसे एक कैन्रकी और जाती हैं और दूसरी गुंगीधारकी ओर। गुंगीधारसे पौड़ी-अल्मोड़ा सड़क द्वारा दूदा-तोली होते लोहवा पहुँचा जा सकता है। गणाई और भिख्यासैन होते द्वाराहाटके रास्ते रानीखेत पहुँचनेकी भी सड़क यहाँसे जाती है। लोहवासे अल्मोड़ा-बैजनाथ-की ओरसे आती सड़क उत्तरकी ओर नारायणवगड, रमनी होते तपोवन पहुँचती है, जहाँसे ऊपरकी ओर जानेपर तिब्बतकी सीमापर नीती डांडा मिलता है और नीचेकी ओर ७ मील जानेपर जोशीमठ।

श्रीनगरसे व्यासघाट होते ग्रलकनंदाके बायें किनारेसे नीचेकी श्रोर लछमन-भूला पहुँचा जा सकता है, जहाँसे भूलावाला पुल पारकर थोड़े ही दूरपर ऋषी-केश श्रा जाता है।

बघाण पर्गना गढ़वाल श्रीर कुमाऊँकी सीमापर है श्रीर दोनों राज्योंके भगड़ेका एक मुख्य कारण बना रहा है। ग्वालदम् बघाण पर्गनेका दरवाजा है। इसमें दो सड़कें जाती हैं, उनमेंसे एक ग्वालदम्से वान होती रमनीमें लोहबा-नारायणबगड-रमनी-तपोवन-नीती सड़कसे मिल जाती है। इस पर्गनेकी दूसरी सड़क पिंडारके साथ-साथ थराली तक उतरती है, फिर वहाँसे डुंगरी होते घाटतक चढ़ती नंदिकनी नदीकी उपत्यकामें उतर उसके साथ-साथ श्रलक-नंदाके संगमपर नंदप्रयाग पहुँचती है।

गढ़वाल जिलेका सदर स्थान पौड़ी है, यहाँसे श्रत्मोड़ाके लिए दो सड़कें जाती हैं। पहली खिरसू पर्वत-श्रेणीके ऊपर मंदाखाल जा मुसागलीके पास

पश्चिमी उपत्यकामें उतर पंजक-उपत्यकाके किनारे पीपलघाट होते सकन्याना और फिर पनढरको पारकर पश्चिमी नयारके किनारे कैन्यूर पहुँच गुंगीधारके ऊपर जा गढ़वालकी सीमा छोड़ देती है; जहाँसे केलानी, गणाई, ढाराहाट और भैंसखेत होते आगे पहुँचा जा सकता है। दूसरी तरफ पौड़ीसे ज्वालपा और पोखरा होते बैजराव पहुँचती है, जहाँसे वह अल्मोड़ा जिलेमें दाखिल हो ताँबाधौत और मासी होते ढाराहाट पहुँच जाती है।

पौड़ीसे बाहर होते म्रलकनंदा पार देवप्रयाग पहुँचा जा मकता है, जहाँसे एक सड़क टेहरीको गई है।

श्रंग्रेजोंके हाथोंमें श्रानेपर उनका ध्यान कुमाऊँ-गढ़वालकी सड़कोंकी श्रोर पहले उतना नहीं था, लेकिन हिमालयका श्राकर्षण कितने ही श्रंग्रेज यात्रियांको यहाँ खींच लाता था। यहाँकी सड़कोंकी हालत देखकर १८५२ ई०में कलकत्ता-रिव्यूने लिखा था: "हमारा शायद सबसे बड़ा दोष यह रहा है, कि हमने देशके भिन्न-भिन्न भागोंके भीतर यातायातकी सुविधाके लिए बहुत कम काम किया है। यातायातके साधनोंकी कमी किसी देशके सुधारके लिए बहुत खतरेकी चीज है, श्रौर गढ़वाल जैसे देशके लिए तो श्रौर भी ज्यादा, जो कि विशाल पहाड़ोंसे ढंका है श्रौर जिन्हें दुर्गम पहाड़ी धारायें काटती हुई चलती हैं।"

५. पुल--

गढ़वालकी निदयोंको नावसे पार करना ग्रासान नहीं था, इसलिए बहुत पिहलेसे ही यहाँ निदयोंको पार करनेके लिए भिन्न-भिन्न तरहके साधन विकसित किये गये। सबसे सस्ता किंतु देखनेमें भयानक तरीका था (१) छीकासे नदी पार करना: एक रस्सा दोनों तरफकी दो चट्टानों या वृक्षोंसे बाँधकर नदीकी धारके ऊपर फैला दिया जाता था, जिसपर एक छीका रख दिया जाता था। ग्रादमी उसमें पैर डालकर लकड़ीके छल्लेके सहारे खिसकते हुए एक किनारेसे दूसरे किनारे पहुँच सकता था। ग्रंग्रेजी शासनकालमें भी हिमालयके कुछ भागोंमें तिनकेंकी रस्सेकी जगह लोहेका रस्सा पार उतरनेके लिए बाँधा गया था। (२) छीकासे कुछ सुघरा हुग्रा भूलापुल था, जो पहले प्रायः तिनकेके रस्सोंका ही बनता था। एककी जगह दो रस्से ग्रार पार बाँध दिये जाते थे, जिनसे रस्सियोंके सहारे लकड़ीके पटरे लटकाये जाते थे। पटरोंको नोचे एक दूसरेसे बाँध दिया जाता था। ग्राज भी कहीं-कहीं ऐसे रस्सीके भूले देखे जाते हैं। लेकिन, ग्रधिकतर भूले ग्रब लोहेके हैं, जो हिलकर यात्रिग्रोंको उतना भयभीत नहीं करते। (३) साँगा एक तीसरे प्रकारका पुल हैं, जो हिमालय ग्रौर तिब्बतमें भी

उपयोगमें आता है। इसमें दोनों किनारोंसे दो-दो धरनोंके एक-एक छोर किनारेमें दबाकर दूसरे छोरोंको धारके बीचकी ओर निकाल दिया जाता हैं। पहली धरनोंके ऊपर कुछ अधिक लंबी धरनें रखी जाती हैं, जो धारकी ओर और आगे निकलती है। उनके ऊपर और और धरनोंको आगे निकालते हुए दोनोंके बीचके फासलेको कमसे कम कर दिया जाता है। फिर दोनों ओरकी धरनोंको जोड़नेके लिए और धरनें रखकर पटरोंसे पाटकर पुल बना दिया जाता है। (४) चौथी प्रकारका पुल साधारण पुल है, जो लकड़ी और लोहे दोनोंका होता है।

# **9३. डाक-बंगले**

| गढ़वालके मुख्य-मुख्य   | डाकबँगले निम्न हैं— |
|------------------------|---------------------|
| नाम                    | उन्नतांश (फुट)      |
| <b>ग्रदवानी</b>        | £200                |
| ग्रादबदरी (ग्रल्मोड़ा) | "                   |
| ऊखीमठ                  | 8500                |
| केदारनाथ               | ११७५३               |
| कैन्यूर                |                     |
| गणाई                   |                     |
| गरुड                   |                     |
| गुलाबकोटी              | ५३००                |
| गौरीकुंड               | ६५००                |
| ग्वालदम्               | ६०००                |
| घाट                    |                     |
| चमोली                  | ३५००                |
| चोपता                  |                     |
| जोशीमठ                 | ६१५०                |
| टेहरी                  | १७५०                |
| थराली                  | १५५०                |
| देवप्रयाग              | १५५०                |
| दोगलभीटी               | 9900                |
| द्वाराहाट (ग्रल्मोड़ा) |                     |
| नंदप्रयाग              | ₹000                |

| पांडुकेश्वर | ६४५०  |
|-------------|-------|
| पीपलकोटी    | ४३५०  |
| फाटा        | ५२५०  |
| बटवलचरी     | 3000  |
| बदरीनाथ     | १०३५० |
| मंडल        |       |
| ऋषिकेश      | १११६  |
| रमनी        | 4000  |
| रुद्रप्रयाग | 2000  |
| लेन्सडौन    | 77    |
| लोहबा       |       |
| श्रीनगर     | १७०६  |
| सकन्याना    |       |
| सौरगढ़गाड   | २३००  |

गढवालके डाकबँगले (लोककार्य-विभाग=पी० डब्ल्य० डी०)-जिलाबोर्डके डाकबँगले हैं। कोटढ़ारा ग्रौर लैन्सडौनके डाकवँगलोंमें खानसामे भी रखे गये हैं, जो यात्रियोंके खाने-पीनेका इन्तिजाम कर देते हैं । कोटद्वारासे पौड़ीके रास्तेपर दादामंडी, वनघाट, श्रदवानी और पौड़ीमें डाकबँगले हैं । द्वारीखाल और कालेथमें जंगल-विभागके डाकबँगले हैं। पौड़ी-ग्रल्मोड़ाकी सड़कपर मुसागली, सकन्याना, कैन्यूर और गुंगीघारमें डाक-बँगले हैं। यात्रा-सड़कपर ऋषिकेशसे आगे लख्मन-भूला, बिजनी, कोठाभेल, व्यासघाट, बाह, रानीबाग, श्रीनगर, चंटीखाल, रुद्र-प्रयाग, नरगास्, कर्णप्रयाग, सूनला, चमोली, पीपलकोटी, गुलाबकोटी, जोशीमठ, म्रादबदरी, लोहबा, बदरीनाथ भौर शेषधारामें लोककार्य-विभागके डांकबँगले हैं। पौड़ी-घनपुर-नागनाथ सड़कपर जंगल-विभागने खिरसू, चारी, भैंसवारा, धानपर, सिरकोट, श्रौर नागनाथमें बँगले बनवाये हैं। भैंसवारा-ग्रादबदरीके बीच तिलकनी, ग्रौर ग्रादबदरी तथा लोहबाके बीच दिमदिमामें भी जिला-जंगल-विभागके बँगले हैं। गंगा-जंगल-विभागने कोटद्वारा, कुमाऊँ, चिला, लालढंग, हल्दूखाता, सनेह, कीलूचौर, चौकान, हाथीकुंड, मोरघाटी, पखराव, हल्दूपड़ाव, सल-खेद और मिठवालामें तथा गढ़वाल-विभागने रथवाधाव, कंडा, लोहाचौर, धिकला, बुकसर, कालागढ़, भिरना, पटेरपानी, मुंडीपानी, गरुड ग्रौर गंजीपानीमें ग्रपने डाकबँगले बनवाये हैं। गंजपानीका डाकबँगला गोहनातालके किनारे है।

# §४. डाक और तारघर

तारकी लाइन कोट द्वारासे श्रीनगर होते तथा ऋषी केशसे श्रीनगर होते जोशीमठ बदरीनाथ तक चली गई है। दूसरी लाइन ऋषी केशसे नरेंद्रनगर होती टेहरीतक पहुची है। यहां के तारघरों श्रीर डाक्खानों की सूची निम्न-प्रकार है—

ग्रगस्तमुनी ग्रदवानी ग्रमोथा ग्रादबदरी इरा उत्तरकाशी ऊखीमठ एकेश्वर कर्णप्रयाग कसना कीतिनगर कुनईखाल कुंजरीवाल केदारनाथ कैमूर केमेरा कोट कोटद्वारा X कोरचूना खंका खडा खेडा

गुप्तकाशी

 $<sup>^{</sup>i}$ जिनके पास imes चिन्ह है, वहाँ तारघर भी है ।

गुमखा गोइल गोपेश्वर गौचर घाट चमनौ चमवा चमोली चंद्रापुरी चिघाट चुपानी चोपता -चौपरा चोपरियों जखनी जखेत जगरीखोल जोशीमठ 🗙 जोहरीखाल डागचौरी डुंगर डुंगरी डुंगरीपन्त तिमली' तोली थराली थानगढ़ दले री दादामंडी दुधारखाल देलचौरी

देवप्रयाग 🗙 देवलकोट देवलगढ दोगड्डा द्वारीखाल धरासू नन्दप्रयाग 🗙 नरायनबगड तंगनमहल नैथाना नैनीवरदा नौली पांडुकेश्वर पिपलकोटी **×** पिपली पैठानी पैदुल पोखरा पोखरी पौस्राल पौड़ी 🗙 फाटा बडियारगाड बडियालगाँव बदरीनाथ 🗙 बनघाट बम्पा बलियारगाड वंगेली बीरोंखाल

बुंगीधार

```
बूबाखाल
```

बेरवाई

बैजराव

बैरागना

बौली

भटोली

भिल्डयाना

भिरी

भ्यून

मंडल

रदमवा

राणाकोट

रिखीखाल

रिंगवारी

रुद्रप्रयाग 🗙

लंगासू

लैन्सडौन 🗙

लोहबा

विद्यापीठ (उत्तराखंड)

शांतिसदन

शिवानंदी

श्रीनगर×

संगलाकोटी

साईंधार सिदोली

सिमली

सियासैण

सुमरी

सूला

हेलङ्

## अध्याय ७

# (स्वास्थ्य श्रौर शिदा)

### **९१. स्वास्थ्य**

### १. बीमारियाँ--

- (१) मलेरिया—गढ़वालमें भाबरका इलाका वहुत थोड़ा है। भाबरकी तराई मलेरियाके लिए मशहूर है। वैसे मलेरिया पहाड़में भी फैलता है, और ४००० फुटसे ऊपर जानेसे ही मलेरिया-मुक्त स्थान मिलता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं, कि मच्छर भी वहाँ नहीं पहुँचते। मलेरियाके अतिरिक्त और रोग भी हैं, लेकिन यहाँ ६० सैकड़ा मौत मलेरियासे होती है। भाबरके अतिरिक्त, गंगा, नयार और मंडल निदयोंकी निचली उपत्यकायें भी मलेरियाके लिए मशहूर हैं।
  - (२) पेटकी बीमारी--पेटकी बीमारीसे ३५ सैकड़ा मृत्यु होती है।
- (३) चेचक--चेचककी बीमारी गढ़वालमें वहुत कम होती है। गढ़-वालियोंको टीकाके रवाजसे पहले हीसे एक तरहके टीकेकी ग्रादत थी, इसलिए उन्होंने ग्रासानीसे टीका लेना शुरू कर दिया।
- (४) हैजा—चेचककी कमी गढ़वालमें हैजा पूरी करती है, जिसमें मैदानसे आनेवाले तीर्थयात्री भी सहायक बनते हैं। १८९२में ५९४३, १९०३में ४०१७, १९०६में ३४२९, १९०८में १७७५, १९२१में ५५१२ आदमी हैजासे मरे थे। अब तो सरकारकी ओरसे हैजेकी रोकथामके लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। यात्राके समय स्थान-स्थानपर मुफ्त इन्जेकशन देनेका इन्तजाम रहता है और टीका लिये बिना यात्री आगे बढ़ने नहीं पाते।
- (५) महामारी —वर्तमान शताब्दीके ब्रारंभमें महामारी (प्लेग)का रोग पहाड़में पहुँचा। कहते हैं १८२३ ई०में केदारनाथमें महामारी ब्राई थी। १८५५में भी चोपराकोट भ्रौर चौधाममें महामारी फूट निकली। केदारनाथमें १८३४ श्रौर १८३५में भी यह बीमारी हुई स्रौर लोहबामें १८४६ श्रौर १८४७में। १८५४में यह पहाड़ी महामारी नीचे मैदानमें काशीपुर, इलाहाबाद श्रौर रामपुर

तक जा पहुँची । वस्तुतः यह पहाड़की ही महामारी है और १८२३के बाद जब तब एक-दो गाँवपर इसका आक्रमण हो जाता रहा । हर तीसरे-चौथे वर्ष आकर यह गाँवके आधे लोगोंको खतम कर देती थी । चूहोंके मरते ही गाँववाले अपने आप घर छोड़कर बाहर चले जाते । महामारीमें मरे आदिमियोंको जलाया नहीं जाता, बिल्क गाड़ दिया जाता और चार महीने बाद फिर निकालकर जलाया जाता । यह रोगके कीटाणुओंको सुरक्षित रखनेका बहुत अच्छा तरीका है, इसमें सन्देह नहीं ।

- (६) संजर—संजर भी एक तरहका पहाड़ी प्लेग है, जिसमें बुखार होता है किंतु गिल्टी नहीं उभड़ती। यह महामारीके बराबर खतरनाक नहीं है, बीमारों-मेंसे केवल २० सैकड़ा मरते हैं। यह बीमारी अकाल, भुखमरी तथा गंदगीके कारण पैदा होती है।
- (७) कुट रोग—कुट रोग गढ़वालमें काफी पाया जाता है। पुराने समयमें छूतकी इस भयंकर बीमारीको रोकनेके लिए कुटीको जिंदा जला दिया जाता था। ऋषिकेशमें पहुँचते ही भिखमंगे स्त्री-पुरुष कोढ़ियोंको बड़ी संख्यामें देखकर ग्रादमीको मालूम हो जाता है, कि यह रोग गढ़वालमें कितना फैला हुग्रा है। १९०१में श्रीनगरमें एक कुट्टाश्रम खोला गया, लेकिन कुट्टके प्रसारमें रोक-थाम बहुत कम हो पाई। कुट्ट-रोग वस्तुतः हिमालयके ग्रौर रोगोंकी तरह यहाँ भी एक बड़ी समस्या है, जिसे रितज रोगोंने बढ़ा दिया है।

### २. जन्म भ्रौर मृत्यु-

**१**९२७

(१) ग्रांकड़े--गढ़वाल जिलेके जन्म ग्रीर मृत्युके ग्रांकड़े निम्न प्रकार है--

|              |               |         |      | ٤ ٥    | •         |          |
|--------------|---------------|---------|------|--------|-----------|----------|
| सन्          | जन्म          |         |      | मृत्यु |           |          |
|              | संख्या        | प्रतिहज | ार   | संख्या | प्रतिहजार | कमी बेसी |
| १९२१         | <b>१</b> ६२९८ | . ३४.   | ४२   | २४०१९  | 40.00     | १५.५५    |
| १९२५         | १९१७०         | ₹९.     | ५१   | १४०२०  | २९.१०     | 8-0.88   |
| १९२८         | २२२८८         | ४५.     | ९२   | २३५६३  | २७.९३     | १७.९९    |
| <b>१</b> ९३१ | २२२५८         | 84.     | ८७   | १४८९७  | ₹0.00     | १५.१७    |
| (२)          | मृत्युके का   | रण—     |      |        |           |          |
| सन्          | प्लेग         | हैजा    | चेचक | ज्वर   | पेट       | बार्का   |
| १९२१         |               | ५५१२    | 8    | १४७८६  | २८४५      | ८४५      |
| १९२५         |               | ३८      | ३३   | १०९६७  | २१७२      | ९१०      |

३९

80005

२०३१

१६४१

| स्कूल ] |   |    | রি <b>ধা</b> |       |      | ३२५ |
|---------|---|----|--------------|-------|------|-----|
| १९२८    | 9 | ६५ | ४३           | १११६२ | १७२२ | ५६४ |

११

१११२५ २२३६२

959

#### ३. ग्रस्पताल--

१९३१

१९२१-२२

१९२८-२९ १२

१९३०-३१ १२

830

टेहरी जिलेमें राजकी ग्रोरसे ग्रस्पताल नरेन्द्रनगर, टेहरी, देवप्रयाग, राजगढ़ी ग्रीर उत्तरकाशीमें हैं। गढ़वाल जिलेमें कुछ ग्रस्पताल जिला-बोर्डके हैं ग्रीर कुछ पहले जमानेसे चली ग्राती सदावर्तीके पैसेसे खोले गये हैं। मूलतः मदावर्त तीर्थयात्रियोंके भोजन देनेके लिए लगाई गई थी, ग्रंग्रेजी सरकारने उसे चिकित्साके काममें लगा दिया। सदावर्तीके ग्रस्पताल कंडी, श्रीनगर, ऊखीमंडी, वदरीनाथ, चमोली, जोशीमठ, ग्रौर कर्णप्रयागमें हैं। पौठी, जनघाट, कोटद्वरा ग्रौर वीरोंखालमें जिलाबोर्डके ग्रौषधालय हैं। चिकित्सालयोंकी देखभालका काम पौड़ी ग्रौर टेहरीके सिविल-सर्जनोंके हाथमें हैं।

# **§२. शिचा**

गढ़वालमें शिक्षाका प्रचार कुमाऊँ जितना नहीं है। गढ़वालियोंको इसकी शिकायत है, कि जनप्रिय मंत्रियोंके ग्रानेपर भी उनकी शिक्षाकी ग्रोर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया । अंग्रेजी शासन कायम होनेसे पहले यहाँ कुछ पाठशालायें होती थीं, जिनमें उच्च वर्गके विशेषकर ब्राह्मणोंके लड़के संस्कृत या गढ़वालीमें लिखना-पढ़ना सीखते थे। श्रंग्रेजोंके शासनकालमें मिशनरियोंका ध्यान शिक्षाकी ग्रोर पहले गया ग्रौर उन्होंने ईसाई धर्मके प्रचारके साथ-साथ नये ढंगके स्कूल खोलने शुरू किये। बीसवी सदीके स्रारंभमें गढ़वाल जिलेमें सिर्फ एक हाई स्कूल चोपड़ामें था, जिसे ग्रमेरिकन मिशनने खोल रखा था । श्रीनगरका हाई स्कूल १९०९में बना, उससे पहले वह एक अंग्रेजी-हिन्दी स्कूल था। उस समय मटियाली, कंसखेत, पोखरा, श्रीनगर, खिरसू ग्रौर नाग-नाथमें मिडल-हिन्दी-स्कूल थे। पिछले २० वर्षोंमें स्कूलोंकी संख्या बढ़ी है। इस वक्त उत्तराखंड विद्यापीठ (गुप्तकाशीके पास), पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, टेहरी ग्रौर उत्तरकाशीमें हाई स्कूल या उच्च हाई स्कूल है। स्कूलों ग्रौर छात्रोंकी संख्या १९३१ तक कैसे बढ़ी, इसके लिए निम्न तालिका देखें— हाईस्कुल छात्र क्षात्रायें प्राइमरी स्कुल छात्रायें छात्र

४१३

988

७७६

6

२६१

३७५

३९६

११३४५

88808

१५६३१

૭ષ

२२२

228

### अध्याय ८

# प्रसिद्ध ग्राम-नगर

गढ़वालके कितने ही ग्राम नगरोंके बारेमें श्रकारादि कमसे यहाँ कुछ विवरण दिया जाता है :

श्रदवानो (६२०० फुट)—कोटढ़ारासे पौड़ीके रास्तेमें श्राधी दूरपर देव-दारके जंगलमें डाकबॅगला ग्रौर डेरा लगानेकी जगह है। ग्रदवानीके ऊपर रानीगढ़का ध्वंसावशेष है। वहाँसे मसूरी ग्रौर नीचे दूरतक देश दिखाई पड़ता है।

श्रादबदरी (३०°.१′.२″ $\times$ ७९°.१६.′२″)—कर्णप्रयागसे १३ श्रौर लोहबा से १० मीलपर है। यहाँ भी द्वाराहाटकी भांति १६ परित्यक्त छोटे-बड़े मंदिर है, जिन्हें कत्यूरी राजाग्रोंने बनवाया था। सभी मंदिर एक ही जगह ४२' $\times$ ८५''कें घेरेमें हैं। यहाँ डाकघर है।

उत्तरकादी-देखो बाडाहाट।

उल्कागढ़—देवलगढ़ पर्गना (तहसील पौड़ी)में एक पुराने गढ़का ध्वंस है। ऊखीमठ—मल्ला कालीफाट (पर्गना नागपुर)में यह गाँव मंदािकनीके बायें कुछ ऊपर गुप्तकाशीके सामने है। केदारनाथका रावल जाड़ोंमें यहीं रहता है। शिवालयमें शिव, पार्वती, मान्धाता, श्रिनिरुद्ध श्रीर उषाकी धातु-मूर्तियाँ हैं। नवदुर्गाकी पाषाण-मूर्तियाँ पुरानी हैं। देवरीताल यहाँसे जा सकते हैं। यहां डाकघर, श्रस्पताल तथा पुलिस-चौकी है।

ऋषिकेश—हरद्वारसे १४ मील उत्तर-पूर्व गंगाके दाहिने किनारेपर है। ऋषिकेश-रोड रेल-स्टेशन भी है और यहाँसे हरिद्वार, देहरादून कीर्ति-नगर और घरासूकी बसें मिलती हैं। यह एक अच्छा खासा कस्बा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या साधु-साधुनियोंकी है। पुराणोंमें इसे कुब्जकाम्रक कहते है।

कंडारगढ़—नागपुर पर्गनेमें चंदापुरी चट्टीके पास पुराना गढ़ है। कर्णप्रयाग (२३०० फुट)—पिंडार और अलकनंदाके संगमपर अलकनंदाके बायें किनारे अवस्थित है। चट्टी और बाजार पिंडारके बायें किनारे है। पिंडारपर २२१ फुट लंबा भूला-पुल है। यहाँका पुराना बाजार १८९४की गोहनाबाढमें बह गया । नन्दप्रयाग यहाँसे ११ मीलपर हैं । पासमें सिमलीमें एक पुराना मंदिर है ।

कालीमठ—मल्ला कालीफाट (पर्गना नागपुर)में भेत (नारायणकोटि) चट्टीसे २॥ मीलपर काली नदीके बायें किनारे कई प्राचीन मंदिर हैं। पहिले पड़ोसी गाँवोंके लोग अपनी ज्येष्ठ कन्याश्रोंको मंदिरपर चढ़ा देते थे, जो देवचेली या देव-राणी कही जाती थी। यहाँ हर-गौरीकी अत्यन्त सुंदर मूर्ति है। कत्यूरी शिलालेख तथा कितनी ही प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं।

कांसवत-पर्गना बारहस्युँमें बड़ा गाँव है। यहाँ सरकारी मिडल-स्कूल है। केदारनाथ (११७५३ फुट, ३०° ४४'. १५"×७९°.६'. ३३")—मल्ला कालीफाट (पर्गना-नागपुर) महापन्थ-शिखरके नीचे हिमाल-श्रेणीसे बाहर निकली पहाड़ीपर मंदाकिनी उपत्यकाके सिरेकी समतल भूमिमें ग्रवस्थित धाम है । मंदिर सुन्दर है । मंदिरके सामने पंडोंके घर यात्रियोंके रहनेके लिए वने हैं । ट्रेलके कथनानुसार यह मंदिर नया तथा पुरानेके जीर्ण हो जानेपर बनाया गया था; किंतु वस्तुतः उस समय बारहवीं-तेरहवीं सदीके प्राचीन मंदिरका पुनः संस्कार हुआ होगा। पांडव पहिचान न लें, इसलिए महिषरूप शंकर यहाँ अन्तर्धान हो गये, ग्रौर उनकी पीठ भर यहाँ रह गई। उनके बाहु, मुख, नाभि ग्रौर जटा ऋमशः तुंग-नाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वरमें पूजे जाते हैं। केदारनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ ग्रौर मध्यमेश्वरके महंत केदारनाथके रावल जंगम (वीरशैव) साधु हैं। तुंगनाथ, त्रियुगी श्रौर कालीमठके पुजारी पहाड़ी हैं, जो रावलके श्राधीन हैं। चमोली श्रौर श्रीनगर दोनों ग्रोरसे केदारनाथ ग्रानेवाले रास्ते नाला गाँव (गुप्तकाशीसे १ मील नीचे) मिलते हैं। केदारनाथ मंदिरसे ४ मीलपर भैरव-भाँप (भृगुपतन) चट्टान है, जहाँसे भक्त लोग कूदकर प्राण दे स्वर्ग जाते थे। जानेसे पहिले वह ग्रपना नाम एक मंदिरकी दीवारपर लिख डालते थे । ग्रंग्रेजोंने इस प्रथाको बन्द कर दिया।

केदारनाथ मंदिरमें ६० गाँव गढ़वाल जिलेके (ग्राय १०९० रुपया) ग्रौर ४५ गाँव कुमाऊँके (ग्राय ८०८ रुपया) गुंठ लगे हुये हैं। टेहरीके कुछ गाँवोंसे भी २५० रुपया वार्षिक ग्राय होती है।

रावल पहिले तिमल नाड पीछे कर्नाटकके होते हैं। उनके चुनावमें पूर्व रावलकी इच्छा, मंदिरके अधिकारियों तथा गुंठके गाँवोंके प्रधानोंका हाथ होता है। अब तो प्रबंधका सारा अधिकार बदरीनाथ-मंदिर-समितिके हाथमें है, जिसका सहायक मंत्री केदारनाथ या ऊखीमठमें रहता है।

रावलोंकी बनावटी वंशावली बड़ी लंबी-चौड़ी है। उसका आरंभ पांडवोंके समकालीन भुकंडसे विश्वर्विण रावल तक ३१९ पीढ़ियाँ गिनाई गई हैं। एक शताब्दीमें ७ पीढ़ियाँ लेनेपर दसवीं मदीके आरंभमें २५२वें रावल उदारिलंगके बाद निम्न रावल हए हैं—

२५२. उदार लिंग २५३. कारण २५४. पद्मनाभ २५५. ग्रघोर २५६. जयनाथ २५७. वीतराग २५८. चंद्र 33 २५९. विचित्र २६०. संदर 11 २६१. ऋष्टमृति 22 २६२. यज्ञ २६३. सत्यरूप २६४. स्वरूप २६५. कल्याण २६६. पुराण २६७. स्वभाव २६८. विशेष २६९. वैध २७०, प्राणेश्वर २७१. धनद २७२. प्रकाश २७३. ब्रह्मण्य २७४. निर्मल २७५. इवेत २७६. नारायण २७७. गौर २७८. प्रकाश

```
२७९. विदेह
                लिंग
                  33
  २८०. प्रमाण
  २८१. स्वस्तिक
  २८२. सदानंद
  २८३. दुर्गम
   २८४. चिरन्तन
   २८५. वसन्तर
   २८६. रहस्य
   २८७. ज्ञानदीप
   २८८. विशोक
                  "
   २८९. जनार्दन
                  33
   २९०. कृतज्ञ
   २९१. धर्मराज
   २९२. जटाधर
   २९३. ख्यात
   २९४. दुर्लभ
   २९५. त्रिशूल
   २९६. कल्पराज
   २९७. ग्रभिराम
   २९८. वरुण
                  99
   २९९. ग्रजर
                   "
   ३००, देवदेव
   ३०१. कपिल
   ३०२. भालचन्द्र
   ३०३. म्रारी
                   "
. ३०४. ग्रमल
   ३०५. काम
                   73
    ३०६. त्रिकाम
                   ,,
   ३०७. चान्द
   ३०८. वीरभद्र
                   " (१)
    ३०९. शिव
```

```
३१०. शिव
             लिंग (२)
३११. सितंबर
३१२. महा
३१३. नीलकंठ
३१४. वसु
३१५. सितंबर
                (?)
३१६. वैद्य
३१७. केदार
३१८. गणेश
३१९. विश्व
३२०. नीलकंठ
३२१. जय
३२२. विश्वनाथ
```

(१) केदारनाथ

रावलकी उपाधि गढ्वालके राजाने १७७६ ई०के स्रासपास बदरीनाथ श्रीर केदारनाथके महंतोंको दी, लेकिन उससे पहिले रावलकी उपाधि नहीं थी, यह मानना मुश्किल है। बैजनाथके अभिलेखोंसे पता लगता है, कि उससे बहुत पहिलेसे पहाड्में महंतोंके लिए रावल या राउलकी उपाधि प्रयुक्त होती थी।

केदारनाथके रावलकी महन्ताई पाँच केदारों ग्रौर ग्यारह दूसरे मंदिरोंपर है। पाँच केदार हैं---

```
(३) तुंगनाथ
(२) कल्पेश्वर
                               (४) मध्यमेश्वर
               (५) रुद्रनाथ
दूसरे मंदिर हैं---
(१) ग्रगस्तम्नि
                               (६) गौरीदेवी
(२) उषीमठ
                               (७) तुंगनाथ
                               (८) त्रिजुगी
(३) कालीमठ
(४) गुप्तकाशी
                               (९) मध्यमेश्वर
(५) गोपेज्वर
                               (१०) लक्ष्मीनारायण
               (११) रुद्रनाथ
```

केदारनाथके पंडे प्राचीन खस ब्राह्मण हैं । टेहरीकी कुंजणी पट्टीकी कुंजापुरी देवीके पुजारी भी खस हैं। वह निम्न गाँवोंमें रहते हैं---

- १. लमगौडी (बामसू)—जुगणाण (वाजपेयी, ग्रवस्थी)
- २. देउली—हहाड़ी (तिवारी)
- ३. डुंगरी-कोरियाल (शुक्ल)
- ४. भणीगाँव-वगवाडी (उपमन्य वाजपेयी)
- ५. लोहारा— "
- ६ लुग्रानी—
- ७. फौली--कोटवाल (शुक्ल)
- ८. पसालत-छेमवाल (शांडिल्य)
- ९. नाग---रुहाड़ी (वाशिष्ट तिवारी) १९. भटवाड़ी---(काश्यप, तिवारी)
- १०. शुवदनी—कोटवाल

११. शाङ्--कोटवाल

१२. रुद्रपुर--शूदडा (शुक्ल)

१३. नाला-शूदडा (शुक्ल)

१४. खाट--जुगणाण

- १५. नोहरा--तिनदोरी (त्रिवेदी)
- १६. कुंडाल्या-तिनदोरी (त्रिवेदी)
- १७. पठाली-रहाड़ी (काश्यप, ति-वारी, त्रिवेदी, तिरोरी)
- १८. केमाणा-तिनदोरी (तिवारी, त्रिवेदी)
- २०. चुन्नी--(काश्यप, तिवारी)

कैन्यूर—चोपराकोट पट्टी (पर्गना चाँदपुर)में पौड़ी-ग्रल्मोड़ाके रास्तेमें पूर्वी नयारके दाहिने तटपर, सकन्यानासे ८ मीलपर है। यहाँ डाकबॅगला ग्रीर पड़ाव है। पहिले यहाँ तहसील भी थी।

कोटद्वारा-पौड़ीसे ४८ और लैन्सडीनसे १७ मीलपर पहाड़की जड़में यह नगर है । १८७०से पहिले यहाँ २५-३० घर थे । दक्षिणी गढ़वालका यही बड़ा वाजार है। नजीबाबादसे रेल ग्रा जानेसे कोटद्वाराकी वहुन ग्रमिवृद्धि हुई। माणा-नीतीके भोटांतिक व्यापारी जाड़ोंमें यहाँ पहुँचते हैं। भाबरका प्रशासन-केंद्र कोटद्वारा है। मोटर द्वारा चमोली-पौड़ी ग्रौर लेन्सडौनसे संबंध हो जानेके ,कारण कोटडाराकी कुछ क्षति हुई।

खरसाली--जमुनोत्रीसे ६ मील नीचे हनुमानगंगा ग्रौर जमुनाके संगमके पास जमुनोत्रीके पंडोंका गाँव है । यह गाँव टेहरी जिलेके रवाई पर्गनेकी गीठ पट्टीमें है।

गंगनाणी-भटवारीसे चार मील गंगोत्रीके रास्तेमें गंगाके दाहिने किनारे .है । काठके पुलसे पार हुरी गाँवमें तप्तकुंड है, जिसका तापमान १३२° है ।

गंगोत्री (१०३१९ फुट, २१°. ×७५°. ५७′) —टेहरीके टकनौर पर्गनेमें गोमुखसे १८ मील नीचे है। ग्रमरसिंह थापाका बनाया मंदिर चट्टान गिरनेस टूट गया । नया मंदिर जरपुरके राजाने बनवाया । यहाँके पंडे (संमवाल) मुखवामें रहते हैं, जिन्हें भी ग्रमरसिंहने ले जाकर वहाँ बसाया । पहिले घरालीके

<sup>ै</sup>गंगोत्रीसे १२ मील नीचे गंगाके दाहिने किनारेपर है।

बुढेरे लोग (खस) गंगोत्रीके पुजारी थे। १८१५में फेजर गंगोत्री गया था। उसने लिखा है: "(यहाँका) दृश्य उस अद्भुत पिवत्रताके अनुरूप ही है, जो उसके लिए मानी जाती है।" गंगासे ६मील नीचे जांगला है, उससे आगे जाड़ (जाह्नवी) गंगा आ मिलती है। वस्तुतः गंगोत्रीकी धारसे जाड़-गंगाका पानी कहीं अधिक और धारा भी लंबी है। भैरवघाटीमें जाड़गंगापर पिहले फूलेका पुल था, जो बहुत ऊँचाई (३५० फुट)पर बना होनेके कारण यात्रियोंके हृदयमें भयका संचार करता था। भैरवघाटीमें भैरवका मंदिर है। यहाँ गंगा और जाड़गंगाके संगम पर एक शीतल जलका सोता है, जिसका स्वाद सोडावाटर जैसा है। गंगा दसहरा (ज्येष्ठ सुदी)को पुनीत माना जाता है, क्योंकि उसी दिन शिवजीने भागीरथीको गंगा प्रदान की थी।

गमसाली (१०३१७ फुट)—पर्गना पैनखंडामें जोशीमठसे नीती जोतके रस्तेमें जोतसे १५ मील नीचे यह गाँव पिरचमी घौलीके दाहिने किनारे बसा है। नीती मोटांतका तीसरा सबसे बड़ा गाँव है। गाँवके पास चौरससी भूमिमें नंगे-जौ, फाफड़ और कुटूके खेत हैं। गाँवके पीछे ही पहाड़ एकदम सीधा खड़ा है, वैसा ही छोटी धारके पारका पहाड़ भी है। यहांसे उत्तर-पूर्वकी उपत्यका विशाल चट्टानोंसे भरी दीख पड़ती है और दक्षिणकी और कितने ही हरे जंगलव ले गाँव हैं। मर्डमें शामके वक्त हिमानियाँ लगातार गिरती रहती हैं। गमसाली और बम्पाके बीच गमसालीसे पूर्व एक मीलपर एक स्थान है, जहाँसे खड़े होकर दक्षिणपूर्वमें तीन मील-पर एक बर्फानी पर्वतवाहीकी ओर देखनेपर वहाँ एक मानवमूर्ति दिखाई पड़ती है, जिसका शिर और कंघा स्पष्ट मालूम होता है। गाँववाले कहते हैं, कि यह मूर्ति रखी हुई है, किंतु यह संभव नहीं है। पाषाणने ही वैसा रूप ले लिया है। गमसालीके सुंदर और वीभत्स दृश्योंके बारेमें कहावत है—

गमसाली डीठ छप छया ड।ली तीन सरग

गुप्तकाशी—पट्टी मल्ला-कालीफाट (पर्गना नागपुर)में मंदाकिनीके दाहिने किनारेसे ८०० फुटकी ऊँचाईपर श्रीनगरसे केदारनाथके रास्तेपर यह पुराना गाँव अवस्थित है। यहाँ कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं।

बम्पा पीठ

ममछा बोट

तीन नरक

गोपेश्वर—चमोलीसे तीन मीलपर केदारनाथके रास्तेमें यह ऐतिहासिक स्थान बालासुती नदीके बार्ये ग्रवस्थित है। गोपेश्वरके सुंदर शिवमंदिरके सामने ग्रशोकचल्ल (ग्रनेकमल्ल)का ग्रामिलेख एक विशाल त्रिशूलपर खुदा है। जड़में ताम्रनिहित स्रक्षरोंमें एक स्रौर पुराना लेख है। त्रिशूल-संस्थापककी मूर्ति जागे-श्वर (स्रल्मोड़ा)में है। गोपेश्वरके पुजारी ब्राह्मण हैं, स्रौर निरीक्षक ऊखी-मठके रावल। यहाँ कितनी ही बृट्धारी सूर्य-मूर्त्तियाँ स्रौर लकुलीशोंके लिंग स्रादि हैं।

गोहना (गोणा) -- मल्ला-दसोलीमें यह गाँव बिरही गंगाके किनारे है। १८९३के सितंबरमें एक भयंकर भूपात हुग्रा, जिससे धाराके ऊपर २००० फुट चौड़ा ग्रीर ९०० फुट ऊँचा बाँघ बन गया, ग्रीर पानी बिल्कुल रुक गया । पहिले पटवारीकी रिपोर्टको मामुली भुपात समभा गया । इंजीनियर पुलफोर्डने हिसाब लगाकर बाँघके टूटने तथा बाढ़ ग्रानेके बारेमें पहिले ही सूचना दी, जो ठीक उतरी (लोगोंका विश्वास है, कि डाइनामाइटसे तोड़कर भविष्यद्वाणी सच्ची कराई गई)। पहिलेसे ही गोहना, चमोली, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्र-प्रयाग, श्रीनगर, बाह, व्यासघाट, ऋषिकेश और हरद्वारमें सावधानी कर दी गई थी। १८९४के ग्रगस्तके मध्यमें बाँघ टूटनेका समय बतलाया गया था। २४ अगस्तको सूचना दी गई, कि ४८ घंटेके भीतर बाढ् आयेगी । २५ अगस्तके सवेरे पानी जरा-जरा ऊपरसे चूने लगा, धार बढ़ती गई और आधी रातको भारी स्रावाजके साथ बाँधका ऊपरी भाग गिर पड़ा। पानी जोरसे बह चला। २६ अगस्तके सवेरे तक १० अरब घनफुट पानी निकल गया और गोहनाताल ३९० फुट नीचे उतर गया। प्राणहानिमें एक परिवार मरा, जिसने हटाये जाने-पर भी जाकर ख़तरेकी जगहमें डेरा डाल दिया था, सो भी बाढ़से नहीं, बल्कि एक रक्षात्मक रोक-थामके गिरनेसे । संपत्तिकी ग्रपार हानि हुई । श्रीनगरका पुराना नगर अपने पुरातात्त्विक चिन्होंके साथ बह गया।

गौरीकुंड—मल्ला-कालीफाट (पर्गना नागपुर)में मंदािकनीके दाहिने तटपर केदारनाथ मंदिरसे भ्राठ मील नीचे हैं। यहाँ एक तप्तकुंड है, जिसमें पार्वतीजीने प्रथम रजःस्नान किया था। तप्तकुंडके पास पीले रंगका शीतलकुंड भी है, जिसे अमृतकुंड कहते हैं। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं।

ग्वालदम-पट्टी पल्लाबधागमें अल्मोड़ा-सीमाके पास यह गाँव अवस्थित हैं। नन्दप्रयागसे अल्मोड़ाका रास्ता यहाँ होकर जाता है।

चमोली—पट्टी तल्ली-दसोलीमें अनकनंदाके बायें तटपर है। १८८९ से यह तहसीलका सदर है। पुराना बाजार दाहिने तटपर था, जिसे गोहनाकी बाढ़ १८९४ में बहा ले गईं। नया बाजार बायें किनारे हैं। चमोलीको लालसांगा भी कहते हैं, क्योंकि पुराने पुल(सांगा)की लकड़ी लाल रंगसे रंगी थी। कोट- हारासे चमोली तक मोटर आती हैं। यहाँ डाक-तार-घर, अस्पताल और स्कूल हैं।

चाँदपुरकोट (६९०० फुट) — कर्णप्रयागसे १० मील आगे और आदबदरीसे २ मील पीछे मल्ला-चाँदपुर (पर्गना चाँदपुर) पॅवार-वंशस्थापक कनकपालका गढ़ था। गढ़ नीचे बहती नदीसे ५०० फुटकी ऊँचाईपर है। गढ़की दीवारें और घर भी कुछ कुछ खड़े हैं। यह १॥ एकड़में गढ़े हुए बड़े-बड़े चौकोर पत्थरों-का बना है। यह सोचना भी मुश्किल है, कि ऐसे दुर्गम रास्तेसे यह विशाल चट्टानें कँसे ऊपर गई। कर्णप्रयागमे लोहबाका राम्ता गढ़की दीवारके पाससे जाता है।

चोपता (३०°. २९' $\times$ ७९'.१४'.३०'')—ऊखीमठसे ११ मील ग्रौर चमोलीसे १८ मीलपर पट्टी मल्ली-कालीफाट (पर्गना नागपुर) में यह रमणीय चट्टी है। यहाँ डाकबंगला है। तुंगनाथ यहाँसे तीन मीलपर हैं।

जमुनोत्री (१०८०० फुट, ३१°.१′×७८°.२८′)—टेहरीके रवाईं पगनेमें बंदरपूँछ (२०७३१ फुट) की पश्चिमी उतराईमें, तथा जमुनाकी उद्गमिन्हिमानीसे चार मील नीचे हैं। यहाँ एक छोटासा जमुनादेवीका मंदिर हैं, जिसके पास कई तप्तकुंड हैं, जिनमें एकका जल १९४°.७ गर्म है। इसमें चावल ग्रालू पक जाता है।

जोशीमठ (६१.७ फुट, ३०°.३३′.४६"×७९°.३६′.२४")—पैनखंडा पर्गनामें विष्णुगंगा ग्रौर धौलीगंगाके संगमसे १५०० फुट ऊपर तथा डेढ़ मील दूर अलकनंदाके बायें किनारे है। चारों श्रोरसे पहाड़ोंने इसे घेर रखा है, विशेषकर उत्तरमें एक ऊँचा पर्वत हिमालकी हवाको रोकनेका काम करता है। विष्णुप्रयागसे जोशीमठ जानेका पुराना रास्ता सीधी कटी सीढियोंका है, जिसपर पत्थरकी पटियाँ बिछी हुई हैं । मकान सुंदर कटे पत्थरोंके हैं । रावलका निवास श्रीर भी श्रच्छा है। बदरीनाथके रावल, मंदिर समितिके मंत्री श्रीर पुजारी नवंबरसे ग्राधी मई तक यहीं रहते हैं। नर्रासहका मंदिर घरकी तरह मालूम होता है, इसकी ढालुआँ छत ताँबेकी है। सामनेके हातेमें पत्थरका कुंड है, जिससे पीतलके नन्दीसे पानी गिरता रहता है। हातेकी एक ग्रोर पुराने मंदिर हैं। केन्द्रमें ३० वर्गफुटमें विष्णुका मंदिर है। कितने ही मंदिरोंपर भूकंपका बुरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। विष्णु-गणेश-सूर्य-नवदुर्गाके छोटे मंदिरोंको कम क्षति हुई है। विष्णुकी मूर्ति ७ फुट ऊँची काले पत्थरकी तथा किसी चत्र शिल्पीके हाथकी कृति है। एक पीतलकी पंखदार तथा जनेव धारण किये मूर्ति है, जिसे ग्रीको-बास्तर कलाकी चीज बतलाते हैं । गणेशकी मूर्ति २ फुट ऊँची सुरक्षित तथा पालिश की हुई है । नीती ग्रौर माणाके चौरस्तेपर होनेसे जोशीमठ पहिले बहुत समृद्ध था, लेकिन ग्रब भोटांतिक ले.ग ग्रपना माल सीघे नंदप्रयाग ले जाते हैं।

नर्रिसह मंदिरके बारेमें एक कथा प्रसिद्ध है "इस प्रदेशके पुराने राजा वासु-देवका एक वंशज एक दिन जंगलमें शिकार खेलने गया था। उसकी अनुपस्थितिमें नर्रिसहावतार विष्णुने ब्राह्मणका रूप लेकर महलमें रानीसे भोजन माँगा। रानीने खूब भोजन कराया। ब्राह्मण खानेके बाद राजाके पलंगपर लेट गया। इसी समय राज। शिकारसे लौट आया। अपनी पलंगपर एक अपरि-, चित व्यक्तिको सोया देखकर गुस्सेमें आ उसने तलवार खींचकर ब्राह्मणकी बाँह पर मारा। लेकिन बाँहसे खूनके स्थानपर दूध बह निकला। राजा भयसे काँपने लगा। रानीने कहा—इसमें संदेह नहीं, यह कोई देवता है। राजाने उससे अपने अपराधके लिए दंड देनेकी प्रार्थना की। देवताने कहा— मैं नर्रिसह हूँ। मैं तुक्तसे प्रसन्न होकर तेरे दरबारमें आया। अब तूने जो यह अपराध किया, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तू इस सुंदर ज्योतिर्धामको छोड़कर अब कत्यूर (बैजनाथ)में जा बस। यह घाव तू मंदिरमें अवस्थित नर्रीसहकी छोटी मूर्तिमें भी देखेगा। जब वह मूर्ति गिरकर खंड-खंड हो जायेगी और हाथ न रह जायेगा, तब तेरा वंश उच्छिन्न हो जायेगा।"

नर्रासहजीका एक हाथ पतला है। कहा जाता है, जब बाँह टूटकर गिर जायेगी, तब घौली-उपत्यकामें तपोवनमें एक नये बदरीनाथ प्रकट होंगे। किर्मास मंदिरको प्रतिदिन १।। द्रोण (=४८ सेर) चावल भोग लगता है।

कत्यूरियोंका राज्य सतलजसे काली श्रौर हिमालयसे उत्तर पंचाल (रुहेल-खंड) तक था । नर्गसहदेव जोशीमठ छोड़ गोमतीकी उपत्यकामें कत्यूर (बैजनाथ) चला गया ।

यहाँ डाक-तार-घर, ग्रस्पताल, डाक-बँगला, बाजार है।

जोशीमें शंकराचार्यके शिष्य तोटकाचार्यकी गद्दी थी, जो १७७६ ई० तक कायम रही। हालमें उसका पुनरुद्धार किया गया है।

टंगणी — पीपलकोटीसे ८ मील ऊपर बदरीनाथकी सड़कपर एक चट्टी हैं। खस जातिके तंगण नामकी इसपर छाप है। टंगणी गाँवमें बदरीनाथके फुलारी (माली) रहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>"यावद् बिष्णोः कला तिष्ठेद् ज्योतिःसंज्ञे निजालये । गम्यं स्याद् बदरीक्षेत्रं भ्रगम्यं च ततः परम् ।।"

टेहरी—(१७५० फुट, ३०°.२३'×७८°,३२')— भागीरथी और भिलङ्-नाके संगमपर बसा है। १८०८में अभी यह एक गाँव' था। १८१५में अंग्रेजोंकी कृपासे गढ़वाल राजके बचे-खुचे टुकड़े (टेहरी)को पाकर राजा सुदर्शनशाहने यहाँ अपनी राजधानी बनाई। १८१९ में राजाका महल एकमात्र बड़ा घर था। गमियोंमें गर्मी अधिक होनेसे राजा प्रतापशाहने प्रतापनगर बसाया, इसके बाद कीर्तिनगर, और नरेन्द्रनगर भी दूसरे राजाओंने बसाये, जिससे टेहरीकी श्रीवृद्धि रूक गई। टेहरी रियासतके विलयन हो जानेके बाद अभी तै नहीं हुआ, कि जिलेका केन्द्र टेहरी रहेगा, या नरेन्द्रनगर। यदि खर्चको बचानेके लिए शिमलाका ख्याल छोड़ दिल्लीको ही सदाकी राजधानी स्वीकार करना पड़ा, तो जिलेका मुख्य स्थान टेहरीको ही होना चाहिये।

ऋषिकेशसे टेहरी ग्रौर ग्रागे धरासू तक मोटर-सड़क है।

तपोवन—(ढाकतपोवन)—जोशीमठसे ७ मील नीती घाटीके रास्तेपर घौली नदीके बायें यह गाँव हैं। सुरैंथोता अगला पड़ाव यहाँसे ८ मील है। लोहबा जानेवाला रास्ता यहीं आ मिलता है। गाँवके पास कितने ही तप्तकुंड और पुराने शून्य मंदिर हैं, जिन्हें रहेलोंने ध्वस्त किया। पाँच मील और ऊपरकी ओर नदी किनारे सुवै गाँव है, जहाँ भविष्य बदरीका मंदिर है। यह भी संभव है कि कत्यू-रियोंका बदरिकाश्रम यहीं रहा, और वर्त्तमान बदरी तब कोई बौद्धधाम था।

तिरजुगीनारायण (पट्टी मल्ला-कालीफाट, पर्गना नागपुर)—गौरीकुंडसे चार मील गंगोत्रीसे पंवाली-डांडा पार होकर भ्रानेवाले रास्तेपर यह गाँव हैं। सत्ययुगमें हिमालय-पुत्री गौरीका ब्याह यहीं शिवजीसे हुम्रा था, "तबसे विवाहके होमकी भ्राग भ्रबतक जल रही है।" यहाँ नहानेके चार कुंड हैं, जिनमें बहुतसे निर्विष सर्प रहते हैं।

देवप्रयाग (१५५० फुट, ३०°.१०′ × ७८°.३७′) — अलकनंदा और भागी-रयीके संगमपर अवस्थित पंच प्रयोगोंमेंसे एक है। गाँव धारासे १०० फुट ऊपर है, जिसके पीछेका पहाड़ ८०० फुट सीधे खड़ा है। रघुनाथका विशाल मंदिर बिना चूनेकी जुड़ाईवाले विशाल पाषाणोंसे बना नगरके ऊपरी भागमें है। नहानेके लिए पत्थरोंमें विशष्टकुंड और ब्रह्मकुंड खुदे हुए हैं। १८०३के भूकंपने मंदिरोंको बहुत क्षति पहुँचाई थी, किन्तु दौलतराव सिंघियाने उसकी मरम्मत

<sup>ै</sup> किंतु वहीं मिली प्राग्-मुस्लिम कालीन मूर्तियाँ बतलाती हैं, कि पहिलेसे भी इसका महत्त्व था।

करवा दी । रघुनाथकी मूर्ति ६ फुट ऊँची काले पत्थरकी है । मंदिरसे संगमतक (प्रायः डेढ़ फरलांग) पत्थरोंमें सीढ़ियाँ कटी हैं । वदरीनाथके पंडे देव-प्रयागके हैं । रघुनाथके पुजारी महाराष्ट्र भट्ट ब्राह्मण हैं, जो देवप्रयागके पंडोंके घरजमाई वन जाते हैं । ग्राधिकांश पंडे इन्हीं भट्टोंकी संतान हैं ।

ऋषिकेशसे कीर्तिनगरकी मोटर-सड़क यहाँसे जाती है। ग्रलकनंदापार होनेके लिए लोहेका पुल है, जिसके पार बाह चट्टी है, जहाँसे ऋषिकेशसे बदरीनाथके पैदल यात्री जाते हैं।

देवलगढ़—ग्रजयपालने १५१२ ई०में चाँदपुरके किलेसे हटाकर यहाँ ग्रपनी राजधानी बनाई, ग्रौर यहीं सत्यनाथ भैरव तथा राजराजेश्वरी मंत्रकी स्थापना की। देवलगढ़में राजधानी थोड़े ही समयतक रही, फिर १५१७में हटाकर ग्रलकनंदाके बायें तटपर श्रीनगरमें लाई गई।

दोगड्डा—कोटद्वारासे १० मील लैन्सडौनकी सड़क तथा उससे ९ मीलपर सीलापट्टी (पर्गना तल्ला-सलाण)में अवस्थित बड़ा बाजार है। यहाँसे कोट-द्वारासे आनेवाली पौड़ी और लैन्सडौनकी मोटर-सड़कें अलग होती हैं—गाड या गड्ड छोटी नदीको कहते हैं, यहाँ सिलीगढ़ और खोह दो गड्ड मिलते हैं, इसीलिए दोगड्डा नाम पड़ा। १८९१ तक इसका कोई महत्त्व नहीं था, किन्तु पीछे इतनी तेजीसे बढ़ा कि कोटद्वारा इससे पीछे रह गया।

नगुण—गंगोत्रीके रास्तेमें टेहरीसे ग्यारह मीलपर यह चट्टी है। यहाँ नेपालके राना देवशमशेरकी बनवाई धर्मशाला है।

नंदप्रयाग—अलकनंदा और नंदिकनीके संगमपर पट्टी तल्ली-दसोलीमें अवस्थित है। पुराना बाजार १८९४में गोहनाकी बाढ़से बह गया। जोशीमठ-का महत्त्व कम करके भोटांतिक व्यापारी जाड़ोंमें नंदप्रयागको गुलजार करते रहे। यहाँसे एक पैदल सड़क ग्वालदम् होकर अल्मोड़ा जाती है, और दूसरी मोटर-सड़क कोटद्वाराकी ग्रोर।

नरेन्द्रनगर—(४००० फुट)—ऋषिकेशसे १४ मील दूर मोटर-सड़कपर है। वर्तमान टेहरी महाराजाके पिता नरेन्द्रशाहने इसे अपने नामसे बसाया था। यह ठंडी जगह है।

नागनाथ--नागपुर पर्गनेमें यहाँ नागनाथका मंदिर ग्रौर मिडल-स्कूल भी है ।

नागपुर पर्गना—गढ़वालका यह बहुत महत्त्वपूर्ण पर्गना है, जो तिब्बतकी सीमा-पर हिमालका ठंडा प्रदेश है। यहाँ जहाँ खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाणमें प्राप्त हैं, वहाँ हिमालयके कुछ ग्रतिमनोरम दृश्य भी यहीं मिलते हैं। इसमें निम्न नौ पट्टियाँ हैं—

- (१) नागपुर-मल्ला
   (५) दशजूला

   (२) नागपुर-बिचल्ला
   (६) कालीफाट-मल्ला

   (३) नागपुर-तल्ला
   (७) कालीफाट-तल्ला
- (४) खदेड़ (८) कालीपार

(९) बामसू-मैखंडा

वैटनने सौ वर्ष पहिले लिखा था कि नागपुरको वह लोग कभी नहीं भूल सकते, जो मंदाकिनीके किनारे-किनारे उसके उद्गम तक पहुँचे हैं, जो तुंगनाथके महान जंगलोंमें घूमे हैं अथवा जिन्होंने देवरीतालके किनारे दिन बिताया है। सारी ऊपरी पट्टियोंमें ऐसे दृश्य हैं, जो अपने सौंदर्य और भव्यतामें अदितीय हैं।

पर्गनेकी हाटजैसल, भकुंडा, मंगू और तालवरलीके लोह और तालबुंगाकी ताँबेकी खानोंमें वहत पीछे तक काम होता रहा।

पतलीदूण—रामगंगाके दोनों किनारोंपर पहाड़से बाहर होनेसे पहिले यह घासकी भूमि ग्राती है, जो लंबाईमें १०-१२ मील ग्रीर चौड़ाईमें एकसे दो मीलतक है।

पांडुकेश्वर (६३०० फुट, ३०°,३७'.५९"×७९°×३५.'३०")—यह जोशी-मठसे म्राठ मील उत्तर है। बदरीनाथ यहाँसे उतना ही म्रागे है। पाँच बदरीमेंसे एक योगबदरीका मंदिर यहीं है। कहा जाता है, पांडव राज्य परिक्षितको सौंप म्रपने पिता पांडुकी इस भूमिमें तपस्या करने म्राग्ये, इसी लिए इसका यह नाम पड़ा। जाड़ोंमें बदरीनाथकी धातुवाली उत्सव (उधव) मूर्ति यहाँ म्राती है। कत्यूरी राजाम्रोंके चार ताम्रपत्र यहाँ रखे थे, जिनमेंसे एक लुप्त तथा ३ म्रब जोशीमठमें रखे हैं।

पीयलकोटो—(३०°.२५'.५०'' $\times$ ७९°.२८'.२०'')—पट्टी तल्ली-दसोली (पर्गना दसोली)में बदरीनाथके रास्तेपर बड़ी चट्टी है। हाटसे यह दो मील स्रागे श्रीर हेलङ्से ग्यारह मील पीछे है।

पुनाड-देखो रुद्रप्रयाग ।

पैनखंडा—गढ़वालका यह सबसे वड़ा (१६८५ वर्गमीलका) पर्गना तिब्बतकी सीमापर है। यहाँ खेती ६५०० फुट (रिनी)से ११५०० फुट (नीती)तक होती है। माणामें केवल छुवा और फाफड़ होता है। नीतीके सिंचाईवाले खेतोंमें गेहूँ, जौ और सरसों भी होती है। आबादी बहुत कम और जंगल यहाँ ज्यादा हैं। वर्षा बहुत कम होती है। इसकी दो पट्टियोंमें पैनखंडा मल्लामें जोशीमठ, नीती है, और तल्लामें बदरीनाथ और माणा।

पैनखंडामें हिमाल-श्रेणियाँ ग्रौर बुग्याल (घासवाली ढलान) ज्यादा हैं। मुख्य चोटियाँ हैं नालीकांठा, घौलागिरि। कुवारी-बुग्याल ग्रौर सोली-बुग्याल भी यहीं हैं।

पैनखंडा-गढ़---पूनी गाँवके पास इस पुराने गढ़का घ्वंसावशेष है।

पोखरा—पट्टी-तलाई (पर्गना मल्ला-सलाण)में अल्मोड़ा-पौड़ी सड़कपर वड़ा गाँव है। देवदारके जंगलमें अच्छी पड़ावकी जगह है। गाँवमें मिडल-स्कूल तथा शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल हैं।

पौड़ो (५३९० फुट)—गढ़वाल जिलेका केन्द्र-स्थान है नदालस्यूँ पट्टी (पर्गना बारहस्यूँ)में कोटद्वारासे ४८ ग्रीर श्रीनगरसे ८ मीलपर काडोलिया पहाड़के उत्तरी ढलानपर श्रवस्थित है। पहिले यह एक छोटासा गाँव था। १८८७ ई०में जिलेका केन्द्र बननेपर इसकी श्रीवृद्धि तेजीसे हुई। यहाँसे हिमालयका बहुत सुन्दर दश्य दिखाई पड़ता है।

प्रतापनगर (७००० फुट)—टेहरीसे ९ मीलपर श्रवस्थित इस नगरको प्रतापशाहने १८७७में बसाया । यहाँसे हिमालयका बड़ा सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता है । पासमें बाँस, वृरांसके जंगल हैं ।

बदरीनाथ (१०२८४ फुट, ३°.४४′.३६ $'' \times$ ७९°.३२°.२०'')—श्रीनगरसे १०५ मील और माणाजोतसे २५ मील पीछे मल्ला-पैनखंडामें यह तीर्थ अलकनंदाके दाहिने तटपर अवस्थित हैं। मंदिर तीन मील लंबी और एक मील चौड़ी उपत्यकामें नर (पूर्व) और नारायण (पश्चिम) दोनों ऊँचे पर्वतोंसे समान दूरीपर हैं। वर्तमान मंदिर नया है, जिसकी छत देवदारकी है।

(१) मंदिरसे थोड़ा नीचे तप्तकुंड (१६ $' \times$ १') है, जिसके ऊपर लकड़ी-की छत है। २६ मईको ११ वजे सवेरे तापमान १२० फार्नहाइट देखा गया। इससे गंधककी गंध उड़ा करती है।

गढ़वालमें पाँच बदरी हैं—विशालबदरी (बदरीनारायण), योगवदरी (पांडुकेश्वर), भविष्यबदरी (तपोवनके पास), बृद्धबदरी (ग्रनीमठ), ग्रौर ध्यानबदरी (सिलङ्के पास)।

बदरीनाथपुरी ढालुआं भूमिपर बसी हुई है। मईसे अक्तूबरतकके लिए वह एक नगरीका रूप ले लेती है। जमीन इतनी चौरस है, कि थोड़ीसी कोशिशसे वहाँ विमान उत्तर सकता है। बस्तीके सबसे ऊँचे स्थलपर बदरीनाथ-का मंदिर कटे हुए पत्थरोंका बना है। मंदिर मुगल-शैलीकी नयी इमारत है। कहते हैं, श्रीबदरीनाथजीका वर्तमान मंदिर रामानुज सम्प्रदायी स्वामी वरदराज- जीकी प्रेरणासे श्रीमान गढ़वाल नरेशने विकमीय पन्द्रहवीं शताब्दीमें निर्माण किया था।...श्री वदरीनाथजीके मंदिरपर जो सोनेकी कलश-छत्री है, वह ...ग्रहल्या बाईजीका चढ़ाया हुग्रा वतलाते हैं।

(२) मूर्ति—बदरीनाथंकी मूर्ति ३'.९'' ऊँची काले पत्थरकी ध्याना-विस्थित है। इसके शिरके ग्रागेका पत्थर टूटकर निकल गया है, जिससे ललाट-ग्रांख-नाक-मुँह-ठुड्डी गायव हैं। यह ध्यानाविस्थित संभवतः भूमिस्पर्शवाली काले पत्थरकी बुद्ध मूर्ति है। इसकी एक बाहमेंसे भी कुछ पत्थर निकल गया है। शिरके पीछे कुंचित केश तो जैनमूर्तिमें भी होते हैं, किंतु वक्षपर एकांस चीवर इसके बुद्धमूर्ति होनेको निश्चित कर देता है। माणाके मार्छा लोग इसे भोटिया-का देवता (बुद्ध) बतलाते हैं ग्रीर गंगोत्रीके लोगोंका कहना है—यह बदरी तो नीचेके उन लोगोंके लिए है, जो असली बदरीतक नहीं पहुंच सकते—ग्रमली बदरीनाथ थोलिङ् गुम्बामें है। थोलिङ् गुम्बा तिब्बतमें ग्यारहवीं सदीके न्यारंभमें बना बौद्ध विहार है। बदरीनाथकी मूर्तिको रावल छोड़ दूसरा छू नहीं सकता, किंतु सबेरे ग्राठ बजे ग्राभषेकसे पहिले नग्न मूर्तिका दर्शन ग्रासान है, जो दूरबीनसे ग्रीर स्पष्ट हो जाता है। श्री शालिग्राम वैष्णाव (भूतपूर्व मैनेजर बदरीनाथ) लिखते हैं —

"इस मूर्तिके विषयमें कितनी ही प्रकारकी जनश्रुतियाँ हैं। कोई इसको नारदजीकी पूजी हुई तपस्वी भगवान् नारायणकी मूर्ति मानते हैं और कोई-कोई इसको बौद्धोंकी स्थापित बुद्धे भगवानकी मूर्ति बतलाते हैं। कोई-कोई कहते हैं, कि यहाँपर पहिले बौद्ध मठ था, जिसको स्वामी शंकराचार्यने बौद्धोंको पराजित कर सभी मूर्तियोंको भगवान् नारायणके नामसे पुजवानेका विधान किया। जैन लोग इस मूर्तिको पारसनाथ अथवा ऋषभदेव भगवान्की मूर्ति मानते हैं। इन सब जनश्रुतियोंमें सत्य चाहे कोई भी हो, हिन्दुओंके लिए यह मूर्ति सब प्रकारसे ही मान्य है, क्योंकि नारायण, बौद्ध तथा ऋषभदेव ये तीन भगवान् विष्णुके ही अवतार पुराणोंमें वर्णन किये गये हैं।

<sup>ै &</sup>quot;श्रोउत्तराखंडरहस्य", पृष्ठ १३३ (गढ़वाली प्रेस, देहरादून १९२६) ै मोलारामने भी मूर्तिके बारेमें डेढ़सौ वर्ष पूर्व लिखा था— केदारखंड उत्तर दिसै, भयो बौद्ध हरि-रूप। बैठचो ध्यान लगाइके, सुंदर क्याम ग्रनूप।। —"विराट हृदय" (पृ० ३३ में उद्धृत)

"यहाँ दो पर्वत अलकनंदाके दाहिनी और बाई तरफ हैं, जिनको नारायण पर्वत और नरपर्वत कहते हैं। इन्हीं पर्वतोंके बीचकी भूमिको बदरीनाथ कहते हैं। यहाँ एक किस्मकी भरबेरी, जिसको यहाँके लोग भ्यूँरा कहते हैं, अधिक होती है, इसीसे इसका नाम बदरीनाथ या बेरीका जंगल पड़ा।—"भूगोल जिला गढ़वाल" पृष्ठ २४ (श्री शालीग्राम वैष्णव)

"तिब्बतके लामाकी श्रोरसे उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवर्ष चातुर्मासमें वतौर भेंटके चाय, चँवर इत्यादि कई वस्तुयें श्राती हैं, श्रौर मंदिरसे प्रसाद-स्वरूप मिठाई, भोग, वस्त्र, मुश्क लामाके लिये भेजे जाते हैं।"

- (३) बदरीनाथकी माता—"मातामूर्ति नामके स्थानमें तपस्वी भगवान् वदरीनाथजीकी माता श्री मूर्तिदेवीकी मूर्ति हैं। वामन द्वादशीके दिन बदरीनाथजी की उत्सव (मूर्ति), जिसको उद्धव मूर्ति कहते हैं, चाँदीकी पालकीपर बड़े समारोहके साथ वहाँ पहुँचाई जाती हैं। तब वहाँपर माता और पुत्रका मिलाप कराकर पूजा होती है, नृत्य-गान होता है। सायंकाल वदरीनाथजीकी उत्सव-मूर्तिको मातासे बिदा कराकर वापस बदरीपुरीमें ले आते हैं।"
- (४) भ्रन्य तीर्थ—बदरीनाथके आसपास भ्रौर कितनी ही छोटे मोटे तीर्थ हैं, जैसे ऋषिगंगा, कूर्मधारा, प्रह्लादधारा, नारदकुंड।

वदरीपुरीकी उत्तरी सीमापर ब्रह्मकपाल शिला है, जिसपर श्राद्ध किया जाता है। यह ग्राश्चर्यकी बात नहीं है, यदि पंडा लोग यहाँके पिंडदानका महातम गयाके वरावर बतलाते हैं। सभी तीथोंके पंडे चाहते हैं, कि भारतके सभी तीर्थ-यात्री हमारे ही यहाँ ग्रायें, जिसमें सारी दक्षिणा हमें ही प्राप्त हो जाये। वह यह नहीं समभते, कि इससे दूसरी जगहके पंडोंकी क्या गित होगी? चरणपादुका, शेवनेत्र, वेदधारा, भृगुधारा, उद्धवचौरी, व्यासगुफा, मुचकुन्दगुफा यहाँके छोटे तीर्थोंमें है।

- (५) वसुधार:—बदरीसे ४ मील उत्तर है। यहाँ ४०० गजकी ऊँचाईसे जलधारा गिरती है, जिससे सीकरोंका बादलसा उड़ता दिखाई पड़ता है।
  - (६) सतपथ-वदरीसे १२ मील पश्चिम यह सुन्दर सरोवर है।
- (७) व्यासगुफ:—बदरीसे उत्तर २ मीलपर माणा गाँवके पास है। २ फर्लाङ् उत्तर ग्रौर जानेपर मुचकुन्द-गुफा है।

<sup>ै</sup>वहीं, पृष्ठ १४२, ैवहीं टिप्पणीमें—"...उत्सवसूर्ति चाँदीकी बनी हुई, चतुर्भुज बांख, चक्र, गदा, पद्म युक्त विष्णु सूर्ति हैं, पर यहाँके लोग इस सूर्तिको उद्धवजीके नामसे पुकारते हैं।"

(द) बदरीनाथके रावल-रावल या राउल शब्द राजकुलका अपभ्रंश है, जिसका ग्रर्थ राजवंश या राजवंशिक होगा। महंत या राजमान्य धर्मचार्यके लिए रावलकी उपाधि १४-१५वीं सदीमें भी कुमाऊँ (बैजनाथ, कटारमल)कें अभिलेखोंमें देखी जाती है। बदरीनाथके प्रथम नंबूदिरी महंत (गोपाल)को "रावल"की जपाधि पहिलेपहिल गढ़वालके राजा प्रदीपशाह (१७२७-७२ ई०) ने दी। श्री शालिग्राम वैष्णव लिखते हैं— "जबसे स्वामी वरदाचार्य गढवाल नरेशकी सहायतासे वर्तमान मंदिर निर्माण कराकर श्री वदरीनाथजीकी पूजा नियमित रूपसे होनेका प्रबंध कराया था, तबसे यहाँपर यह नियम बाँधा गया, कि श्री वदरीनाथजीकी पूजामें योग्य विद्वान् ग्रौर सांसारिक व्यवहारसे विरक्त त्रिदंडी स्वामी नियुक्त हों।...कुछ कालके उपरान्तमें त्रिदंडी स्वामी लोग स्वार्थवश होकर योग्यायोग्यका विचार छोड़कर अपनी जाति अथवा अपने संबंधी लोगोंको बुलाकर त्रिदंड धारण कराकर अपना उत्तराधिकारी बनाने लगे। म्रतएव इस प्रकार स्वजातीय उत्तराधिकारी प्रथा जड़ पकड़कर श्रव केवल नम्बूदिरी जातिका ब्राह्मण होना ही बदरीनाथजीके पुजारी होनेकी सनद हो गई है। योग्य-अयोग्य, पंडित-मूर्ख, सदाचारी-दुराचारी कैसा ही क्यों न हो, नम्बूदिरी जातिका ब्राह्मण श्रीर पुराने पुजारी (रावल) द्वारा नियुक्त किया हुम्रा होनेसे वह बदरीनाथजीकी पूजामें बैठ सकता है। हिन्दू जातिके सर्वश्रेष्ठ इस पवित्र धामके इस पवित्र मंदिरके पुजारीका पद ग्राजकल ऐसी निकृष्ट श्रवस्थाको पहुँच गया कि हिन्दूमात्रको उससे लज्जित होना पड़ता है। जिस मंदिरके पुजारी निःस्पृह विरक्त साधु ब्रह्मचारी ही हुग्रा करते थे, उस पदपर इन्द्रिय-लोल्प हीनवर्ण स्त्रियोंसे संसर्ग रखनेवाले विषयी पुरुष पुजारी वनकर भगवान् श्री वदरीनाथजीकी मूर्तिको स्पर्श करते दृष्टिगोचर होते हैं।"

वैष्णवजी नाहक रावलको कोसते हैं। वह बदरीनाथ मंदिरके वर्षों मैनेजर रहे, इस लिए उनका उक्त कथन निजी अनुभवके आधारपर है, इसमें संदेह नहीं; किंतु क्या "निःस्पृह, विरक्त, साधु ब्रह्मचारी कहने मात्रसे ही, आदमी "विशवामित्र-पराशर-प्रभृति"से भी इन्द्रिय-संयममें वढ़ जाता है ? यह बहुत भोलेपनकी बात है। आपके बहुतसे तथाकथित "निःस्पृह विरक्त साधु" दूसरी तरहसे सोलहो आने सच्चे-पक्के होते भी इन्द्रियके संबंधमें साधारण प्राणीसे ऊपर उठे नहीं मालूम होते।

रावलकी नियुक्तिमें पहिले गढ़वालके राजाको काफी अधिकार था। गढ़वालके दो टुकड़े होनेपर "टिहरी महाराजा इस मंदिरके नान-मात्रके ही अधि-ष्ठाता रह गये। उनका अधिकार केवल रावल और लेखवारोंको नियुक्त करने तथा मंदिरके कपाट स्रोलनेका मुहुर्त ठहराने भरका ही रह गया । उनको इतना भी अधिकार नहीं रहा, कि वे मंदिरके किसी कर्मचारीको उसके अपराधके लिए कुछ दंड दे सकें। रावल और उसके कर्मचारी निर्भयतापूर्वक मंदिरकी संपत्तिको फिर भी हड़पते रहे । ... (ग्रागे मंदिरकी दुर्व्यवस्थाके कारण जिला-धीशने मुकदमा कर दिया) . . . दावेके फैसलेके साथ सन् १८९९ ई०में श्रदालत किमश्नरीसे एक स्कीम इस मंदिरके प्रबंधके सम्बन्धमें तैयार हुई। इस स्कीमसे टिहरी महाराजाका रहा-सहा ग्रधिकार भी जाता रहा ग्रयीत् उनको ग्रब रावल श्रौर लेखवारके नियुक्त करनेका भी अधिकार नहीं रहा। सारा अधिकार अव . . . रावलको ही प्राप्त हो गया । अब टिहरी महाराज केवल रावलके नियुक्त किये हुए नायव-रावलको मंजूर करनेके ही ऋधिकारी रह गये ।...रावल ... अब कुछ भी पर्वाह नहीं करता ।...पहिले कभी कोई रावल बदरीनाथमें स्त्रीको अपने साथ नहीं रख सकता था, अबके रावल निःशंक होकर बदरीनाथमें पूजा करते हुए भी स्त्रीको साथ रखते हैं।...मंदिरके धनको मनमाना खर्च कर देना तो रावल महाशयका बायें हाथका खेल है। प्रतिवर्ष न्यूनाधिक एक लाख तक रुपया मंदिरके भेंट-चढ़ावा श्रौर मंदिरके गाँवोंकी रकमसे श्रा जाता है, पर सालके अन्तमें मंदिरका कोष प्रायः खाली ही नजर श्राता है।"

प्रसवर्ण स्त्रियोंको रावल रखते हैं, इसकी इधर बहुत ग्रालोचना होती रही है, किंतु लोगोंको मालूम नहीं कि भगवत्पाद शंकराचार्यके कुलके होनेके कारण सारे भारतके सभी ब्राह्मणोंको शूद्र समान समभनेवाले मलावारके नम्बूतिरियोंमें असवर्ण स्त्रीग्रहण सनातन धर्म माना जाता है। ग्रभी १०-१५ वर्ष पहिले तक नम्बूतिरियोंमें केवल ज्येष्ठ पुत्र ही संपत्ति तथा नम्बूतिरी कन्या प्राप्त करनेका अधिकारी माना जाता था, बाकी पुत्र नायर-कन्याग्रोंसे संबंध करके कन्याकुलके लिए सन्तान-उत्पत्ति करते थे। ग्रपनी इन नायर नामधारी संतानोंके पालन-पोषणका प्रबंध इन्होंने नायरोंमें केवल कन्याको उत्तराधिकार देकर कर दिया था। डाक्टर टी० एम० नायरने ग्रान्दोलन कर नायर-पुत्रोंको भी उत्तराधिकार पानेका कानून बनवाया ग्रौर द्वितीय विश्व-युद्धसे थोड़ा पहिले नम्बूतिरी कनिष्ट पुत्रोंको भी सम्पत्तिमें उत्तराधिकार मिल गया, जिससे सवर्ण कन्याग्रोंसे ब्याह करनेका भी उनका रास्ता खुल गया। ग्रब रावल महाशय चाहें, तो नम्बूतिरी पत्नी सीधे मलाबारसे ला सकते हैं।

<sup>ें</sup> वहीं, पृष्ठ १५०-५१

श्री वैष्णावजीके लिखनेसे मालूम होता है, कि बदरीनाथके महंत पहिले रामानुजी वैष्णाव हुआ करते थे, किंतु ऐसा होनेपर शंकरके नम्बूतिरियोंको अधिकार कैसे मिलता ? हरिकृष्ण रतूड़ीका कहना ठीक मालूम होता है — "यह प्रथा प्राचीन प्रतीत होती है, कि ज्योतिर्मठ (जोशीमठ)का संन्यासी महन्त ही बदरीनाथका अधिकारी और पूजक भी रहा।"

बदरीनाथके महन्तोंकी नामावली १४९७ ई० (संवत् १५५४)से ही मिलती है। उनका काल यहाँ रतूड़ीजीकी सूची के संवत्में ५७ घटाकर ईसवी सन्में देते हैं—

| महन्त                 | गद्दी | महन्तीके वर |
|-----------------------|-------|-------------|
| १. बालकृष्ण स्वामी    | १४४३  | ५७          |
| २. हरिब्रह्म "        | १५००  | 8           |
| ३. हरिस्मरण "         | १५०१  | 6           |
| ४. वृन्दावन "         | १५०९  | २           |
| ५. अनन्तनारायण''      | १५११  | 8           |
| ६. भवानन्द "          | १५१२  | १४          |
| ७. कृष्णानन्द "       | १५२६  | १०          |
| ८. हरिनारायण "        | १५३६  | 6           |
| ९. ब्रह्मानन्द "      | १५४४  | २०          |
| १०. देवानन्द "        | १५६४  | १५          |
| ११. रघुनाथ "          | १५७९  | २५          |
| १२. पूर्णदेव "        | १६०४  | २६          |
| १३. कृष्णदेव "        | १६३०  | 9           |
| १४. शिवानन्द "        | १६३९  | 9           |
| १५. बालकृष्ण "        | १६४६  | 88          |
| १६. नारायण उपेन्द्र " | १६६०  | ₹₹          |
| १७. हरिश्चन्द्र "     | १६९३  | १३          |
| १८. सदानन्द           | १७०६  | १०          |
| १९. केशव 🔻 "          | १७१६  | ۷           |
|                       |       |             |

ध "गढ़वालका इतिहास", पृष्ठ ४४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वहीं, पूष्ठ ४४-४९

१ १

| २०. | नारायणतीर्थ | 17 | १७२४    | ४२ |
|-----|-------------|----|---------|----|
| २१. | रामकृष्ण    | 33 | 30-3308 | 80 |

"जब शंकर-सम्प्रदायका ग्रंतिम महन्त रामकृष्ण स्वामी सन् १७७६ ई० (?)में मर गया, उस कालमें वहाँ ग्रन्य कोई दंडी संन्यासी विद्यमान नहीं था ग्रौर बद्रीनाथ ग्रपूज्य नहीं रह सकते थे। भाग्यवशात् उस समय गढ़वाल-नरेश महाराज प्रदीपशाह पुरीमें यात्रार्थ विद्यमान थे। महाराजाने गोपाल नामक ब्रह्मचारीको, जो नम्बूरी जातिका ब्राह्मण था ग्रौर मंदिरमें भगवान्के वास्ते भोग पकाता था, वहीं रावल पदवीसे विभूषित करके रामकृष्ण स्वामीके स्थानपर नियत कर दिया, ग्रौर छत्र-चँवर-खिलत उसको प्रदान की। तबसे बद्रीनाथके पूजकोंकी पदवी महन्तसे रा(व)लमें बदल गई।"

"रावल दक्षिण देश (मलाबार)का...चोली या मुकाणी जातिका ब्राह्मण होता है। [(शंकराचार्यके) दो नातेदार...एक चोली जातिका दूसरा मुकाणी जातिका ब्राह्मण, उनकी माताकी शव-दाह-कियामें साथ रहे, इसीसे शंकराचार्यने उन दो जातियोंको भी अपने निर्माणित क्षेत्रमें अपनी जातिके साथ स्वत्व प्रदान किया"]। तबसे इन्हीं तीन जातियोंमेंसे...रावल चुने जाते हैं।

१७७६से भ्रवतक निम्न रावल हुए हैं--

|            |                             | गद्दी       |    |
|------------|-----------------------------|-------------|----|
| १.         | गोपाल रावल                  | १७७६        | 8  |
| ₹.         | रामचंद्र रामब्रह्म रघुनाथ " | १७८५        | 8  |
| ₹.         | नीलदत्त ''                  | <i>१७८७</i> | ų  |
| ٧,         | सीताराम "                   | १७९१        | ११ |
| ٧.         | नारायण ''                   | १८०२        | १४ |
| ₹.         | डि० नारायण '' (२)           | १८१६        | २५ |
| <b>9</b> . | कृष्ण "                     | १८४१ .      | ४  |
| ۷.         | नारायण "(३)                 | १८४५        | १४ |
| ९.         | पुरुषोत्तम "                | १८५९        | ४१ |
| 0.         | वासुदेव "                   | 8900        | 8  |
| १.         | रामन "                      | १९०१        | 8  |
| ₹.         | वासुदेव (दुबारा)            | १९०४        |    |

<sup>&#</sup>x27;''गढ़वालका इतिहास'', पृष्ठ ५६-५९ <sup>े</sup>वहीं, पृष्ठ ४९-५०

१३. गोविन्दन्

१९४२

१४. कृष्णन्

१९४६

(९) पंडे— "श्री बदरीनायजीके पंडोंकी मुख्य दो जातियाँ हैं — डिमरी श्रीर देवप्रयागी। समस्त पर्वतीय देश अर्थात् गढ़वाल, कुमाऊँ, नेपाल, बिशैर राज्यके पंडे डिमरी ब्राह्मण होते हैं। इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण भारतवर्षके अन्य प्रान्तोंके पंडे देवप्रयागी ब्राह्मण हैं। अपने-अपने यजमानोंसे दान लेनेका स्थान डिमरी पंडोंका मंदिरकी परिक्रमा तथा देवप्रयागी पंडोंका तप्तकुंड है।"

लक्ष्मीमंदिरके पुजारी भी डिमरी ब्राह्मण होते हैं। ये ही बदरीनाथकी रसोईमें पाचक भी हैं। कोठियाल ब्रह्मकपालके पंडे हैं। डिमरी, हटवाल और सत्ती गढ़वालके सरोला ब्राह्मणोंमेसे हैं, और देवप्रयागी गंगाडी। मंदिर और रसोईमें जानेका अधिकार होनेसे सरोला-डिमरी अपनेको गंगाडी देवप्रयागियोंसे ऊपर समभते हैं। (रसोई पकानेवालोंको रस्वाला कहा जाता है, उसीसे सरोला-की व्युत्पत्ति बतलाई जाती है)।

१०. पदाधिकारी—मंदिरके मुख्य पदाधिकारी तो आजकल सेकेंटरी मंदिर-प्रबंध-समिति हैं, वैसे पहिलेसे चले आये पदाधिकारी निम्न हैं—

रावल खजांची (सान-भंडारी) चपरासी
 नायब-रावल मुख्तार पटवारी
 लखवार बडुये खिदमतगार
 ना० लेखवार उदासी (रसोइये) वजंत्री
 भण्डारी चोबदार

(१०) भोग—बदरीनाथमें प्रतिदिन तीन द्रोण (=दो मन सोलह सेर) चावलका भोग लगता है। यात्रियों द्वारा चढ़ाये जानेवाले अटकेका भोग इससे अलग है। यात्राके समय कभी-कभी रसोईमें २५-३० मन तक चावल जाता है, जो यात्रियोंकी संख्यापर निर्भर करता है। खानेमें छुग्राछूत यहाँ भी करीब-करीब उसी तरह उठ गई है, जैसी जगन्नाथपुरीमें—जहाँ चाहो जिसके साथ बैठ-कर खा लो, हाँ, जगन्नाथकी भाँति जूठा खानेकी प्रथा यहाँ नहीं है।

बदरीनाथके प्रबंधमें निम्न मंदिर हैं--

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> "श्रीउत्तराखंडरहस्य," पृष्ठ १४४

<sup>े</sup>एक द्रोण ३२ सेरका होता है।

<sup>🦥 &</sup>quot;(बदरीनाथ)की ग्रमम्यता ग्रौर गम्यता''।

१. लक्ष्मी मठ

२. मातामूर्ति

३. पांडुकेश्वर

४. जोशीमठ

५. नरसिंह (जोशी)

६. जोतीश्वर(")

७. वासुदेव मठ(")

८. रवेश्वर मठ

९. भविष्य बदरी

१०. दाडिमी नरसिंह

११. लक्ष्मी नारायण

१२. सीताराम मठ

१३. बृद्ध बदरी

१४. लक्ष्मी नारायण द्वि०

१५. " तु

**१६.** " चतुर्थ

बधाण--गढ़वालका एक पर्गना है। बधाणगढ़ीमें पहिले एक राजा रहता था। बम्पा--(३०°.४४'. ×७९°.५२'.६")--जोशीमठसे नीतीके रास्तेपर एक वड़ा भोटांतिक गाँव है। देवदार-क्षेत्र यहाँ समाप्त हो जाता है, ग्रौर ग्रागे भुजं तथा चीलाके वृक्ष पाये जाते हैं।

बाइति या उत्तरकाशी (३००० फुट)—"इसको देशी लोग उत्तरकाशी कहते हैं," लेकिन इस नामकरणका श्रेय गढ़वाली पंडोंको है, जो पहाड़में प्रयागों —काशीयोंकी ढेर लगा देना चाहते हैं। बाड़ाहाट टेहरीसे ४५ मीलपर गंगोत्रीके रास्तेमें भागीरथीके दाहिने किनारे कुछ समतलसी भूमिमें अवस्थित है। इसे सौम्य (उत्तरी)काशी बनानेका पूरा प्रयत्न किया गया है। "पूर्व दक्षिणमें गंगाजिका प्रवाह उत्तरमें असी गंगा, पश्चिममें वरुणानदी।...इसके पूर्व तरफ केदारघाट, दक्षिण तरफ मणिकणिका परमपुनीत घाट है; मध्यमें विश्वेष्वरका मंदिर है। गोपेश्वर, कालभैरव, परशुराम, दत्तात्रेय, जड़भरत और भगवती दुर्गाके ये प्राचीन मंदिर हैं।"

वाड़ाहाटको नकली काशी बनानेसे उसका ऐतिहासिक महत्त्व कम नहीं होता, क्योंकि यहाँका विशाल त्रिशूल सारे गढ़वाल-कुमाऊँमें सबसे पुरानी पुरा-तात्त्विक कृति तथा उसका ग्राभिलेख प्रायः सबसे पुराना ग्राभिलेख है। केलेख तीन पिक्तयोंमें है। पहली पिक्तके ग्रक्षर कुछ छोटे तथा क्लोक शार्दूल-विकीड़ित' छन्दका है। दूसरीमें बड़े ग्रक्षरोंमें उसी छन्दका एक क्लोक है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>"गढ़वालका इतिहास", पृष्ठ १२६

<sup>े</sup>वहीं

<sup>ै</sup>इस ऋभिलेखके बारेमें देखें F. A. S. B. Vol. V., PP. 347, 485; As. Res. XI., P. 477

तीसरीमें बहुत बड़े-बड़े श्रक्षरोंमें "सम्बरा" है । पूरा लेख शुद्ध संस्कृतमें साफ श्रीर सुंदर है।

पाठ इस प्रकार है-

"म्रों । म्रासीद्यः क्षितियो गणेश्वर इति प्रख्यातकीर्त्तिन्नरैः, चक्रे येन भवस्य वेश्म हिमवच्छ्ंगोच्छृतं दीप्तिमत्, कृत्वाणुर्व्वनजिधिपस्वकृपणैः सामात्यभाग्यश्रियं, स्मृत्वा शक्तसुहृत्वमुत्सुकमना यातः सुमेर्वालयं ॥ (१) पुत्रस्तस्य महाभुजो वियुलदृक् पीनोन्नतोरस्थलः रूपत्यागनयैरनंगधनदव्यासानतीत्योद्गतः, नाम्ना श्रीगृह इत्युदारचितः सद्धम्मंधूर्यस्सतः शक्ति शत्रुमनोरथप्रमथनीं शम्भोश्चकाराग्रतः ॥(२) प्रातः प्रातम्मंयूलैरुरुभिरविरलं शार्वरं ध्मान्तमन्ध – न्नालुंचंश्चारतारानिकरपिरकरोदारशारोदरत्यं, स्वं विम्बं चित्रविम्बाम्बरतलितलकं यावदकीं विधत्ते, तावत्रीर्तिःसुकीतिश्चरमिरमथनस्यास्तु राज्ञः स्थिरेयं ।ठ। (३)"

श्चनुवाद—"प्रज्ञानुरागी 'गणेश्वर' नामक राजा अत्यंत उन्नत श्रीविश्वनाथका मंदिर बनवाकर, मंत्रियों सहित अपनी राज्य-लक्ष्मीको अणु समक्रकर और उसे प्रियजनोंके वशमें देकर इन्द्रकी मित्रताकी यादमें उत्सुक हो, सुमेरू-मंदिर (स्वर्ग या कैलास)को, चला गया ॥१॥

"राजा गणेश्वरके बाद उसके पुत्र श्रीगुहके हाथमें राज्य ग्राया, जो ग्रात्यन्त बलशाली, विशाल-नेत्र ग्रीर दृढ़ वक्षःस्थलवाला था। वह सौंदर्यमें मन्मथसे, दानमें कुबेर से, नीति या शास्त्रोंमें वेदव्याससे बढ़ चढ़ कर था। वह धार्मिकोंका ग्रगुग्रा ग्रीर बड़ा उदार था। उसने ही भगवान्के सामने इस शिक्तस्तम्भकी स्थापना की। उसे देखते ही शत्रु लोग डर जाते थे, क्योंकि वह प्रतापी ग्रीर सुंदर गुणवाला था।।२।।

जब तक भगवान् सूर्यं अपनी तरुण किरणोंसे गाढ़ान्यकारको नष्ट करके नक्षत्रोंकी चित्रचर्याको मिटाकर गगनफलकमें अपने बिम्बरूपी तिलकको लगाते रहें, तब तक प्रतापी राजा गुहकी यह कीत्ति सुस्थिर रहें' ॥३॥

इसकी लिपि ईसाकी छठी-सातवीं सदीकी है, इसी लिपिमें गोपेश्वरके त्रिशूलके डंडेका लेख भी है। हाट पहाड़में बाजार नहीं बल्कि पुराने समयकी राज-धानियोंको कहा जाता था, जैसे द्वारा हाट, तेलीहाट (बैजनाथ)। त्रिशूलके बारेमें कहा जाता है, कि यह किसी भोटके राजाने बनवाया है, तथा यह भी कि यहाँ कभी किसी भोट राजाकी राजधानी थी। बाड़ाकी राजधानी '(बाड़ा-हाट)में बाड़ाका क्या ग्रर्थ है, यह बतलाना मुक्किल है; किंतु बाड़ाहाटका संबंध गूगे (मानसरोवर)के राजाग्रोंसे ग्रवश्य रहा है। ग्यारहवीं सदीके ग्रारंभमें थोलिङ् गुम्बाके बानानेवाले येशे-ऽोद् (ज्ञान प्रभ)के पुत्र टेवभट्टारक नागराजने यहाँ एक बड़ासा बुद्ध-मंदिर बनवाया था, जिसकी ग्रतिसुन्दर बुद्ध प्रतिमा ग्राज भी दत्तात्रेयके नामसे यहाँ पुज रही है। मूर्तिके पादपीठपर तिब्बती भाषा ग्रौर ग्रक्षरोंमें लिखा है "हह-ब्बन्-नगरजइ थुब्-पा (देवभट्टारक नागराजके मुनि)।

त्रिशूल की ऊपरी मोटाई १'.१५" ग्रौर नीचे ८' ९" तथा ऊँचाई २६ फुट है। यह नीचे पीतल ग्रौर ऊपर लोहेका है। विश्वनाथका मंदिर, जिसके सामने यह त्रिशूल है, पीछेका है। उसका जीणोंद्धार महाराजा सुदर्शनशाहने १८५७ ई० (संवत् १९१४)में कराया था।

बिनसर (पट्टी-चौथान)—घने देवदारोंके जंगलके बीच शिवका मंदिर है। "जंगलमें पुराने जमानेके लोहेके छोटे-छोटे छुरे वगैरह मिलते हैं, पर इसे कोई नहीं उठाता।"

बूढ़ा केदार—भटवारी (गंगोत्री मार्गपर)से ३० मीलपर यह स्थान स्रवस्थित है। बृद्धबदरी—बदरीनाथ मार्गकी गुलाबकोटी चट्टीसे ४॥ स्रौर हेलङ् चट्टीसे १॥ मील स्रागे सड़कसे एक मील नीचे स्रनीमठका विष्णु-मंदिर ही बृद्धबदरी है।

भटवारी--टेहरीसे गंगोत्री-मार्गपर उत्तरकाशी (बाड़ाहाट)से १८ मीलपर यह चट्टी श्रवस्थित है। यहाँसे ऊपर कुछ हटकर पुरानी मूर्तियाँ हैं।

भेरवघाटी—-(३१°.२ $'\times$ ७८°.५३')—जाट-गंगा (जाह्नवी) ग्रौर भागीरथीके संगमपर यह स्थान काफी ऊँचाईपर ग्रवस्थित है। नीचे पुल वन जानेसे सुगमता हो गई है, नहीं तो पहिले जाड़-गंगाकी धारासे ३५० फुट ऊपर २५० फुट लंबे पतले हिलते पुलसे पार होना खड्गकी धारपर चलने जैसा मालूम होता था।

मध्यमेश्वर-गुप्तकाशीसे १८ मील उत्तर-पूर्व चौखंबा-शिखर (२३०००

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>"यह स्थान पूर्वकालमें किसी राजाकी राजवानी थी।" उत्तर०, पृ० २१९ <sup>३</sup>केदारखंडमें इसके बारेमें लिखा है—

<sup>&</sup>quot;निक्षिप्ता यत्र पूर्वं हि संगरे देवता सुरैः। ग्रद्यापि दृश्यते तत्र शक्तिर्घातुमयी शुभाः॥" १४।८३

फुट) के नीचे यह मंदिर पंच केदारों में एक हैं। जाड़े में मंदिर बंद हो जाता है। उस समय महादेव-मूर्तिको ऊखीमठ लाते हैं। ऊखीमठके राजपूत अपनी पहिली कन्याको मध्यमेश्वरकी देवचेली बना देते थे, जिन्हें मध्यमेश्वरकी रानी कहा जाता था। मध्यमेश्वरका रास्ता कठिन होनेसे नीचेके यात्री वहाँ जाते ही नहीं, पहाड़ी लोग भी बहुत कम जाते हैं। कहावत है "केदार न कमायो मद्यं न समायो।" केदारनाथके जंगम (लिंगायत) ही यहाँ भी पूजा-सेवा करते हैं।

रमनी—मल्ली-दसोली पट्टीमें ग्वालदम और तपोवनके मार्गपर अवस्थित एक बड़ा गाँव है। गाँवसे डेढ़ मीलपर जंगलातका सुन्दर बंगला है। गोहना भील यहाँसे पगडंडीसे छ मीलपर है। अमेरिकन मिशनकी यहाँ एक शाखा है।

रुद्रप्रयाग (पुनाड)—पाँचों प्रयोगोंमें एक, यह अलकनंदा और मंदाकिनीके संगमपर अवस्थित है। यहाँसे केदारनाथ और बदरीनाथके रास्ते अलग होते हैं। केदारनाथ यहाँसे ५६ मील है।

हैन्सडौन—तल्ला-सलाण पर्गनेकी मल्ला-सीला पट्टीमें कालो-डांडाके ऊपर ५०००-६००० फुटकी ऊँचाईपर १८८७में स्थापित यह सैनिक-छावनी कोटद्वारासे २८ मील तथा मोटर सड़कसे संबंधित है। ग्रंग्रेजोंने यह छावनी गोरखा ग्रौर गढ़वाली सेनाके लिए बनाई थी। जंगलातके डिप्टी-कंसवेंटरका कार्यालय यहीं है, श्रौर तहसीलदार ग्रौर डिप्टी-कलेक्टर भी यहाँ रहते हैं।

लोहबा (३°.३'×७९°.२०')—पश्चिमी रामगंगाके बायें तटपर गणाईसे १४ और श्रादिबदरीसे ११ मीलपर श्रवस्थित है। लोहबाका गढ़ कुमाऊँ श्रीर गढ़वालकी सीमापर किसी समय बड़ा सैनिक महत्त्व रखता था। यहाँ लोककार्य-विभागका एक डाकबंगला है। धुनारघाटकी चट्टी यहाँसे श्रधिक दूर नहीं है, जो कि बदरीनाथसे लौटनेके रास्तेपर है।

विष्णुप्रयाग-जोशीमठसे नीचे धौली ग्रौर ग्रनकनंदाके संगमपर श्रवस्थित यह पाँच प्रयागोंमें एक है। धौलीपर १४४ फुट लंबा भूलापुल है।

श्रीनगर (१७०६ फुट)—पट्टी कतलस्यूँ (पर्गना देवलढ़)में ग्रलकनंदाके बायें किनारेपर गढ़वालकी यह पुरानी राजधानी ग्रवस्थित है। पँवार-वंशके प्रथम उन्नायक राजा अजयपालने १५१७में इसे ग्रपनी राजधानी बनाई। बदरीनाथ ग्रौर केदारनाथके मार्ग यहाँसे जाते हैं। १८९४ ई०की गोहनावाढ़से नगरको बहुत क्षति पहुँची ग्रौर पुराने मंदिरोंमें केवल कमलेश्वर बच पाया।

"श्रीनगर बहुत ही प्राचीन नगर है।...श्रीनगर शताब्दियों तक स्राबाद रहता है और शताब्दियोंतक उजाड़ वनके रूपमें रहता है।...केदारखंडमें यह

स्थान श्रीक्षेत्रके नामसे लिखा है। नगर...सन् १५००से १८०३ ई० तक पॅवार-वंशीय राजाग्रोंकी राजधानी रहा ग्रौर १८०३ ई०से १८१५ ई० तक गोरखोंकी...।...श्रीनगरमें ग्रलकनंदा नदीके मध्यमें एक विशाल पवित्र शिलापर श्रीजीका प्राकृतिक यंत्र है, उसीसे यह नगर कभी श्रीक्षेत्रके नामसे कभी श्रीनगरके नामसे उजाड़ और स्राबाद होता गया । . . . नगर १८९४ ई०में गौना-तालके टूट जानेसे . . . १५ दिनमें समुल नष्ट हो गया । श्रब उसीसे मिला हश्रा ऊपरी तरफ पाँच फर्लांगपर नई बस्ती श्रीनगरके नामसे बसाई गई है। यह नवीन नगर चौपड़के बाजारकी तरह चौड़ी सड़कों और उनके दोनों भ्रोर वृक्षोंकी कतारसे सुसज्जित किया गया है। इमारतें दोमंजिला पत्थरकी बनी हुई हैं। श्रीनगरमें ब्राह्मण, राजपूत, गुसाई, ब्रग्नवाल, जैन, सुनार श्रीर थोड़ेसे मुसल्मान रहते हैं।...यहाँ सबसे अच्छी इमारत शफाखानेकी है, जो सदाव्रत-फण्डसे १५ हजार रुपयेकी लागतसे बनी है। पुलिस-स्टेशन, तारघर, डाकघर, हाई स्कूल, बोर्डिंग हाउस, डाक बँगला भ्रादि भ्रनेक सरकारी इमारतें हैं।...नगरकी उत्तर स्रोर स्राध मीलपर कमलेश्वरका विशाल भवन है । . . . यही मंदिर नगरसे कुछ ऊँची भूमिपर होनेसे नदीकी बाढ़से बँच रहा था। इस मंदिरका महंत गुसाई संन्यासियोंमेंसे होता है। श्रीनगरसे गढ़वालका जिला-केंद्र पौड़ी ८ मीलपर है।"

गढ़वाल राजाभ्रोंकी राजधानी होते समय श्रीनगर कला-कौशलपूर्ण समृद्ध नगर था। अंग्रेजी शासन स्थापित होते ही गढ़वालका राजवंश टिहरीको भ्राबाद करने चला गया भ्रौर अंग्रेजोंने ठंडी जगह ढूँढते जाकर पौड़ीको भ्राबाद किया।

श्रीनगर शासकोंकी उपेक्षाका शिकार हुन्ना, तो भी वहाँके मूर्त्तिकार (म्रोड) भौर चित्रकार भ्रपनी कलाको बहुत पीछेतक पकड़े रहे।

विशाल सुगढ़ पत्थरोंसे जो राजप्रासाद और मंदिर बने थे, गोहनाकी वाढ़ने उनके अवशेषोंको भी रहने नहीं दिया। अजयपालके महलोंको देखकर किसीने लिखा था—"महलके द्वार बहुत विशाल और भारी हैं। इनके बनानेमें अपिरिमित क्षम लगा होगा।"

सकन्याना—पौड़ी-ग्रल्मोड़ा सड़क पर पौड़ीसे २२ मील तथा कैन्यूरसे ८ मील पीछे यह छोटासा गाँव है। यहाँ डाक-बंगला है।

<sup>े &</sup>quot;गढ़वालका इतिहास", पृष्ठ १११-१४

<sup>&</sup>quot;The doors are very massive and heavy and it must have immense labour to put them up"—Atkinson.

सकल्याना—टेहरी राज्यकी ७० वर्गमीलकी एक जागीर टेहरी जिलेके पश्चिममें है।

सतोपंत—बदरीनाथसे १८ मील उत्तर-पश्चिम एक सरोवर श्रौर हिमानी है। सरोवर तिनकोना है, जिसके तीनों किनारोंपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरघाट हैं। जूनसे सितंवर तक यात्रा हो सकती है, जिसमें दो दिन लगता है; किंतु ईंघन श्रौर सारा सामान बदरीनाथसे ले जाना पड़ता है। माणाके मारछा लोग इस सरोवरको पवित्र मानते हैं, श्रौर अपने मुर्दोंकी श्रस्थियाँ इसीमें डालते हैं। बसुधारा सतोपंतके रास्तेपर है।

सलाण—ग्रंपेक्षाकृत मैदानी जमीनको सलाण कहते हैं, गढ़वालके मल्ला-सलाण, तल्ला-सलाण और गंगा-सलाण ऐसे ही पर्गने हैं।

- (१) गंगा-सलाण—गंगाके किनारे हैं। इसीमें म्रजमीर, धंगू, दबरालस्यूँ, लंगूर ग्रौर उदयपुरको इलाके हैं। धंगू ग्रौर उदयपुरकी लड़िकयोंको बंबईके भाटिये मोल लेकर ब्याहते रहे हैं।
- (२) मल्ला-सलाण-यह अल्मोड़ाके पश्चिममें है। बंगारस्यूँ, गुजरू, इरयाकोट, खटली, सबली, तलाईके इलाके इसी पर्गनेमें हैं।
- (३) तल्ला-सलाण—यह अल्मोड़ा जिला और गंगा-सलाणके बीचमें है। बदलपुर, बिजलोट, बुँगी, पैनो, कोडिया और सीलाके इलाके इसमें हैं।

संस्ड महादेव—तिल्ला-सलाण पर्गनेमें अपने मकरसंक्रांति और दसहरेकें मेलोंके लिए प्रसिद्ध है।

हनुमानचट्टी-बदरीनाथसे ५ मील पहिले यह चट्टी है।

हरद्वार—सहारनपुर जिलेमें गंगाके दाहिने तटपर ऋषिकेशसे १४ मीलपर यह प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तराखंडकी यात्रा यहाँसे ब्रारंभ होती है। यहाँसे दूरियाँ (मील) है—

बदरीनाथ १८३ केदारनाथ १५०

गंगोत्री १८७ जम्नोत्री १६३

#### मानसरोवर ३१०

हरिसल—गंगोत्रीसे पहिले ही यह चट्टी भागीरथीके दाहिने किनारे हैं। हेलङ् (कुमार)चट्टी—बदरीनाथके रास्तेपर जोशीमठसे ८ मील पहिले यह बड़ी चट्टी है। यहाँ डाकघर है। इससे एक मील आगे सड़कसे आघ मीलकी चढ़ाईपर पैनखंडागढ़के अवशेष हैं।

#### अध्याय र

## यात्रात्रोंकी तैयारी

### **९१. यात्रा-महात्म्य**

किमी वर्धमान देशकी प्रगति केवल कृषि, उद्योगधन्ये, साहित्य-निर्माण, राजनीतिक और सैनिक वल ग्रादिके एक-एक क्षेत्रमें ही सीमित नही रहनी, विलक वढ़ते हुए राष्ट्रके मनसूबोंकी छाप जीवनके सभी पहलुश्रोंपर दिखलाई पड़ती है । सैर-सपाटे, साहस-यात्रायें भी उसी जीवनके श्रंग है । पुराने समयमें, जब कि भारत एक सबल ग्रौर विधिष्णु शक्ति था, उसके साहसी पुत्र ग्रौर पुत्रियाँ दुनियाके कोने-कोनेमें पहुँचे थे । स्राज फिर इस क्षेत्रमें हमें ग्रपनी हिम्मतको दिखलाना है। देश-देशान्तरांकी साहस-यात्रायें प्रत्येक व्यक्तिके करनेकी बात नहीं है। हिमालयमें ऐसे स्थान है,जहाँकी यात्रा कर ग्रह्प समय ग्रौर ग्रपेक्षाकृत ग्रह्प-साहसवाले व्यक्ति भी अपनी उमंगोंको पूर्ण कर सकते हैं। दोर्जेलिङ्, कलिम्पोङ्, गंतोक, ख्रसान् अथवा अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, मसुरी, चकरौता, शिमला, सोलन हिमालयके ऐसे ही स्राकर्षक स्थान हैं, जहाँ स्रादमी वड़ी स्रासानीमे रेल स्रौर मोटर द्वारा पहुँच सकता है । जो लोग कुछ और कष्टके लिए तैयार है, और जिन्हें हिमालयमें विश्वके स्रद्वितीय प्राकृतिक दश्योंके देखनेका शीक है, वह कहीं घोडेसे श्रीर कही पैदल श्रीर भी कितने ही मनोरम स्थानोंकी यात्रा कर सकते हैं। ऐसी यात्राग्रोंके लिए रास्तोंको बतलानेके पहिले ग्रावश्यक है, कि हम यात्राकी पूरी तैयारीके संबंधमें कुछ मुचनायें पाठकोंके सामने रख दें ।

### 

यात्रीके सामने पैसेका प्रश्न पहिले आता है। उसको मालूम होना चाहिये, कि यात्राके लिए कितने रुपयोके साथ उसे प्रस्थान करना चाहिये। यात्रा सप्ताहकी भी हो सकती है। कितने ही ऐसे भी यात्री हो सकते है, जो तीन-चार-की टोलीमें आवश्यक चीजोंको अपनी पीठपर लादकर पैदल हिमालयके भिन्न-भिन्न स्थानोंका चक्कर लगाना चाहते हैं। यदि पथ-प्रदिशका (गाइड्बुक) और मानचित्र हाथमें हैं, तो उनका खर्च उतना ही होगा, जितना खानेकी चीजींका। हाँ, ग्रावञ्यक वस्त्रों ग्रीर वर्तनोंपर कुछ ग्रीर लगेगा। ग्रपनी पीठपर सामान लेकर चलनेवाले यात्रियोंके लिए यह सबसे ग्रावञ्यक है, कि उनके पाम ग्रत्यावञ्यक तथा कमसे-कम ही सामान हो। ऐसा व्यक्ति मौ रुपये मासिकमें ग्रपनी यात्रा कर मकता है। यदि दो-तीन ग्रादमी मिलकर कम सामान किंतु कुछ ग्रधिक ग्रारामक साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो वे सामानके लिए एक सम्मिलित भारवाहक रख सकते है। ग्राजके महँगाईके दिनोंमें तीन रुपया प्रतिदिनमें कममें भारवाहक मिलना मुश्किल है ग्रीर मिले भी तो उससे कम देना नहीं चाहिये, व्योकि ग्राजकल एक स्वस्थ-प्रकृति ग्रादमीके खानेपर दो रुपये रोजसे कम नहीं खर्च ग्राता। भारवाहक बोभा ही नहीं ढोयेगा, वित्क वह साधरण खाना भी बना देगा। उसे या ग्रलग लिए रसोइयेको ग्रापके भोजनमेंसे भी कुछ मिलना चाहिए। वेहतर यही होगा, कि भारवाहक या नौकरका भोजन ग्रपने उपर ले लिया जाय ग्रीर उपरसे डेढ़-दो रुपया दैनिक मजूरी बाँच दी जाये। इस प्रकार साधारणत्या भारवाहकपर दैनिक तीन-चार रुपयेतक खर्च होगा।

जो यात्री अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं और अनावश्यक कप्ट उठानेके लिए तैयार नहीं हैं, उनके खर्चके बारेमें हम पुरानी यात्राओं या पथप्रदिशकाओं में दिये आंकड़ों में आजके खर्चका निश्चय नहीं कर सकते । उदाहरणार्थ मई १९०१ में बार अंग्रेज यात्रियोंके दलने दार्जेलिङ्की और अपनी नौ दिनकी यात्रापर ६०० रुपया खर्च किये—अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १७ रुपयेके करीव पड़ा, जिसमें बंगले और मदिराका खर्च सम्मिलित नहीं था। उसे भी मिला देनेपर प्रतिव्यक्ति २५ रुपये प्रतिदिनके करीव पड़ा, अर्थात् महीनेका ७५० रुपया। आजकल भी २५ रुपये रोजमें यात्रा आरगमसे की जा सकती है, लेकिन जिस यात्राका यहाँ वर्णन है, वह कई नौकरों-चाकरोंके साथ अपना तम्बू और सामान लेकर की गयी थी, खाने-पीनेपर भी बहुत अच्छी तरह खर्च किया गया था। आजकल तो वैसी यात्रा सौ रुपये रोजमें कममें नहीं हो सकती। एक पृथप्रदिशकाने १९२१-१९३२ में एक आदमीका २० रुपया प्रतिदिन खर्च बतलाया है। इन यात्राओंमें नौकरोंका कम इन प्रकार था—

## ु३. नौकर

१. सरदार—यदि आपको ३, ४ भारवाहक, रसोइया और दूसरे नौकर भी रखने है, तो एक सरदारकी अवश्यकता पडेगी, जो सभी चीजोंकी देख- माल करेगा। यदि श्राप खुद देखभाल करना चाहते हैं, तो सरदारकी श्रवश्यकता नहीं। सरदारपर भोजनके श्रतिरिक्त प्रितिदन ४, ५ रुपयासे कम खर्च नहीं आयेगा। ऐसे सरदार श्रत्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी या श्रीनगरमें मिल सकते हैं, जिन्होंने यात्राग्रोंमें यात्रियोंका साथ दिया है और जिनके पास पूर्व-यात्रियोंके प्रशंसापत्र भी होते हैं। वह हिन्दी समक्त लेते हैं श्रौर कितने ही हुटी-फूटी श्रंग्रेजी भी बोलते हैं।

- २. रसोइया आदि—रसोइया खानेके अतिरिक्त दोसं तीन रुपयेमें मिल जायेगा। बहुतमे स्थानोंके बंगलोंमें जमादार (भंगी) नहीं होते और जबतक यात्रीके पास अपना भंगी न हो, उसे इन बंगलोंमें ठहरनेका अनुज्ञापत्र नहीं मिल सकता। भंगीके लिए भी खानेके अतिरिक्त डेढ़-दो रुपया रोज देनेकी अवव्यकता पड़ेगी।
- ३. भारबाहक---ग्रंग्रेजोंकी यात्राग्रोंमें एक व्यक्तिपर ५से १० भार-वाहकोंकी अवश्यकता होती थी, यदि वह १० दिनसे अधिककी यात्रा नहीं होती। नोकरोंके लिए भी ब्राहारकी चीजें साथ ले जानी पड़ती हैं, इस लिए ब्रिधक नौकर होनेपर भारवाहकोंकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। चार यात्रियोंके लिए १५से १८ भारवाहक चाहिये। घोड़ा ले जानेपर कहीं-कहीं उसके लिए दाना-चारा दीनेके लिए भी भारवाहककी अवश्यकता पड़ती है। यह भी याद रखना चाहिये, कि पहाड़में ३० सेरका बोभ मजबूत ब्रादमीका पूरा बोभ समभा जाता है। इसके अतिरिक्त भारवाहकको कुछ सेरका अपना सामान ओढ़ना-विछोना आदि दोना पड़ता है। बक्स या होल्डालमें सामानको रखते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये, कि बोभ २५से ३० सेरके भीतर हो। यदि यात्रा बँगलों ग्रौर चलते राजपथोंमें हो रही हो, तो नौकरोंको ८ ग्राना १२ ग्राना ग्रीर देना पड़ेगा। ८, ९ हजार फुटसे ऊपरकी ऊँचाईपर ले जानेके समय यदि यात्रा अधिक समयकी हो, तो नौकरोंको ऊनी कम्बल या कोट भी देना चाहिये। वर्षासे अपने सामान-को वचानेके लिए सामान वाँधनेकी बरसाती चादरें ग्रौर भारवाहकोंके उपयोगके लिए बरसाती कोट साथ होनी चाहिए, नहीं तो ग्रापका बिस्तरा ग्रौर दूसरे सामान भीग जायेंगे । नौकरोंके लिए भोजन-सामग्री प्रतिदिन निम्न प्रकार अवश्यक होगी---

 चावल
 १० छटाँक

 श्राटा
 ४ "

 दाल
 २ "

| <b>भी</b>   | १/२ छटाँक  |
|-------------|------------|
| चाय         | १ तोला     |
| मसाला       | <b>?</b> " |
| नमक         | <b>?</b> " |
| चीनी या गृइ | ? "        |

(४) खच्वर—श्रीनगरमें सामान ढोनेके लिए खच्चर भी मिल जाता है। वह दो मनतक बोभा ले जाता है, लेकिन श्रच्छा होगा, यदि बोभ पौने दो मनसे ग्रधिक न हो। एक खच्चर ढाई भारवाहकके बरावर सामान ले जा सकता है। सस्तीके जमानेमें खच्चरका भाड़ा डेढ़-दो रुपया रोज था, श्राजकल वह बारह श्राना मीलसे कम नहीं होगा।

## **९४∙ सवारी**

ग्रत्मोड़ा, नैनीताल, मसुरी, श्रीनगरमें सवारीके लिए किरायेके घोड़े मिल जाते हैं। मसूरीमें लड़ाईसे पहले उनका किराया ३,४ रुपया प्रतिदिन था, जिसमें काठी (जीन) भी सम्मिलित थी, श्रौर साईस भी, किंतु श्राजकल खाद्य-सामग्रीका भाव तिगुनासे भी ज्यादा हो गया है; इसलिए घोड़ेका किराया बारह याना प्रति मील हो गया है। घोड़ेको किराया करनेसे पहिले देख लेना चाहिये --विशेषकर यदि यात्रा सप्ताहोंकी हो--कि वह भड़कनेवाला या स्रधिक चंचल तो नहीं है, उसकी पीठ कटी तो नहीं है। अच्छा यही है, कि घोड़ेको चढ़ाईमें ही इस्तेमाल किया जाये। कड़ी उतराईमें तो सवारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे घोड़ेकी पीठ कट जाती है श्रौर सवारको भी वह सुखकर नहीं मालूम होती । ढालुवाँ उतराईमें सवारी की जा सकती है । कितने ही घोड़े सड़कके किनारे-किनारे ऐसी जगहसे चलते हैं, जहाँ कुछ ही ग्रंगुलोंपर भयानक उतराई या खड़ रहती है। अनभ्यस्त सवार ऐसे समय घबड़ा जाते हैं। घबड़ानेकी श्रवश्यकता नहीं है। घोड़े खुद खतरेको समभते हैं। उनपर विश्वास रखना चाहिये । पुलों, विशेषकर भूलेके पुलोंपर ग्रच्छा है, एक-एक करके पार किया जाय । घोडेकी सवारी न कर सकनेवाले यात्रियोंके लिए पहाडमें डंडी मिल जाती है, जिसमें छ ग्रादमी लगते हैं। उनकी मजुरी भारवाहकके समान होती है। डंडी रुपये डेढ़ रुपये रोजपर किरायेमें मिल सकती है। रिक्साके लिए ग्रधिकांश पैदल सड़कें ग्रनुपयुक्त हैं। बच्चों या हल्के ग्रादिमयोंके लिए कंडी (डोका) भी मिल सकती है, जिसे एक भारवाहक अपनी पीठपर ले जाता है।

### **९५** वस्त्र-परिधान

यहाँकी यात्राश्रोंमें कितनी ही वार ऐसे स्थानोंमें जाना होगा, जहाँ मईजूनमें भी उत्तरी भारतकी दिसंवर-जनवरीकी सर्दी रहती है। हजार फुटसे
कमकी उपत्यकायें गिमयोंमें दुःसह होती हैं, ऊपरके सर्द स्थानोंमें सप्ताह-दोसप्ताह बिताकर लौटे यात्रियोंके लिए तो श्रौर भी। जिन्हें नैनीताल, भवाली,
अल्मोड़ा, श्रीनगर, मसूरी तक ही रहना है, उनका काम साधारण गरम कपड़ेसे
जल जायेगा, किंतु श्रधिक ऊँचाईमें जानेके लिए श्रच्छे कपड़ोंका होना श्रावश्यक है।
वदरीनाथ. केदारनाथ तक ही जानेवालोंके लिए श्रधिक कपड़े नहीं बाँधने चाहिये,
क्योंकि वहाँ वदरीनाथ-केदारनाथ हीमें सर्दी है, जहाँ पंडोंसे या भाड़ेपर श्रोढ़नेविछीने मिल जाते हैं। सर्द स्थानोंमें—

### १. पुरुषोंके लिये--

| जनी मोजा दो जोड़ा (मोटा जनी) मफलर १ म्लीपर या चप्पल १ जोड़ा चमड़ेका दस्ताना १ जोड़ सूर्ती ब्रीचेस २ वरसाती कोट १ जाँधिया ४ स्वेटर १ विनयान ४ व्रेसिंगगौन या ग्रोवरकोट जनी सूट २ रंगीन चश्मा १ कमीज या कुर्ता ४ तौलिया ३ सूर्ती मोजा ६ जोड़ा धर्मम १ रात्रि-पोजाक या लुंगी २ पानी बोतल १ थोती १ जोड़ा स्टोब १ केल्ट टोप १ टार्च १ | वूट दो जोड़ा (एव  | क काँटीदार)     | मंकी केप             | १       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------|
| सूती ब्रीचेस २ वरसाती कोट १ जाँघिया ४ स्वेटर १ विनयान ४ द्रेसिंगगौन या ब्रोवरकोट उनी सूट २ रंगीन चश्मा १ कमीज या कुर्ता ४ तौलिया ३ सूती मोजा ६ जोड़ा धर्मम १ रात्रि-पोशाक या लुंगी २ पानी बोतल १ घोती १ जोड़ा स्टोब १ केल्ट टोप १ टार्च १                                                                                        | ऊनी मोजा दो जे    | াड़ा (मोटा ऊनी) | मफलर                 | 8       |
| जाँधिया ४ स्वेटर् १ विनयान ४ ड्रेसिंगगौन या ग्रोवरकोट ऊनी सूट २ रंगीन चश्मा १ कमीज या कुर्ता ४ तौलिया ३ सूती मोजा ६ जोड़ा थर्मस १ रात्रि-पोशाक या लुंगी २ पानी बोतल १ थोती १ जोड़ा स्टोब १ केल्ट टोप १ टार्च १                                                                                                                   | म्लीपर या चप्पल   | १ जोड़ा         | चमड़ेका दस्ताना      | १ जोड़ा |
| विनयान ४ ड्रेसिंगगौन या श्रोवरकोट<br>ऊनी सूट २ रंगीन चश्मा १<br>कमीज या कुर्ता ४ तौलिया ३<br>सूनी मोजा ६ जोड़ा थर्मम १<br>रावि-पोशाक या लुंगी २ पानी बोतल १<br>थोती १ जोड़ा स्टोब १<br>केल्ट टोप १ टार्च १                                                                                                                       | सूती ब्रीचेस      | ź               | वरसाती कोट           | 8       |
| ऊनी सूट     २     रंगीन चश्मा     १       कमीज या कुर्ता     ४     तौलिया     ३       स्ती मोजा     ६ जोड़ा     थर्मम     १       रात्रि-पोशाक या लुंगी     २     पानी बोतल     १       थोती     १ जोड़ा     स्टोब     १       केल्ट टोप     १     टार्च     १                                                                   | जाँघिया           | 8               | स्वेटर               | ?       |
| <ul> <li>कमीज या कुर्ता ४ तौलिया ३</li> <li>मूती मोजा ६ जोड़ा थर्मम १</li> <li>रात्रि-पोगाक या लुंगी २ पानी बोतल १</li> <li>भोती १ जोड़ा स्टोब १</li> <li>केल्ट टोप १ टार्च १</li> </ul>                                                                                                                                         | वनियान            | 8               | ड्रेसिंगगौन या स्रोव | रकोट १  |
| स्ती मोजा ६ जोड़ा धर्मस १<br>रात्र-पोशाक या लुंगी २ पानी बोतल १<br>घोती १ जोड़ा स्टोब १<br>केल्ट टोप १ टार्च १                                                                                                                                                                                                                   | ऊनी सूट           | २्              | रंगीन चश्मा          | ?       |
| रात्रि-पोशाक या लुंगी २ पानी बोतल १<br>घोती १ जोड़ा स्टोब १<br>फेल्ट टोप १ टार्च १                                                                                                                                                                                                                                               | कमीज या कुर्ता    | 8               | तौलिया               | 3       |
| धोती १ जोड़ा स्टोब १<br>फेल्ट टोप १ टार्च १                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                 | थर्मम                | ?       |
| फेल्ट टोप १ टार्च १                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रात्रि-पोञाक या र | तुंगी २         | पानी बोतल            | ?       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | घोती              | १ जोड़ा         | स्टोब                | 8       |
| लालटेन १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | केल्ट टोप         | ?               | टार्च                | ?       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 | लालटेन               | ?       |

### २. महिलाग्रोंके लिये--

| बूट       | २ जोड़ा | स्लीपर या चप्पल | १ जोड़ा |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| ऊनी मोजा  | ວຸ "    | थर्मस           | ?       |
| सूती मोजा | Ę "     | रात्रि-पोशाक    | २       |
| साड़ी     | 8       | ब्लाउज          | ४       |

| पेटीकोट       | ४       | ब्रीचेस या पाजामा (ऊर्ना) <b>१</b> |
|---------------|---------|------------------------------------|
| वनियान        | 8       | <b>ग्रं</b> डरवियर २               |
| <b>ऊनीकोट</b> | ₹       | ड्रेसिंग गौन या स्रोवरकोट १        |
| मफलर          | 8       | मंकी केप १                         |
| ऊनी दस्ताना   | १ जोड़ा | चमड़ेका दस्ताना १ जोड़ा            |
| तौलिया        | Ę       |                                    |

## **९६. आवश्यक वस्तुर्ये**

#### १. बिस्तर ग्रादि--

कपड़ा घोनेके लिए साबुन पासमें रहे, तो शहरोंसे दूर जानेपर धुलाई नौकर कर सकते हैं। बिस्तरेमें निम्न चीजें रहनी चाहिये—

 कंबल
 ३ या ४

 चादरें
 २

 तिकया
 १

 तिकया-खोल
 २

 मसहरी
 १

### २. दूसरी वस्तुयें--

| पुस्तक        |                   |                 | <b>ाफ</b> ल्म |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| नक्शे         | डोरी १० हाथ       | म्रालपीन        | रसोईके वर्तन  |
| सुतली १० हाथ  | छुरी              | काँटी           | चम्मच         |
| सूग्रा २      | केंची             | स्त्रूड्राइवर   | लेमन जूम      |
| हथौड़ी        | चाय (टिन)         | हजामतका सामान   | ••            |
| टिनबंद दूध    | न टूटनेवाली प्लेट | विस्कृट         |               |
| टिनबंद मांस   | " प्याला          | सूतगोली २       |               |
| फौंटन स्याही  | केतली             | नहानेका साबुन ४ |               |
| टिनबंद मक्खन  | सूई २             | केमरा           |               |
| टिनबंद तरकारी |                   | चीनी            |               |
| पानी-बोतल     |                   | सूखे फल         |               |
|               |                   |                 |               |

स्राटा, चावल, सूलेफल स्रादि चीजें मोटे कपड़ेके थैलोंमें रखी जा सकती हैं, उसी तरह मसाला, हल्दी स्रादिको छोटी थैलियोंमें रखा जा सकता है। तीर्थ-

यात्रा-मार्गको छोड़ बहुतसे स्थानोंपर मुर्गी, ग्रंडा ग्रौर दूध मिल जाता है। मांस हाटके दिनोंको छोड़ कभी ही कभी मिलता है। मौसिमपर साग मिलता है. किंतु ग्रालू, प्याज सदा सुलभ हैं। नैनीताल, ग्रल्मोड़ा, मसूरीमें बहुत-सी दूकानें हें, जहाँसे यात्रोपयोगी खाद्य-सामग्री तथा दूसरी चीजें मिल सकती है।

#### ३. पैकिंग--

२४ इंच लंबे, १४ इंच चाँड़े तथा १४ इंच ऊँचे लकड़ीके साधारण तालेवाले वक्स चीजोंको पैक करनेके लिए अच्छे होते हैं । उन्हें घोड़ों और भारवाहकों दोनोंपर आसानीस ले जाया जा सकता है। खच्चरोंपर लोहेके वक्सोंके टूटनेका डर रहता है, और चमड़ेके सूटकेसोंकी तो गत वन जाती है। चमड़े या फाइवरके सूटकेस भारवाहकोंकी पीठपर भी मुश्किलसे सुरक्षित रह पाते हैं। पानीसे वचनेके लिए मोमजामा या चमड़ेमढ़े वक्स होने चाहिये। चार वक्सोंमें चार आदिमियोंके लिए दो सप्ताहकी आहार-सामग्री आ सकती हैं। कुछ स्थानोंमें दीमक वहुत लगती है, वहाँ वक्सोंको डाकवँगलेकी मेज या कुर्सियोंपर रखना चाहिये अथवा पायोंके नीचे केरासिनमें भिगोया कागज या लता रख देना चाहिये।

#### ४. भेंट-इनामकी चीजें--

कई जगह पहाड़में सिगरेट पीनेका बहुत रवाज है, पुरुष ही नही स्त्रियाँ भी धूम्रपान करती है। हिमालयके म्रंतिम गाँवोंमें भी सूखी तंवाकूको मामूली कागजपर लपेटकर पीने नर-नारियोंको म्राप देखेंगे, फिर ऐसी जगह सिगरेटका माहात्म्य वढ़ जावे, तो कोई म्राश्चर्य नहीं। इसलिए भेंट या वखशीशके लिए सिगरेट साथमें रख लेना ग्रच्छा है। वच्चोंमें वाँटनेके लिए लेमनजूस, रेवई। तथा मिश्रीके टुकड़े श्रच्छे हैं।

#### ५. पड़ावोंपरके खर्च--

चार श्रादिमयोंके लिए प्रतिदिन निम्न मात्रामें स्थानीय चीजोंकी श्रवश्य-कता होगी । हाँ, यदि किसीको दूधके साथ विशेष प्रेम न हो तव।——

 दूध
 १ सेर

 मुर्ग या चूजे
 १ या २

 श्रंडे
 १ दर्जन

 ईधन
 श्राध मन

 केरासिन
 श्राधा बोतल

चौकीदारको वखशीश १ रुपया

६. दो सप्ताहका खाद्य--

चार ब्रादिमयोंको १४ दिनके लिए भारतीय खाद्य-सामग्री निम्न मात्रामें ब्रावश्यक होगी —

२ पौंड २० सेर ग्राटा चाय 3.3 मांस (टिन) २ दे सेर स जी विस्कुट (मीठा) वेसन " (सादा) चावल दाल मूँग, मसूर या उड़द मुर्ख्वा सूखें मेवे ग्रचार ब्रा ब्रा ब्रा व्या २ २ १ मकरोनी या नेवइयाँ लड्डू-पेड़ा मठरी (मीठी) पापड मठरी (नमकीन) वड़ी सरसो (चूर्ण) 🖁 पाव घी काली (मिर्चचूर्ण) र पाव मक्खन लाल मिर्च (चूर्ण) १ पाव 'पनीर दलदा या तेल चीनी मसाला (चूर्ण) 🥞 "

चार ग्रादिमयोंके लिए युरोपीय खाद्य-सामग्री निम्न मात्रामें ग्रावश्यक होगी--

कोकोजम या दलदा चाय २ पौंड २ सेर काफी þ पनीर २ सेर <del>विकरग्रोट</del> मुख्बा (जाम) ३ टिन (सवापावके) ३ टिन ढाई सेर मर्मलाद मक्खन घी ग्राटा २ सेर चीनी नमक पाव भर ढाई सेर सरसों (चूर्ण) १ छटाँक मांस मीठा विस्कुट १ सेर(टिन) काली मिर्च सादा विस्कुट मसाला (चूर्ण) १ पाव २ डेढ़ मेरकी केक वेसन श्राध पाव मूखें मेवे २ सेर श्राध सेर चावल ग्राव मेर मुजी मकरोनी या सेवइयाँ ग्राघ पाव

वीमारी, चोट या वर्फकी सर्दी लग जानेपर उपचारार्थ एक बोतल बरांडी रख लेनी चाहिये, जो स्प्रिटके स्रभावमें स्टोव जलानेका भी काम देगी।

#### ७. एक दिनका खाद्य--

भारतीय भोजन करनेवालेके लिए प्रतिदिनकी ग्राहार-सामग्री निम्न प्रकार होगी--

| चावल, ग्राटा  | भ्राघसेर    | मुख्वा      | १ छटाँक     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| दाल           | डेढ़ छटाँक  | ग्रचार      | २ तोला      |
| यालू, सागभाजी | 6 11        | सूखा मेवा   | ३ छटाँक     |
| मांस या मिठाई | 8"          | दूध         | १ सेर       |
| वी            | <b>?</b> "" | नमक         | १ तोला      |
| मक्खन         | ग्राव ''    | हल्दी-ममाला | ग्राध छटाँक |
| पनीर          | ग्राव ''    |             |             |
| चाय, काफी     | २ तोला      |             |             |
| चोती          | २ छटाँक     |             |             |

श्रौर युरोपीय भोजन करनेवाले व्यक्तिके लिए--

| चाय         | म्राध छटाँक   | ग्रालू      | ३ छटांक    |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| काफी        | २ तोला        | चीनी        | डेढ़ छटाँक |
| टिन मांस    | २ छटाँक       | जाम, मुख्वा | १ छटांक    |
| मक्खन       | ग्राघ छटाँक   | मर्मलाद     | १ छटाँक    |
| पनीर        | ग्राघ छटांक   | मूखा मेवा   | ३ छटाँक    |
| क्वेकरम्रोट | एक चौथाई तोला | मांस        | पाव भर     |
| पावरोटी     | २ या ३ पाव    | दूध         | १ सेर      |
| विस्कुट     | १ पाव         |             |            |

#### द. पावरोटी<del>---</del>

सप्ताह-दो-सप्ताह टिकनेवाली पावरोटियाँ मसूरी या ग्रल्मोड़ा की किसी अच्छी दूकानसे मिल सकती हैं, नहीं तो दिल्लीकी किसी अच्छी रोटीवाली कंपनीसे मँगा लेना चाहिये। पावरोटियोंको तेल-कागजमें लपेटकर हल्के काठके वक्सोंमें रखना चाहिये। देरतककी यात्रा होनेपर चपातियाँ या परावठे ही यात्राके लिए अच्छे होते हैं।

#### ९. लालटेन---

सभी बॅगलोंमें टेबुललेम्प होता है, किंतु आजकल केरासिन सुलभ नहीं है। अच्छा है, दो गैलनवाले पेट्रोल टिनमें मिट्टीका तेल भरवाकर साथ ले लिया जाये, वह चार श्रादिमयोंको दो सप्ताहके लिए पर्याप्त होगा। स्टोव, बैटरी-टार्चके श्रतिरिक्त एक लालटेन श्रीर कुछ दर्जन मोमबित्तयाँ भी साथमें रहनी चाहियें। ६-६ मोमबित्तयोंके ३ पैकेट दो सप्ताहके लिए पर्याप्त होंगे।

- १०. पेय—निचली उपत्यकाओं ये उवला पानी पीना चाहिये। शामको उवालकर पानी बोतलमें डाल लेनेपर वह सबेरे ठंडा हो जाता है, स्रौर पीनेमें स्रविकर नहीं प्रतीत होता। तीन-साढ़े-तीन हजारसे ऊपरके स्थानमें नदी या चः मेंका ताजा पानी स्वादिष्ट स्रौर स्वास्थ्यके लिए स्रहानिकर होता है। पहाड़ में कहीं-कहीं मंडुवेकी कच्ची शराब बनती है, जो हल्की होनी है। इसे बाँसके पोंगों में दिया स्रौर नलीसे सुड़क कर पिया जाता है।
- ११. मनी आर्डर, चिट्ठियाँ—गढ़वालके डाकघरोंकी सूची अन्यत्र दी हुई है, जहाँ मनी आर्डर आदि मँगाया जा सकता है। पिहलेसे ही बात कर रखनेपर व्यापारी लोगोंकी कोठियोंपर चेक भुनाया जा सकता है। पासपोर्ट पास रहनेपर डाकघरोंमें मनी आर्डर मिलने में तरद्दुद नहीं होता। सौ या अधिक नोटोंका भुनाव दूरके स्थानों में मिलने में कुछ किटनाई होती है, इसलिए दस या कमके नोट साथमें हों तो अच्छा है।

## **७०. यात्रामें**

बंगला छोड़नेके पहिले उसकी सफाई ग्रीर व्यवस्थितिको देख लेना चाहिये, तथा टूटी-फूटी चीजोंका दाम तथा वंगलेका शुल्क दे रजिस्टरपर हस्ताक्षर कर देना चाहिये। भारवाहकोंमेंसे कुछको जल्दी कराके ग्रागे भेजनेसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि रास्तेमें वह एक दूसरेके साथ बैठने-उठते ही ग्रागे चलते हैं। साईस ग्रीर रसोइएको मालिकके साथ बंगला छोड़ना चाहिये। यदि रसोइएको मध्याह्न-भोजन साथ नहीं ले चलना है, तो उसे भी ग्रागे भेजा जा सकता है; किंतु ऐसी दशामें खानेकी कुछ चीजें ग्रपने घोड़ेपर रख लेनी चाहिये। पानीकी बोतल साईसके गलेमें रखनी चाहिये। यदि तिब्बती ढंगमे टट्टू ग्रीर जीनपर चलना मिले, तो घोड़ेकी जीनपर दोनों तरफ लटकते थैले (ताडू)में १०-१२ सेर सामान रखा जा सकता है। उसमें या साईसके साथ चायकी केटली, न टूटनेवाले प्याले भी रखे जा सकते हैं। अथवा इस तरद्दुदसे वचनेके लिए ग्राप चायको थरमसमें ले सकते हैं। साधारण तौरसे देखते-भालते कुछ फोटो या स्केच लेते ग्राप घंटेमें दो मील चल सकते हैं। इस प्रकार नौ वजेसे डेढ़ दो वजे तक ९-१० मील (एक पड़ाव) चलकर ग्रगले बंगलेपर मध्याह्न-भोजन कर

सकते हैं, अन्यथा रास्तेके किसी सुन्दर स्थानमें उसके लिए ठहर सकते हैं। डिबल यात्रा करनी हो, तो सबेरे ८ वजे चल देना चाहिये। अगले पड़ावके बंगलेपर अथवा दूसरी जगह मध्याह्न भोजनके लिए एक वजे एक घंटा विश्राम कर आप शाम तक ठहरनेके डाकबंगलेपर पहुँच सकते हैं। इसके लिए भारवाहकों और नौकरों-को दूना वेतन देना होगा, और रास्तेके ठहरनेके बंगलेक चौकीदारकों भी कुछ वस्त्रीश देनी पड़ेगी। डवल मार्च करना पहिले ही दिनमें शुरू नहीं करना चाहिये, इसके लिए आदिमयों और जानवरोंको थोड़े अभ्यामकी अवश्यकता होती हैं। रात्रि-निवासके स्थानमें आनेपर पहिला काम है चायपानी। आमतौरसे घोड़ेके मालिक घोड़ेके साथ नहीं जाते, इसलिए पर्यटकको चाहिये, कि वह घोड़ेके दाने-चारेकी ओर भी ध्यान रखे। यह मानवोचिन ही नहीं, विलक स्वार्थोचित भी है, क्योंकि घोड़ेके दुर्बल या घायल हो जानेपर यात्राको जारी रखना कठिन हो जाता है।

## **ऽ**⊏. रोगादि

स्राठ दम हजारसे ऊपरकी ऊँचाइयोंपर कड़ी सर्दी या पतले वायुमंडलकी तीव्र धुपके कारण नरम चमडेवाले व्यक्तियोंका चमडा जल उठता है। इसके लिए ''पोडंस् कीम'' जैसी कीम या वेस्लीन लगा लेनी चाहिये। यदि ऐसे स्थानों-पर जाते समय पहिले हीसे वेस्लीन या कीम शरीरके खुले भागोंपर मल ली जाये. तो चमड़ा नहीं जलता। ऊँची चढाइयों, विशेषकर वड़ी-वड़ी जोतों (डाँडों)को पार कर ग्रानेपर चेहरा तथा दूसरे खुले ग्रंगोंके चमड़ेका रंग बदल जाता है, गोरा रंग ताम्रवर्ण ग्रौर पक्का रंग काला हो जाता है। इससे रक्षाके लिए तिब्बती महिलायें मुँहपर कत्थेका लेप कर लेती है, श्रौर ऊपरसे सारे मुँहको ढॅक लेती हैं । वेस्लीन या कोल्ड-कीम लगाकर यदि चेहरेको गुलूबंद या मंकीकेपसे पूरी तरह ढाँक दिया जाये, तथा ग्राँखोंपर रंगीन चक्सा लगा रखा जाये, तो रंग-पर श्रसर नहीं पड़ना । श्रोठोंको फटनेसे बचानेके लिए कपूरी कीम या ग्लेसियर कीमका लेप ग्रच्छा होगा। जोतोंको पार करनेसे पहिली रातको कोल्ड कीम लगाकर सो जाना चाहिये ग्रौर सवेरे चेहरे को घोना नहीं चाहिये। यदि इसके साथ मंकी-कैपसे मुँहको अच्छी तरह ढॅककर जोत पार की जाये, तो चमडेके विवर्ण होने तथा रंग वदलनेका डर नहीं रहता। जाड़े या ग्रसाधारण ठंडके समय हाथ या पैर जैसे किसी अंगके खुले रहनेपर उसके हिम-जड़ हो जानेका भय रहता है। ऐसे समय विशेष सावधानी नहीं रखनेपर अनर्थ हो सकता है। ऐसी

नौवत जाडों हीमें ग्रा सक्ती है, जब कि पर्याप्त गरम कपड़ेसे न ढँकनेके कारण हाथ या पैरका पंजा जम जाता है। यदि ऐसा हो जाय, तो आदमीको घबडाना नहीं चाहिये। यदि हृदय और गरीरके अन्य अंगोंमें गरमी है, तो वह धीरे-धीरे हिमीभूत ग्रंगमें भी पहुँच जायेगी, किंतु आदमीने यदि उसकी ग्रागमें सक दिया, तो हिमीभूत अंगका सर्वनाश समिभये। सेंकनेपर पहिले एक तीव्र वेदना उठेगी, फिर शान्ति । कुछ सप्ताहोंमें ग्रँगुलियाँ सुखकर लकड़ी हो जायेंगी, ग्रौर हाथमें लकडी जोडकर घुमनेकी जगह ग्राप बढे नखोंकी भाँति उन्हें काट डालना ही पसन्द करेंगे। पहाड़की उतराईमें भलामानुस जूता भी काटने लगता है, इसलिए परीक्षित जुतेको ही इस्तेमाल करना चाहिये। भारी सर्दी या बर्फ न हो, तो कान्वेम जुता अच्छा रहेगा, किंतु चढ़ाईमें एड़ियाँ और उतराईमें पजोंके बल चलना जुतेकी ग्रायुको बहुत कम कर देता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिये। जहाँ कटनेका डर हो, वहाँ समय-समयपर पैरको नमक-पानीमें रखकर कड़ा कर लेना चाहिये। चलते समय प्रतिदिन मोजेमें फिटकरीका चर्ण डाल लेना भी सहायक होता है। यदि छाले पड़ जायें, तो परिशोधित सईसे फोडकर पानी निकाल देना चाहिए, भ्रौर वहाँ वोरिक चूर्ण या "सिवाजोल" मलहम लगाके ग्रौषधित रुई लगा लेनी चाहिये। छालोंसे बहुत सावधान रहना चाहिये। घावके उपचारके लिए "सिवाजोल", टिकचर या टिकचर-बेंजीन साथमें रहनी चाहिये । मधुमेहके रोगियोंको तो "रिपु रुज पावक पाप, इर्नाहं न गनिये छोट करि''की पंक्ति सदा याद रखनी चाहिये। टिकचर श्रौर सिवाजोलके साथ उन्हें पेनिसिलीन भी इन्जेक्शनके सामानके साथ पास रखना चाहिये । पिनिसिलीन लगानेमें सुईको स्प्रिटसे नहीं विल्क पानीमें उबालकर निष्कृमित करना चाहिये।

चारसे ब्राठ हजार फुट ऊँचे स्थानोंमें वर्षा-बूँदीके समय वृक्षोंके नीचे या घासमें छोटी-बड़ी जोंकें भी एक वाघा हैं। ब्रादमीकी ब्राहट पाते ही यह नेत्रहीन जनु सहस्रोंकी संख्यामें पत्तोंके भीतरसे अपनी सूँड़ निकालकर चिपकनेकी घातमें रहते हैं। जोंकें जूतेके भीतर चली जाती हैं। कसकर बँघी पट्टीके भीतर घुसना उनके वशका नहीं है। जोकोंके लगनेसे पीड़ा नहीं होती, किंतु वह खून चूसकर निर्वल तो ब्रावश्य करती हैं। पेट भर पीकर जब मोटी हो गिर जाती हैं, तब भी इनके मुँहसे निकलकर लगे एक रसायनिक तत्त्वके कारण खून कुछ देरतक नहीं रुकता, फिर अपने आप बंद हो जाता है। हाँ, खून न जमनेवाले आदमीके लिए यह बुरा है। इसके लिए ब्रह्मिव या भिल्ली जैसे पतले कागजकी एक-दो तहों-को घावपर साट देना चाहिये। जोंकोंको खींचकर नहीं निकालना चाहिये,

नहीं तो घाव हो जानेका डर रहता है। नमक उनका भारी शत्रु है। उसके स्पर्श मात्रसे वह गिर पड़ती हैं। नमक न होनेपर जलते क्षिगरेट या दियासलाईकी तीलीका स्पर्श उनके लिए काफी है। तंवाकूका पानी या नीवूका रस लगा देनेपर जोंकें नहीं चिपकतीं। निचले स्थानोंमें मलेरियाके मच्छर ग्रौर मिक्खयोंसे बचनेके लिए मसहरी जरूर साथ रखनी चाहिये। ऊपरी भागोंमें खटमल या पिस्सू नींद हराम कर देते हैं। सौभाग्यसे ग्रधकांश डाकवॅगले इनसे मुक्त हैं। भेड़-बकरियोंके रहनेके स्थानोंमें पिस्सुग्रोंका जोर रहता है, इसलिए शिविर गाड़ते वक्त उनका ध्यान रखना चाहिये। पिलट इनकी ग्रच्छी दवा है, उसकी कितनी ही पिचकारियाँ दीवार, चारपाई ग्रादिपर मार लेनी चाहिये।

### **%. कलाकी वस्तुयें**

श्रल्माड़ा, गढ़वाल, टेहरीकी सीमापर तिब्बत है, जहाँ भारतीय श्रौर चीनी कला श्रविच्छिन्न रूपसे अवतक चली श्रायी है। भोटान्तके लोगोंका तिब्बतसे धर्म श्रौर कला विषयक घनिष्ट संबंध है। उनके पास कितनी ही कलापूर्ण तिब्बती वस्तुयें श्राती रहती है। यहाँसे प्राप्य कलाकी चीजें हैं—

> चित्रपट शुल (फुरवा) डमह (कपालका) घंटा ग्रस्थिभूषण कंडल (फीरोजेका) मृतियाँ पुस्तक-पट्टिका जुना (शोम्पा) मसीपात्र काष्ठ-चषक (फोरवा) ध्पदानी वातुइब्बा ख्करी टोपी (श-मो) मानी (जपचक) प्रतिमा-पेटिका चौकी (चोक्-ची) घंटापात्र (रोल-मा) चायपात्र चकमक (चक्-ना) चाय प्याला चाय बैठकी दुर्भी पाइप (तंबाकुका) वज्र (दोर्जे)

## **9१० फोटोग्राफी**

फोटो खींचनेवालोंको ग्रधिक ऊँचाइयोंपर कुछ विशेष घ्यान देनेकी ग्रवश्य-कता है; क्योंकि वहाँ नील तथा ग्रति-वैगनी किरणोंकी ग्रधिकतासे प्रकाश प्रखर होता है, ग्रौर ग्रधिक एक्सपोजर हो जानेका डर रहता है। सफेद बर्फका ग्रच्छा फोटो फिल्टरके बिना लेना कठिन है। वैमे भी फोटोके लिए इन पहाड़ोंपर फिल्टरकी ग्रवश्यकता होती है। कोडकके पाससे ग्रच्छे फिल्टर मिलते हैं। फिल्मोंमें वेरीकोम ग्रधिक उपयुक्त होते हैं। ग्रच्छे परिणामके लिए कुछ फिल्मों-को ग्रलग-ग्रलग एक्सपोजर-समय देकर देख लेना चाहिये।

## **९११. तीर्थयात्रीके लिये**

गढवालकी यात्राभ्रोंमें हिमालयके दूसरे स्थानोंकी यात्राभ्रोंके श्रौर तो भ्राक-र्षण मौजद ही हैं, साथ ही मानसरोवरके समीप होने एवं उसके चार रास्ते यहाँसे जानेके कारण भी यहाँकी यात्रायें अपना विशेष महत्त्व रखती हैं। जमनोत्री, गंगोत्री, केदार, बदरीकी यात्रायें तो पिछले २००० हजार वर्षीसे भारतके भिन्न-भिन्न भागोंके लोगोंको अपनी भ्रोर खीचती रही है। पिछले सौ सालोंसे सड़कों भ्रौर पुलोंके अच्छे इन्तजाम तथा जगह-जगहकी टिकानों-चट्टियोंके वन जानेके कारण ग्रव वहाँ हर साल बड़ी भारी संख्यामें यात्री जाते हैं। मानसरोवरकी यात्रामें सामान अपने साथ ले जाना जरूरी है। भारतकी सीमा पार होते ही चड़ियों ग्रीर दुकानोंका ग्रभाव हो जाता है। कितनी ही जगह तो टिकनेके लिए गाँव भी नहीं मिलते और आदमीको निर्जन और ठंडे स्थानोंमें टिकना पड़ता है। इसलिए वहाँकी यात्रामें खाना, कपड़ा सबका इन्तजाम करके जाना ही अच्छा हैं। जमुनोत्री, गंगोत्री और केदार, बदरीकी यात्रामें लोग व्यर्थ ही बहुतसा बोभा उठाकर जाते हैं। वहाँ कहीं-कहीं तो मील-मीलपर ही चट्टियाँ हैं, जहाँ म्राटा, दाल, चावल, म्राल, घी, मसाला जैसी साधारण खानेकी चीजें म्रासानीसे मिल जाती हैं। इसलिए जिनको खरीद करके खाना है, उन्हें खानेकी साधारण सामग्रीको लेकर चलना बेकार है । हाँ, विशेष खानेकी चीजोंको साथ ले जा सकते हैं। चट्टियोंमें रहनेका स्थान बहुत साफ रहता है। दिक्कत यदि होती है, तो यात्राके समय मक्लियोंकी ही, यदि डी० डी० टी०का प्रयोग नहीं किया गया रहता । इधर कुछ सालोंसे सरकारकी ग्रोरसे डी० डी० टी० छिड़कनेका प्रबंध होता है, यद्यपि कभी-कभी वह काफी देरसे किया जाता है। सर्दीके डरके मारे लोग बोफका बोफ कपड़ा साथमें ले जाते हैं। लेकिन इस सारी यात्रामें सिर्फ जम्नोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ ग्रौर वदरीनाथ ये चार ही स्थान ऐसे हैं, जिन्हें सर्द कहा जा सकता है ग्रौर जहाँपर दिनमें गरम पोशाक ग्रौर रातको काफी कपड़ों-की अवश्यकता होती है। लेकिन इन चारों जगहोंमें यदि आपके पंडे हैं, तो वह

श्रोढने-बिछौनेका इन्तिजाम कर देंगे, कालीकमली धर्मशालामें भी कपड़ा मिल जाता है ग्रौर केदारनाथ-बदरीनाथमें तो सस्ते किरायेपर जितना चाहें उतना कपड़ा ले सकते हैं। इसलिए सर्दीके मारे बहुतसा कपड़ा पीठपर ढोना या भरियाकी पीठपर लादकर चलना ठीक नहीं है। एक ग्रौर बातका ख्याल रखना चाहिये। यात्रियोंकी ग्रसावधानी तथा लोगोंके सफाईकी ग्रोर ध्यान न देनेसे पहिले हैजा ग्रादि बीमारियाँ हो जाया करती थीं, जिनकी रोक-थामके लिए सरकारकी ग्रोरसे वहत ध्यान दिया जाता है, और अब शायद ही कभी उनको उभड़ते देखा जाता है। पहाडमें पाखाने उठानेवाले बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए जमादार विजनौर तथा नीचेके दूसरे जिलोंसे काफी संख्यामें यात्राके समय बुला लिये जाते हैं, जिससे चट्टियोंमें गंदगी नहीं फैलने पाती। हमारे देशके यात्री स्वयं भी सफाईकी स्रोर जितना ध्यान देना चाहिये, उतना नहीं देते, विशेषकर पाखाना-पेशाव करनेके संबंधमें बहुत बेपरवाही वर्तते है। छुतकी बीमारियोंको रोकनेके लिए मुख्य-मुख्य स्थानोंपर हैजेका टीका देनेके लिए डाक्टर ग्रीर कंपीन्डर तैयार रहते हैं, जो मुक्त टीका देते हैं। टीका देनेपर किसी किसीको बुखार आ जाता है, जिससे यात्रामें थोड़ासा विघ्न हो सकता है । ग्रच्छा है, यात्री घर छोड़नेसे पहिले ही हैजेका टीका लगवा लें स्रौर स्रधिकार-प्राप्त डाक्टरसे उसका प्रमाणपत्र लेना न भलें । प्रमाणपत्र दिखला देनेपर फिर टीका लगवानेकी जरूरत नही पड़ती ।

## अध्याय १०

### यात्रायें

वैसे तो स्थानीय सड़कों या पगडंडियोंसे गढ़वालके और कितने ही दर्शनीय स्थानोंकी यात्रा की जा सकती है, किंतु यहाँ हम मुख्य-मुख्य यात्राग्रोका ही विवरण देते हैं:

## **९१.** तीर्थयात्रायें

## १. ऋषिकेश--जमुनोत्री

## (१२५ मील, ५ दिन)

|      |              | उन्नतांश | दूरी (मील) | विशेष                  |
|------|--------------|----------|------------|------------------------|
|      | ऋषिकेश       | ११०६     | 0          | डा. ता., डाव., ग्रस्प. |
|      | नरेन्द्रनगर  | 8000     | १०         | डा. ता., डाव., ग्रस्प. |
|      | टेहरी        | २५२६     | 88         | डा. ता., डाव., ग्रस्प. |
|      | सिरै         |          | ų          |                        |
| मोटर | भल्डियाना    |          | ę          | डा.                    |
|      | छाम          |          | ور         |                        |
|      | नगुण         |          | ٩          |                        |
| (    | १. धरासू     |          | بر         | डा.                    |
|      | क्ल्याणी     |          | 8          |                        |
|      | गेऊला        |          | ų          |                        |
|      | २. सिलक्यारी |          | ષ          |                        |
|      | राडीवार      |          | ૡ          |                        |
|      | डडालगाउँ     |          | २          |                        |
|      | सिमली        |          | २          |                        |
|      | ३. गंगाणी    |          | ລ          |                        |

|    | जमुनापट्टी  | Ę |
|----|-------------|---|
|    | ग्रोजरा     | Ę |
| 8. | डडोटी       | २ |
|    | रानागाउँ    | २ |
|    | हनुमानचट्टी | २ |
|    | खरसाली      | 8 |
| ५. | जमुनोत्री   | 8 |

# २. ऋषिकेश-जमुनोत्री-गंगोत्री-केदारनाथ-बदरीनाथ

|      |              | •         |    |                                    |
|------|--------------|-----------|----|------------------------------------|
| ٠    |              | (६१५ मील- |    | ६४ दिन)                            |
|      | (ऋषिकेश      | ११०६ फुट  | 0  | डा. <sup>१</sup> ता. डाब., ग्रस्प. |
|      | नरेन्द्रनगर  | 8000      | १० | डा. ता., डाव., ग्रस्प.             |
| मीटर | टेहरी        | २५२६      | ४१ | डा. ता., डाब., ग्रस्प.             |
|      | सिरै         |           | 4  |                                    |
|      | भिल्डयाना    |           | Ę  | डा.                                |
|      | छाम          |           | q  |                                    |
|      | नगुण         |           | 4  |                                    |
|      | (१. घरासू    |           | ų  | डा.                                |
|      | कल्याणी      |           | 8  |                                    |
|      | गेऊला        |           | ų  |                                    |
|      | २. सिलक्यारी |           | ų  |                                    |
|      | राडीधार      |           | ų  |                                    |
|      | डडालगाउँ     |           | २  |                                    |
|      | सिमली        |           | २  |                                    |
|      | ३. गंगाणी    |           | २  |                                    |
|      | जमुना चट्टी  |           | ą  |                                    |
|      | ग्रोजरी      |           | 8  |                                    |
|      | ४. डडोटी     |           | २  |                                    |
|      | रानागाऊं     |           | 7  |                                    |

<sup>&#</sup>x27;डा०–डाकघर, ता०–तारघर, डाब०–डाकबंगला, ग्रस्प०–ग्रस्पताल ।

| ३७० |  |
|-----|--|
|-----|--|

## हिमालय-परिचय

[बद्रीनाय

|     | हनुमान च           | ट्टी    | २     |                         |
|-----|--------------------|---------|-------|-------------------------|
|     | खरसाली             |         | 8     |                         |
| ų.  | . जमुनोत्री        | १००००   | 8     |                         |
| ξ.  | . सिमली            |         | २५    | यहाँतक उसी रास्ते लौटना |
|     | सिंगोट             |         | ७॥    |                         |
|     | नाकोरी             |         | 311   |                         |
| 9.  | उत्तरकाशी          | (बाड़ा- |       |                         |
|     | हाट)               | 3000    | Ę     | डा. ग्रस्प.             |
|     | गंगोरी             |         | ą     |                         |
|     | नैताला             |         | ą     |                         |
| ८.  | मनेरी              | ४३८०    | 8     |                         |
|     | कुम्हाल्टी         |         | 8     |                         |
|     | मल्ला-चट्टी        | ४८५०    | २     |                         |
| ९.  | भटवाड़ी            |         | २     |                         |
|     | भुक्की             |         | Ę     |                         |
| ₹o. | गंगनानी            |         | ą     | डा.                     |
|     | लोहारीनाग          | г       | ४     |                         |
| ११. | सुक्खी             |         | 4     |                         |
|     | भाला               |         | 74    |                         |
|     | हरसिल              | ८१००    | २     | डi.                     |
| १२. | धराली              |         | २॥    |                         |
|     | जांगला             |         | 8     |                         |
|     | भैरोघाटी           |         | शा    |                         |
|     | गगोत्री            | १०३००   | ६॥    | डां.                    |
|     | गोमुख              |         | १८    |                         |
|     | गंगोत्री           |         | १८    |                         |
| १९. | मल्लाचट्टी         |         | ४० पा | हेले रास्ते लौटना       |
|     | सौराकी गा          | ड       | ₹     |                         |
|     | फूयालू             |         | ą     |                         |
|     | छूणाच <u>ट्</u> टी |         | ₹     |                         |
| २०. | बैलक               |         | 8     | . •                     |
|     |                    |         |       |                         |

| पगराणा          |             | 4    |     |
|-----------------|-------------|------|-----|
| भाना            |             | 8    |     |
| ग्रगूडा         |             | 3    |     |
| २१. बूढ़ाकेदार  | ४३८०        | २    |     |
| भैरव वट्टी      |             | ६॥   |     |
| २२. भोटचट्टी    |             | ३    |     |
| धुत्तू          |             | 9    |     |
| २३. दुफन्दा     |             | Ę    |     |
| पॅवाली          | ११३६४       | ₹    |     |
| २४. मग्गूको मां | ंडा <b></b> | 9    |     |
| तिरजुगीना       |             | ų    | डा. |
| सोमद्वारा       |             | ३।   |     |
| २५. गौरीकुड     | ६५००        | ¥    | डा. |
| रामबाड़ा        |             | 8    |     |
| २६. केदारनाथ    | ११७५३       | Ą    | डा. |
| २७. गौरीकुंड    |             | ৩    |     |
| · रामपुर        |             | 9    |     |
| २८. फाटा        | ५२५०        | na.  | डा. |
| • मैखंडा        |             | २    |     |
| ब्योङ्-मल्ल     | τ           | २    |     |
| भेत (नाराय      | गणकोटी )    | १॥   |     |
| नाला            |             | 2    |     |
| २९. ऊखीमठ       | ४३००        | ą    | डा. |
| गणेशचट्टी       |             | ३॥   |     |
| ३०. पोथीबासा    |             | ų    |     |
| दोगलभीटा        | 9900        | 11   |     |
| वनियाकुंड       |             | \$11 |     |
| चोपता           |             | 8    | डा. |
| तुंगनाथ         | १२०७०       | ₹    |     |
| ३१. जंगलचट्टी   |             | ş    |     |
| पांगरवासा       |             | २॥   |     |
|                 |             |      |     |

| ३७२  |                 | हिमालय-परिचय | ι (٤) | १०८१।३                 |
|------|-----------------|--------------|-------|------------------------|
|      | मंडल            |              | 8     | डा.                    |
|      | ३२. गोपेश्वर    |              | ह्या  |                        |
|      | । चमोली         | ३१५०         | ₹     | डा.                    |
|      | मठ              |              | 7     |                        |
|      | छिनका           |              | १॥    |                        |
| मोटर | बावला           |              | २     |                        |
|      | सियासैण         |              | 8     | डा.                    |
|      | हाट             |              | ?     |                        |
|      | ्रे३३. पीपलकोटी | 8000         | 7     | डा. ता., डाब.          |
|      | गरुड़गंगा       |              | 311   |                        |
|      | <b>टंग</b> णी   |              | शा    |                        |
|      | पातालगंगा       |              | Ą     |                        |
|      | गुलाबकोठी       | ५३००         | २     |                        |
|      | ३४. हेलंग       | 4000         | २     | डा.                    |
|      | खनोल्टी         |              | 21    |                        |
|      | भड़कुला         |              | १।    |                        |
|      | सिंहघार         |              | ₹     |                        |
|      | जोशीमठ          | ६१५०         | 11    | डा. ता., डाब.          |
|      | विष्णुप्रयाग    | ४५००         | २     |                        |
|      | ३५. घाट         |              | 8     |                        |
|      | पांडुकेश्वर     | ६०००         | 2     | डा. ता., डाब.          |
|      | लामबगड़         | 9000         | ą     |                        |
|      | हनुंमानचट्टी    | 6000         | ₹     |                        |
|      | २६. बदरीनाथ     | १०२४४        | eq    | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|      | (४०. चमोली      | ३१५०         | 88    | उसी रास्ते लौटना       |
|      | मैठागा          |              | 3     |                        |
|      | नंदप्रयाग       | ₹000         | ą     | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
| मोटर | र सोनला         | 2600         | ₹     |                        |
|      | लंगासू          |              | 8     |                        |
|      | उमट्टा          |              | 8     |                        |
|      | कर्णप्रयाग      |              | २     | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |

|        | _   |                |      |            |                        |
|--------|-----|----------------|------|------------|------------------------|
|        | ſ   | चटुवापीपत      |      | 8          | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|        |     | गौचर           |      | २          |                        |
|        | ļ   | कमेडा          |      | २          |                        |
|        |     | नगरासू         |      | Ą          |                        |
|        | 1   | शिवानंदी       |      | R          |                        |
|        |     | सुमेरपुर       |      | हा।        |                        |
| मोटर - | 1   | रुद्रप्रयाग    | 2000 | २॥         | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|        |     | गुलाबराय       |      | २          |                        |
|        |     | खांकरा         |      | ų          |                        |
|        |     | छांतीखाल       | 3800 | Ш          |                        |
|        |     | भट्टीसेरा      |      | 8          |                        |
|        | ļ   | सुकिरता        |      | २॥         |                        |
|        | 88. | श्रीनगर        | १९०० | ų          | डा. ता., डाब., श्रस्प. |
|        |     | विल्वकेदार     |      | Ę          |                        |
|        |     | श्ररणी         |      | २          |                        |
|        |     | रामपुर         |      | R          |                        |
|        |     | काल्टा         |      | २।         |                        |
|        | ४२. | रानीवाग        | 9000 | <b>१11</b> | डा., डाव.              |
|        |     | सीताकोटी       |      | १॥         |                        |
|        |     | विद्याकोटी     |      | २          |                        |
|        |     | बाह—-देवप्रयाग | 9000 | ų          | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|        |     | सौंक           |      | ?          |                        |
|        |     | उमरासू         |      | २॥         |                        |
|        |     | छालडी          |      | २।         |                        |
|        | ४३. | व्यासघाट       | १६५० | 3          | डा., डाब.              |
|        |     | कांडी          |      | ₹          |                        |
|        | 88. | सेमलचट्टी      |      | ₹          |                        |
|        |     | महादेवसैण      |      | ų          |                        |
|        |     | वन्दरभेल       |      | ₹          |                        |
|        |     | कुंडचट्टी      |      | ₹          |                        |
|        |     | न्योडलाल       |      | २          |                        |

| ३७४                   |     |                    | हिमालय-परिचय                      | (१)        | [ 808818                                                                                |
|-----------------------|-----|--------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     | बड़ी विजनी         |                                   | 8          |                                                                                         |
|                       | ४५. | छोटी बिजनी         | २५००                              | 8          |                                                                                         |
|                       |     | नाईमोहन            |                                   | २          |                                                                                         |
|                       |     | महादेवसैण          |                                   | 8          |                                                                                         |
|                       |     | गूलर चट्टी         |                                   | २          |                                                                                         |
|                       |     | गरुड़ चट्टी        |                                   | 8          |                                                                                         |
|                       |     | लक्ष्मणभूला        | ११००                              | २          | डा. ता., डाब.                                                                           |
|                       |     | मुनीकी रेती        |                                   | 8          |                                                                                         |
|                       | ४६. | ऋषिकेश             | ११०६                              | 8          | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                                  |
|                       |     | 3                  | . ऋषिकेश—-<br>मील<br>११०६<br>४००० | -गंगोर्त्र | t                                                                                       |
|                       |     | (१५०॥              | मील                               | 6          | : दिन)                                                                                  |
|                       |     | ऋषिकुश             | ११०६                              | 0          | डा. ता., डाव., श्रस्प.<br>डा. ता., डाब., श्रस्प.<br>डा. ता., डाब., श्रस्प.<br>डा., डाव. |
| मोटर                  | j   | नरेन्द्रनगर        | 8000                              | १०         | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                                  |
| 4101                  |     | टेहरी              | २५२६                              | 88         | डा. ता., डाब., ग्रस्प <b>.</b>                                                          |
|                       |     |                    |                                   |            | डा., डाव.                                                                               |
|                       |     | डूँडा              |                                   | 6          |                                                                                         |
|                       |     |                    | गडाहाट) १३०००                     |            | डा., डाब., ग्रस्प.                                                                      |
|                       | 8.  | मनेरी              |                                   | १०         |                                                                                         |
|                       |     | मल्ला चट्टी        | ४८५०                              | Ę          |                                                                                         |
|                       | •   | गंगनानी            |                                   | 88         | डा., डाब.                                                                               |
|                       | €.  | सु <del>व</del> खी |                                   | 9          |                                                                                         |
|                       |     | हरसिल              | ८१००                              | બ          |                                                                                         |
|                       |     | घराली              | १०३००                             | शा         |                                                                                         |
|                       | ۷.  | गंगोत्री           | 80300                             | १३         | डा., डाब.                                                                               |
| ४. ऋषिकेश-चिनी (कनौर) |     |                    |                                   |            |                                                                                         |
|                       |     | (80                | √४ मील                            | ११ दिन     | ·)                                                                                      |
| _                     | -   | ऋषिकेश             | ११०६                              | 0          | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                                  |
| मोट                   | ₹ { | नरेन्द्रनगर        | 8000                              | 80         | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                                  |
|                       | Į   | टेहरी              | २५२६                              | ४१         | ा. ता., डाब., ग्रस्प.<br>डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                         |
|                       |     |                    | ो सभी चट्टियोंके ब                |            |                                                                                         |

| केदारनाः | य ]                                                 | यात्रायें  |               | ३७५                    |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
|          | १. धरासूँ                                           |            | २६            | डा., डाब.              |
|          | डूँड <u>ा</u>                                       |            | 6             |                        |
|          | २. उत्तरकाशी                                        | 3000       | 9             | डा., डाव.              |
|          | ३. मनेरी                                            | ४३००       | § 0           |                        |
|          | मल्लाचट्टी                                          | ४८००       | ६             |                        |
| •        | ४. गंगनानी                                          |            | ११            | डा., डाब.              |
|          | सुक्खी                                              |            | 9             |                        |
|          | ५. हरसिल                                            | <b>600</b> | 4             |                        |
|          | ७. छितकुल                                           |            | १८(?)         |                        |
|          | ८. सङ्ला                                            |            | ५(?)          |                        |
| ,        | ९. ब्रूये                                           |            | ८(?)          |                        |
|          | ०. शोङ्टङ्                                          |            | <b>१०(</b> ३) |                        |
| 8        | १. चिनी                                             |            | , ,           | डा., डाब.              |
|          | ५. ऋषिके                                            | श-केदारना  | थ' (पैदर      | ਰ)                     |
|          | (१३८                                                | मील :      | १३ दिन)       |                        |
|          | ऋषिकेश                                              | ११०६       | 0             |                        |
|          | लक्ष्मणभूला                                         | ११००       | २             |                        |
|          | १. छोटी बिजनी                                       | 2400       | 88            |                        |
|          | बंदरभेल                                             |            | ६             |                        |
| ,        | २. सेमलचट्टी                                        |            | 6             |                        |
|          | ३. व्यासघाट                                         | १६५०       | 6             |                        |
| `        | ४. बाह–देवप्रयाग                                    | 2000       | ८॥।           | डा., डाब.              |
|          | रानीबाग                                             | 2000       | ८॥            | डा., डाब.              |
|          | ५. विल्वकेदार                                       |            | ZIII          |                        |
|          | ६. श्रीनगर <sup>°</sup>                             | 8800       | ₹             | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
| मोटर 🕻   | ६. श्रीनगर <sup>°</sup><br>भट्टीसेरा<br>७. छांतीसाल |            | ७॥            |                        |
|          | ७. छांतीखाल                                         | ३१००       | ३॥            | •                      |
| į        | ८. रुद्रप्रयाग                                      | 7000       | ९॥            | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>विशेषके लिये देखो यात्रा २ । <sup>र</sup>श्रीनगरसे रुद्रप्रयाग तक मोटर द्वारा भी जा सकते हैं ।

|     | छतोली         |       | ų    |           |
|-----|---------------|-------|------|-----------|
|     | मठ            |       | 8    |           |
|     | रामपुर        |       | 8    |           |
|     | सोरग          | २३००  | २    | डा.       |
| 9.  | ग्रगस्तमुनि   | 3000  | शा   | डा., डाब. |
|     | सौडी          |       | २    |           |
|     | चंद्रापुरी    |       | २    |           |
|     | भीरी          |       | शा   | डा.       |
|     | बटवलचारी      | ३०००  | शा   |           |
|     | कुंड          |       | ?    |           |
| ₹o. | गुप्तकाशी     | ४८५०  | शा   | डा., डाब. |
|     | नाला          |       | 811  |           |
|     | भेत (नारायणको | ग्री) | २    |           |
|     | व्योग-मल्ला   |       | 118  |           |
|     | मैखंडा        |       | २    |           |
|     | फाटा          | ४२५०  | २    | डा., डाव. |
| ११. | रामपुर        |       | ₹    | डा., डाव. |
|     | तिरजुगीनारायण |       | हा।। |           |
| १२. | गौरीकुंड      | ६५००  | ६।   | डा., डाब. |
|     | रामबाड़ा      |       | 8    |           |
| ₹₹. | केदारनाथ      | ११७५३ | Ą    | डा., डाब. |
|     |               |       |      |           |

## ६. ऋषिकेश-केदारनाथ

|      | (        | १४१ मील,                           |      |      | ६ दिन )                        |
|------|----------|------------------------------------|------|------|--------------------------------|
| •    | ſ        | ॠषिकेश<br>देवप्रयाग<br>कीर्त्तिनगर | १११६ | o    | डा. ता., डा <b>ब., ग्रस्प.</b> |
| मोटर | ₹        | देवप्रयाग                          | १५५० | ४२   | डा. ता., डाब.                  |
|      | 1 8.     | कीत्तिनगर                          |      | २१   | डा.                            |
| भोदर | <b>{</b> | श्रीनगर<br>रुद्रप्रयाग             | १९०० | ३ पै | दल डा. ता., डाब., ग्रस्प.      |
| नाटर |          |                                    | 2000 | ₹ ₹  | डा. ता., डाब., ग्रस्प.         |
|      | ٧,       | गुप्तकाशी                          |      | २४   | डा., डाब.                      |

|         | •   |
|---------|-----|
| बदरानाथ |     |
|         | - 3 |

#### यात्रायें

₹७**७** 

|                      | ५. तिरजुगी                                                     |              | १६॥।       | डाब.                                                                             |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      | ६. केदारनाथ                                                    | ११८५३        | १३।        | डा., डाब.                                                                        |  |  |  |
|                      |                                                                | <del></del>  |            | .*                                                                               |  |  |  |
| ७ . ऋषिकेश-बदरीनाथ 🎺 |                                                                |              |            |                                                                                  |  |  |  |
|                      | (१४७ मी                                                        | ल,           | ७ दि       | न)                                                                               |  |  |  |
|                      | ऋषिकेश                                                         | १११६         | 0          | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                           |  |  |  |
| मोटर                 | < देवप्रयाग                                                    | १५५०         | ४३         | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                           |  |  |  |
|                      | देवप्रयाग<br>१. कीर्त्तिनगर                                    |              | 38         | डा.                                                                              |  |  |  |
| 1                    | , श्रीनगर                                                      | १९००         | 3          | ्रुडा. ता., डाव,. ग्रस्प.                                                        |  |  |  |
|                      | रुद्रप्रयाग                                                    | २०००         | ् २०॥<br>- | ँडा. ता., डाब., <b>ग्रस्प.</b>                                                   |  |  |  |
|                      | गौचर                                                           |              | १५         |                                                                                  |  |  |  |
|                      | कर्णप्रयागं                                                    |              | ६          | डा. ता., डाव., ग्रस्प.                                                           |  |  |  |
| मोटर                 | नंदप्रयाग                                                      | ३०००         | <b>१</b> ३ | डा. ता., डाव.                                                                    |  |  |  |
|                      | चमोली                                                          | ३१५०         | € 5        | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                           |  |  |  |
|                      | सियासैण                                                        |              | દ્યા       | <u>ड</u> ï.                                                                      |  |  |  |
|                      | २. पीपलकोटी                                                    | 8000         | भ          | डा. ता., डाव.                                                                    |  |  |  |
|                      | ३. गुलावकोठी                                                   | ५३००         | १०         | डा., डाब.                                                                        |  |  |  |
|                      | ४. जोशीमठ                                                      | ६१५०         | 9          | डा. ता., डाब.                                                                    |  |  |  |
|                      | ५. पांडुकेश्वर                                                 | <b>६</b> ००० | 6          | डा., डाव.                                                                        |  |  |  |
|                      | हनुमानचट्टी                                                    | 6000         | Ę          | ./                                                                               |  |  |  |
|                      | ६. वदरीनाथ                                                     |              | 4/2        | र्<br>2डा. ता., डाव., ग्रस्प∙                                                    |  |  |  |
|                      | ८. ऋषि                                                         | केश-केदारना  | थ-बंदरी    | र्टेडा. ता., डाव., ग्रस्प.<br><del>१)                                     </del> |  |  |  |
|                      | (२४३ मं                                                        | ोल           | १६ दि      | न)                                                                               |  |  |  |
|                      | ऋषिकेश                                                         | १११६         | 6          | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                           |  |  |  |
| मोटर                 | र्दे देवप्रयाग                                                 | १५५०         | ४२         | डा. ता., डाब,.                                                                   |  |  |  |
|                      | १. कीत्तिनगर                                                   |              | २१         | डा.                                                                              |  |  |  |
|                      | ऋषिकेश<br>देवप्रयाग<br>१. कीत्तिनगर<br>अनिगर<br>२. रुद्रप्रयाग | १९००         | ¥          | डा. ता., डाब., ग्रस्प.                                                           |  |  |  |
| माटर                 | २. रुद्रप्रयाग                                                 | 2000         | 2011       | डा. ता., डाब.                                                                    |  |  |  |
|                      | ४. गुप्तकाशी                                                   | ४८५०         | २४         | डा., डाब.                                                                        |  |  |  |
|                      | नाला                                                           |              | <b>?11</b> |                                                                                  |  |  |  |

| ५.          | फाटा          | ५२५०          | ७॥  | डा., डाब.              |
|-------------|---------------|---------------|-----|------------------------|
| Ę.          | गौरीकुंड      | ६५००          | १०  | डा., डाब.              |
| ७.          | केदारनाथ      | ११७५३         | ৩   | डा., डाब.              |
|             | नाला          |               | २४॥ |                        |
| ८-९.        | ऊखीमठ         | ४३००          | . ३ | डा., डाब.              |
|             | पोथीबासा      |               | ८॥  |                        |
| १०.         | चोपता         |               | Ę   | डा., डाब.              |
|             | तुंगनाथ       | <b>१</b> २०७२ | Ę   |                        |
|             | जंगलचट्टी     |               | Ę   |                        |
| ११.         | मंडल          |               | ६॥  | डा., डाव.              |
|             | चमोली         | ३१५०          | ७॥  | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
| <b>१</b> २. | सियासैण       |               | ६॥  | डा., डाब.              |
|             | पीपलकोटी      | 8000          | ₹   | डा. ता., डाब.          |
| १३.         | गुलाबकोटी     | ५३००          | १०  | डा., डाब.              |
| १४.         | जोशीमठ        | ६१५०          | 9   | डा. ता., डाब.          |
| १५.         | पांडुकेश्वर े | ६०००          | 6   | डा. डाब.               |
|             | हनुमानचट्टी   | 6000          | ६   |                        |
| १६.         | बदरीनाय       | १०२४४         | فر  | डा. ता., <b>डाब.</b>   |
|             |               |               |     |                        |

## **९२. मानसरोवर-यात्रा**

मानसरोवरके मुख्य मुख्य रास्ते हैं—'गंगोत्रीके पास' (जालूखगा)से, बदरीनाथके पास (माणां)से, ग्रौर नीतीसे होकर। मानसरोवर-क्षेत्रमें निम्न दर्शनीय स्थान हैं—

|                             | मील        |
|-----------------------------|------------|
| कैलास-परिक्रमा              | ३२         |
| कैलास—ग्यानिमा (मंडी)       | ३८         |
| " — तीर्थपुरी               | २८         |
| " —-दुल-बू (गोम्पा)         | 28         |
| " —मानसरोवर                 | <b>१</b> ६ |
| " —र्सिघु-उद्गम (ताप्-छेना) | ४६         |
| बरखातग्-चङ्-यो-उद्गम        | ६५         |

| '' —-ब्रह्मपुत्र-उद्गम | ९२ |
|------------------------|----|
| "सतलज-उद्गम            | २२ |
| मानसरोवर-परिक्रमा      | ५४ |
| रावगह्रद-परिक्रमा      | ७७ |

### ९. ऋषिकेश-गंगोत्री-मानसरोवर

|        |                    | (२९६ १      | मील   | २७ दिन) |                  |
|--------|--------------------|-------------|-------|---------|------------------|
|        | ऋषिवे              | <b>হ</b> হা | ११०६  | 0       |                  |
|        | नरेन्द्रन          | <b>ग</b> र  | 8000  | १०      |                  |
| . माटर | नरेन्द्रन<br>टेहरी |             | २५२६  | ४१      |                  |
| . मोटर | १. घरासू           |             |       | २६      |                  |
|        | २. उत्तरकार्श      | ì           | 3000  | १७      |                  |
|        | ३. मनेरी           |             |       | १०      |                  |
|        | मल्लाचर्ट्ट        | ì           |       | Ę       |                  |
|        | ४. गंगनानी         |             |       | ११      |                  |
|        | ५. सुक्खी          |             |       | 9       |                  |
|        | हरसिल              |             |       | 4       |                  |
| •      | ६. धराली           |             |       | शा      |                  |
|        | जंगला (ः           | बट्टी)      |       | 8       |                  |
|        | कोपङ्              |             |       | 8       |                  |
|        | ७. लामाथङ्         |             |       | ZIII    |                  |
|        | ८. नेलङ्           |             |       | ७॥      | गाँव             |
|        | ९. दो-सुम्दो       |             |       | टा।     | गाँव             |
|        | १०. ति-पानी        | (?)         |       | ११।     |                  |
|        | ११. मंडी           |             |       | ९।      |                  |
|        | जेलू-ख-ग           | ा(घाटा)     | १७४९० | ₹۱      |                  |
|        | १२. स्रोप्-नदी     |             |       | 81      |                  |
|        | १३. पु-लिङ् (      |             |       | १६।     |                  |
|        | १४. शरबा-रब        | •           |       | ९। माणा | का रास्ता यहाँसे |
|        | १५. थोलिङ्(        | गोम्पा)     |       | २२      | गाँव             |

| <b>१</b> ६. | मङ्-नङ्         |       | १३  |
|-------------|-----------------|-------|-----|
| १७:         | दापा            | 88000 | १४  |
| १८.         | नुबरा (मंडी)    |       | ६॥  |
| १९:         | ङोङ्-बू         |       | १४  |
| २०.         | रा-नग्          |       | पा। |
| २२.         | सिब्-चिलम्      |       | १९  |
| २३.         | गु-नि-यङ्-ती    |       | १५  |
| २४.         | ग्यनिमा (मंडी)  |       | १३  |
| २५.         | छू-मिक्-शला     |       | १६॥ |
| २६.         | कैलाश (दर्-छेन) | २२०२८ | २१। |
| २७.         | मानसरोवर        | १४९५० | १६  |

## १०. ऋषिकेश-माणा (बदरीनाथ)-मानसरोवर

|      | (४५६           | मील,  | २६  | दिन)                           |
|------|----------------|-------|-----|--------------------------------|
|      | <b>ऋषिकेश</b>  | १११६  | 0   | डा. ता., डाब., ग्रस्प.         |
| मोटर | 🖁 देवप्रयाग    | १५५०  | ४२  | डा. ता., डाब.                  |
|      | १. कीत्तिनगर   |       | २१  | डा.                            |
|      | ( श्रीनगर      | १९००  | ą   | डा. ता., डाब., ग्रस्प.         |
|      | रुद्रप्रयाग    | 7000  | २०॥ | डा. ता., डा <b>ब</b> .         |
| मोटर | कर्णप्रयाग     |       | २१  | डा. ता., डाब.                  |
|      | नन्दप्रयाग     | 3000  | १३  | डा. ता., डाब.                  |
|      | २. चमोली       | ३१५०  | Ę   | डा. ता., डाब., ग्रस्प.         |
|      | (३. पीपलकोटी   | 8000  | ९॥  | डा. ता., डाब.                  |
|      | ४. गुलाबकोटी   | ५३००  | १०  | डा., डाब.                      |
|      | ५. जोशीमठ      | ६१५०  | 9   | डा. ता., डाब.                  |
| -    | ६. पांडुकेश्वर | ६०००  | 6   | डा., डाब:                      |
|      | ७. बदरीनाथ     | १०२४४ | ११  | ङा. ता., डा <b>ब., श्रस्प.</b> |
|      | माणा           | १०५०० | २   | गाँव                           |
|      | मूसापानी       |       | ų   |                                |
|      | घासटोली        |       | ₹   |                                |
|      | ८. चमराँव      |       | 8   |                                |

| मानसरोवर ]       | यात्रायें     |            |           |
|------------------|---------------|------------|-----------|
| सरस्वती          |               | ų          |           |
| राता कोना        |               | 7          |           |
| ९. जगराँव        |               | 8          |           |
| माणावुरा         | १८४०२         | ₹          |           |
| -                |               | ←:         | भारत-सीमा |
| १०. पोती         |               | 9          |           |
| जगराँव           |               | 6          |           |
| ११. शिपुक        |               | ₹.         |           |
| चारङ्ला          | १६४००         | Ŗ          |           |
| ं १२. रामूरा     |               | १०         |           |
| १३. छाँकरा       |               | १०         |           |
| १४. रत्तूखाना    | १६४००         | २०         |           |
| १५-१६. थोलिङ्    | <b>१</b> २२०० | ३८         | गाँव      |
| १७. मङ्नङ्       |               | १३         |           |
| १८. दापा         | १४०००         | १४         | गाँव      |
| १९. नबरा (मंडी)  |               | ६॥         |           |
| ङोङ्-बू          |               | १४         |           |
| २०. रानग्-छू     |               | ५॥         |           |
| २१. सिब-चिलम     |               | १९।        |           |
| २२. गु-नि-यङ्-ती |               | १५         |           |
| २३. ग्यानिमा     |               | <b>१</b> ३ |           |
| २४. छू-मिक्-शला  |               | १६॥        |           |
| २५. कैलाश        | २२०२८         | २१॥        |           |
| २६. मानसरोवर     | १४०५०         | १६         |           |

## ११. ऋषिकेश-नीती (दम्जन) मानसरोवर

मोटर

|   | (३३६         | मील, | १८ दिन | 1)                     |
|---|--------------|------|--------|------------------------|
| ( | ऋषिकेश       | १११६ | o      | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
| ₹ | देवप्रयाग    | १५५० | ४२     | डा. ता., डाब.          |
| ł | १. कीत्तिनगर |      | २१     | डा.                    |

|             | ¦ श्रीनगर                                           | १९००  | ą          | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|
|             | रुद्रप्रयाग                                         | 2000  | २०॥        | डा. ता., डाब.          |
| <del></del> | कर्णप्रयाग                                          |       | २१         | डा. ता., डाब.          |
| मोटर        | नन्दप्रयाग                                          | 3000  | <b>१</b> ३ | डा., डाब.              |
|             | २. चमोली                                            | ३१५०  | Ę          | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|             | कर्णप्रयाग<br>नन्दप्रयाग<br>२. चमोली<br>३. पीपलकोटी | 8000  | ९॥         | डा. ता., डा <b>ब</b> . |
|             | ४. गुलाबकोटी                                        | ५३००  | १०         | डा., डाब.              |
|             | ५. जोशीमठ                                           | ६१५०  | 9          | डा. ता., डाब.          |
|             | ६. तपोवन                                            |       | ও          | डाब.                   |
|             | रिणी                                                |       | 8          | ,                      |
|             | सुराईं (ठोठा)                                       |       | 4          | गाँव                   |
|             | ७. गाड़ी                                            |       | ₹ ·        |                        |
|             | जुम्मा ग्वाड                                        |       | 8          |                        |
|             | भावकुंड                                             |       | Ę          |                        |
|             | ८. मलारी                                            | १००१४ | ą          | गाँव                   |
|             | बम्पा                                               |       | 9          | डा.                    |
|             | ९. नीती गाँव                                        | ११४६० | 8          |                        |
|             | बिमलास                                              |       | 9          |                        |
|             | १०. दमजन पड़ाव                                      |       | ३।         | 1                      |
|             | . दमजन नीतीधुरा                                     |       | 1109       |                        |
|             |                                                     |       | <b>←</b> ; | भारत-सीमा              |
|             | ११. होती पड़ाव                                      |       | Ę          |                        |
|             | तोननला                                              |       | ₹॥         |                        |
|             | सग                                                  |       | 8          |                        |
|             | १२. छलम्पा                                          |       | ६          |                        |
|             | डाकर                                                |       | ६          |                        |
|             | १३. तिसुम                                           |       | ६॥         |                        |
|             | सिव चिलम                                            |       | ₹1         |                        |
|             | १४. गु-नि-यङ्-ती                                    |       | १५         |                        |
|             | १५. ग्यानिमा                                        |       | <b>१</b> ३ |                        |
|             | १६. छू-मिक्-श-ला                                    |       | १६॥        |                        |
|             |                                                     |       |            |                        |

१-८. ऋषिकेश-नीती

| १७. कैलाश                          |           | २१॥         | _              |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|--|--|--|--|
| १८. मानसरोवर                       | १४०५०     | <b>१</b> ६  |                |  |  |  |  |
| १२. ऋषिकेश-नीती (चोरहोती)-मानसरोवर |           |             |                |  |  |  |  |
| (३२६ मील,                          |           | १७ वि       | ान)            |  |  |  |  |
| १. ऋषिकेश                          | . १११६    | o           | देखो यात्रा १० |  |  |  |  |
| ४. जोशीमठ                          | ६१५०      | १५५         |                |  |  |  |  |
| ५. तपोवन                           |           | ৩           |                |  |  |  |  |
| ६. सुराईं                          |           | 9           |                |  |  |  |  |
| ७. मलारी                           | १००१४     | १६          |                |  |  |  |  |
| बम्पा                              |           | ৩           |                |  |  |  |  |
| ८. नीती गाँव                       | ११४६०     | 8           |                |  |  |  |  |
| कसै                                |           | Ą           |                |  |  |  |  |
| कालाजावर                           |           | n n         |                |  |  |  |  |
| ९. चोरहोती-धुरा                    |           | ৩           |                |  |  |  |  |
| बंजर तल्ला                         |           | शा          |                |  |  |  |  |
| बंजर-मल्ला                         |           | <b>१</b> 11 |                |  |  |  |  |
| रिमखिन                             |           | 8           |                |  |  |  |  |
| होती पड़ाव                         |           | २           |                |  |  |  |  |
| १०. तोननला                         |           | 311         |                |  |  |  |  |
| ११. डाकर                           | •         | १६          |                |  |  |  |  |
| १२. सिबचिलम                        |           | 3111        |                |  |  |  |  |
| <b>१३. गु-नि-यङ्-</b> ती           |           | १५          |                |  |  |  |  |
| १४. ग्यनिमा                        |           | <b>१</b> ३  |                |  |  |  |  |
| १५. छु-मिक्-श-ला                   |           | १६।         |                |  |  |  |  |
| १६. कैलाश                          |           | २१॥         |                |  |  |  |  |
| मानसरोवर                           | १४०५०     | <b>१</b> ६  |                |  |  |  |  |
| १३. ऋषिकेश-                        | नीती (गणे | शगंगा)-म    | गानसरोवर       |  |  |  |  |
| (३४५। मील,                         |           | १८ दिन)     |                |  |  |  |  |

१९८ देखो यात्रा १०,१२

| <b>\$</b> ८४         | हिग              | गालय-परिचय ( | १)         | [ १०८८।१४ |
|----------------------|------------------|--------------|------------|-----------|
|                      | गोटिङ्           |              | ८।         |           |
| ٩.                   | शापुक            |              | ₹॥         |           |
|                      | खखेँसिया         |              | 8          |           |
|                      | गिलडुङ्          |              | 8          |           |
| १०.                  | गणेशगंगा         |              | २          |           |
|                      | स्युङ्-लुङ्      | •            | २ <b>१</b> | ,         |
|                      | नीतीघुरा         |              | ४।         |           |
| ११.                  | चङ्-लू           |              | <b>१</b> २ |           |
| <b>१</b> २.          | नबरा मंडी        |              | ११॥        |           |
| ? 3.                 | ङोङ्-बू (गोम्पा) |              | <b>१</b> ४ |           |
| १४.                  | सिबचिलम          | ,            | २३।        |           |
|                      | गु-नि-यङ्-ती     | `            | ४१         |           |
|                      | ग्यानिमा         |              | 91         |           |
| <b>१</b> ६.          | छु-मिक्-श-ला     |              | १६।        |           |
|                      |                  | २२०२८        | २१॥        |           |
| १८.                  | मानसरोवर         | १४०५०        | १६         |           |
| १४.                  | ऋषिकेश-गंगोः     | त्री-मानसरोव | र-लिपूलेख  | -अल्मोड़ा |
|                      | (५०३॥ मील,       | 8            | २ दिन)     | ;         |
| मोटर (               | ऋषिकेश           |              | ٥          |           |
| मोटर <b>{</b><br>११. | धरासू            |              | ৩৩         |           |
| ٧.                   | हरसिल            |              | 46         |           |
|                      | जङ्ला            |              | ७॥         |           |
|                      | कोपङ्            |              | ?          |           |
| ₹.                   | डांडा            |              | शा।        |           |
|                      | करचा             |              | ३॥         |           |
|                      | लामाथाङ्         |              | शा         |           |
|                      | नेलङ्            |              | ७॥         |           |
| ۷.                   | दो-सुम्-दो       |              | ८॥         |           |
| ۶.                   | तिपानी           |              | ११।        |           |
| 9.0                  | गंनी             |              | 01         |           |

९।

१०. मंडी

| ११. जेलूखागा(घुरा)       | १७४९०   | ₹1         |                      |
|--------------------------|---------|------------|----------------------|
| १२. पुलिङ् <sup>१</sup>  |         | १६।        |                      |
| १३. शरबा-रब्             |         | 61 ±       | ।।णाघाटाका रास्ता भी |
| १४. थोलिङ्               | १२२००   | २२         |                      |
| १५. मङ्-नङ्              |         | ₹ ₹        |                      |
| १६. दावा (दापा)          | 8,8000  | 88         | गाँव                 |
| १७. नुबरा                |         | ६॥         |                      |
| १८. ङोङ्-बू              |         | 68         |                      |
| १९. रा-नग्-छू            |         | पा।        |                      |
| २०. सिब्-चिलम्           |         | 88 .       | माणा-रास्ता भी       |
| २१. <b>गु-नि-यङ्-</b> ती |         | १५         |                      |
| २२. ग्यनिमा (मंडी)       |         | <b>१</b> ३ |                      |
| २३. छू-मिक्-श-ला         |         | १६।        |                      |
| २४. दर-छेन् (कैलाश)      |         | २१॥        |                      |
| २५. मानसरोवर             | १४९५०   | १६         |                      |
| गुरला                    | १६२००   | ९॥।        | (घाटा )              |
| २६. गुरला-फुग(गौरी       | उड्यार) | ४          |                      |
|                          | १५०००   | श्रा       |                      |
| २७. तकलाकोट              | १३१००   | १६         |                      |
| २८. पाला                 | 8,9000  | Ę          | धर्मशाला             |
| २९. लीपू-लेख(घाटा)       | १६७५०   | ९।         |                      |
|                          |         |            | ←भारत-सीमा           |
| ३०. कालापानी             | १२०००   | 88         |                      |
| गर्-ब्याङ्               | १०३३०   |            | धर्मशाला             |
| ३१. बुंदी                | 6600    | ZIII       | धर्मशाला             |
| मालपा                    | ७२००    | शा         | धर्मशाला             |
| निजङ् (जलपान)            | •       | ५॥।        |                      |
| ३२. जीपती                | 6000    | ११         | <b>धर्मशाला</b>      |
| सिरखा                    |         | 11         | धर्मशाला             |

<sup>&#</sup>x27;यह नेलङ् श्रौर कनौरवालोंकी मंडी जुलाई-श्रगस्तमें लगती है।

| हिमालय-परिचय | τ ( १ ) |
|--------------|---------|
| .6           | . ( • ) |

| सिरदंग       | r                 | 8111     | घर्मगाला            |   |
|--------------|-------------------|----------|---------------------|---|
| तिथला        | कोट ९०६८          | 118      |                     |   |
| सोसा         | 6600              | ¥        | धर्मगाला            |   |
| ३३. पङ्गू    | ६९००              | દ્       | प्रथमगाँव           |   |
| ३४. खेला     | ७,५००             | 6        | दूकान (दू०)         |   |
| ३५. धरचूल    | т                 | १०       | दू.                 | ě |
| वलवा         |                   | ६॥       | डाव., दू.           |   |
| ३६. जौल-ि    | ज-बी २१००         | <b>4</b> | दू.                 |   |
| ग्रस्कोट     | 4,000             | ં૭       | डाब. (जं. )दू.      |   |
| ३७. डिडीहा   | ह ' ६०००          | 511      | डाव. ( ज. ) दू.     |   |
| सान्देव      | 5800              | '9111    | द.                  | , |
| ३८. थल       | 3,000             | 2.11     | डाव. (ज. ) दू.      |   |
| बेरीना       | ग '७०००           | ३।       | डाव. (जं. )दू.      |   |
| सुकल्या      | ाडी               | ş        | ₹.                  |   |
| ३९. वाँमपट   | न                 | દ્       | डाव. (जं. ) दू.     |   |
| गणाई         |                   | દ્       | . , .,              |   |
| सेराघा       | ट                 | Ę        | डाव. (जं. ) दू.     |   |
| ४०. कनारी    | छीना              | पा       | डाब. (जं.)दू.       |   |
| घौल ह        | <b>श</b> ीना ६०६० | पा       | डाव. (जं. ) दू.     | 1 |
| ४१. बाडे छं  | गेना ४०००         | 4        | डाव. ( जं. ) .बाजार |   |
| ४२. ग्रहमोड् | प ५४९०            | टा।      | डा.ता.,डाब.,बाजार,  |   |
|              |                   |          | ग्रस्प.             |   |
|              |                   |          |                     |   |

### १५. ऋषिकेश-गंगोत्री-मानसरोवर-दारमा-अत्मोडा (६२२। मील, ४२ दिन)

| 0 21 -63                      | 3 (2)               |  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| <b>१</b> –२५. ऋषिकेश-मानसरोवर | ३८२॥ यात्रा १४ जैसा |  |
| २६. कैलाश                     | १६                  |  |
| २७. छु-मिक्-श-ला              | 5.811               |  |
| २८. ग्या-निमा मंडी            | <b>१</b> 51         |  |
| २९. छकरा मंडी                 | ę                   |  |
| नामा-छोरतेन                   | १२                  |  |
|                               |                     |  |

| ] |
|---|
|   |

#### यात्रायें

३८७

| ₹0.    | मङ्-युल                  | श्र        |                |
|--------|--------------------------|------------|----------------|
|        | दारमा घाटा (नू-वे) १८९१० | 8          |                |
| ₹१.    | डाबे                     | पा।        |                |
|        | विडङ्                    | 88         |                |
| ३२.    | गगो                      | Ę          |                |
| ३३.    | नाग-लिङ्                 | 9.2        |                |
|        | दर्                      | 88         |                |
|        | न्यो                     | २          |                |
| ३५.    | खेला                     | <u>्।।</u> |                |
| ક્દ.   | धर-चू ला                 | १०॥        |                |
| ३७–४२. | धरचूला-म्रल्मोड़ा        | ९०॥        | यात्रा १४ जैसा |

# १६. ऋषिकेश-गंगोत्री-मानसरोवर-उंटाधुरा-अल्मोड़ा

| (४६३              | मील,          | ४१ दि | न)               |
|-------------------|---------------|-------|------------------|
| १-२५. ऋषिकेश-मा   | नसरोवर        | ३८२॥  | यात्रः १४ जैसा   |
| २६. कैलाश (दर्ह   | <u>छ</u> ेन्) | १६    |                  |
| २७. छु-मिक्-श-ल   | T             | २॥।   |                  |
| २८. ग्या-निमा-मंड | ी ।           | १६॥   |                  |
| २९ दारमा-यङ्-तं   | ो             | ११॥   |                  |
| गु-ने-यङ्-ती      |               | २्।   |                  |
| सूखा-ठा-जङ        |               | 9     | पड़ाव            |
| ३०. ठा-जङ्        |               | २।    |                  |
| ३१. छिर-चिन       | १६३९०         | १२    | पड़ाव            |
| कुङ्-री-विङ्-     | री            |       |                  |
| (घाटा)            | १८३००         | ų     |                  |
| जंती-धुरा         | १८५००         | 3111  |                  |
| उंटा-धुरा         | १७९५०         | 311   | *                |
|                   |               | -     | ←भारत-सीमा       |
| ३२. बोमलास मल     | ला १५०१०      | ६॥    |                  |
| दुङ् (टुङ्गा)     | १३७२०         | २।    |                  |
| मिलम्             | ११२३२         | ŹΙ    | प्रथम जोहार गाँव |

|     | बिलजू         |             | ३          | स्कूल                    |
|-----|---------------|-------------|------------|--------------------------|
|     | बुरफु (मल्ला) |             | शा         | धर्म., बड़ा गाँव         |
| ३३. | मरतोली        | ११०७०       | २          | स्कूल                    |
|     | रिलकोट        | १२२००       | २।         |                          |
|     | बाग उड़ियार   | <b>८६००</b> | ঙা         | डेरे                     |
| ₹४. | लीलम्         |             | ७॥         |                          |
|     | सुरिङ् घाट    |             | रा         |                          |
|     | मुनसियारी     |             | २          | डाब., दूकान              |
| ३५. | गिरगाँव       |             | १०         | डाब.                     |
| ₹.  | तेजम्         | 3760        | ८।         |                          |
|     | खैना          |             | ৩          |                          |
| ₹७. | श्यामाघुरा    | ६९००        | ४।         | दू.                      |
| ₹८. | कपकोट         |             | ७॥।        | डात्र., दू.              |
|     | लाहुगढ़का पुल |             | <b>१</b> 1 | डाब., बाजार              |
| ३९. | वागेश्वर      |             | Ę          | यहाँसे मोटरसे ग्रल्मोड़ा |
| ४९. | . ताकूला      |             | १२।        |                          |
|     | कपड़खान       |             | ६॥         | दूकान                    |
|     | दीना पानी     |             | ?          | द्र.                     |
| 88  | . ग्रल्मोड़ा  | ५४९०        | ६॥         |                          |
|     |               |             |            |                          |

## १७ ऋषिकेश-नीती-मानसरोवर-गूगे-शिमला

| (९८४ मील,                       | ५० दिन)            |
|---------------------------------|--------------------|
| १–१७. ऋषिकेश-मानसरोवर           | ३२९ यात्रा १२ जैसे |
| १८. दरछेन (कैलाश)               | <b>१</b> ६         |
| १९. दुलछू (गोम्पा)              | २१।                |
| २०. तीर्थंपुरी (टेटापु)         | <b>ई</b> शा।       |
| मिसर-ता-सम                      | 8                  |
| २१. घरगोत्-ला                   | १८                 |
| छोपता                           | २                  |
| २२. न <del>ो क्</del> यु-ता-सम् | <b>१</b> ६         |

| मानसरोवर      | 1               | यात्रायें |            | ३८९                        |
|---------------|-----------------|-----------|------------|----------------------------|
| २३.           | गरतोक           |           | દ્ (       | प. तिब्बत राजधानी)         |
|               | गरतोक नदी       |           | 9          |                            |
|               | जोङ्-छुङ्-ला    | १८४००     |            |                            |
|               | लो-ग्रा-चे-ला   | १८५१०     |            |                            |
| ર્૪.          | नदी             |           | १४         |                            |
| ગ્ધ્.         | नदी             |           | 88         |                            |
|               | शङ्             |           | Ę          | गाँव                       |
| २६.           | शङ्-छो-जोङ्     |           | १३         | गाँव (जोङ्-निवास <b>)</b>  |
|               | खि-नु-फुग       |           | १३         | गाँव                       |
| २८.           | हू-ले           |           | <b>१</b> ३ |                            |
| २९.           | नुह             |           | 85         | गांव                       |
|               | _               | १६४००     |            |                            |
| ₹0.           | शि-रिङ्-ला (तल) |           | १५         |                            |
| ₹ १.          | मियङ्           |           | 6          |                            |
| ३२.           | ठि-स्रोग        |           | १२         | गाँव                       |
| રૂ રૂ.        | गूगे            |           | १५         | गाँव                       |
|               | शिपकी           |           | بر         | पड़ा <b>व</b>              |
|               | शिपकी घाटा      |           | 6          |                            |
|               |                 |           | 4          | ⊢भारतसी <b>मा</b>          |
| ₹४.           | नम्ग्या         |           | ४          | डाब., गाँव                 |
| <b>રૂ</b> પ્. | स्पू            |           | १०         | डाब.                       |
| ३६.           | कनम्            |           | १६         | डाब.                       |
| ₹७.           | जंगी            |           | <b>१</b> ८ | डाब.                       |
| ३८.           | चिनी            |           | १०         | डा. डाब.,                  |
| ₹9.           | उडनी            |           | १५         | डाब.                       |
|               | नचार            |           | ₹ ₹        | डा., डाब.                  |
| ४१.           | पौंडा           |           | ૭          | डाब.                       |
|               | सराहन           |           | <b>१</b> ६ | डा. डाब., बाजार            |
|               | गौरा            |           | ₹3         | डाब                        |
|               | रामपुर          |           | ·9         | डा. ता., <b>डाब.,बाजार</b> |
| ४५.           | निरत            |           | 3          | डाब.                       |

| ३९०                                  | हिमालय-परि                | चिय (१)    | [ १०९२।१८         |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| (४६.                                 | ठाणादार                   | 88         | डा.ता.,डाब.,बाजार |
| 89.                                  | नारकंडा                   | 88         | डा.ता.,डाब.,बाजार |
| मोटर १४८.                            | मटियाना                   | \$ \$      | डा.ता.,डाब.,बाजार |
| 89.                                  | फागू                      | १७         | डा.ता.,डाब.,बाजार |
| ४६.<br>४७.<br>भोटर ४८.<br>४९.<br>५०. | शिम्ला ७०४३               | <b>१</b> २ |                   |
|                                      | . ऋषिकेश-माणा-मा <b>न</b> |            | लेझ-शिम्ला        |
|                                      | (६५५॥। मील,               | ५२ दिन)    |                   |
|                                      | ऋषिकेश-बदरीनाथ-मानसर      | ोवर ४५६    | यात्रा १० जैसे    |
|                                      | दर्छेन (कैलाश)            | <b>१</b> ६ |                   |
|                                      | छु-मिक्-श-ला              | २शा।       |                   |
|                                      | ग्य-नि-मा (मंडी)          | १६।        |                   |
|                                      | गु-नि-यङ्ती               | ₹ ₹        |                   |
| ₹0.                                  | सिब्-चि-लम् (मंडी)        | १५         |                   |
| ₹ १.                                 | रा-नग्-छू                 | 88         |                   |
|                                      | ङोङ्-बू (गोम्पा)          | ५॥         |                   |
|                                      | नबरा (मंडी)               | 8.8        |                   |
| <b>₹</b> ₹.                          | दाबा (दापा)               | ६॥         |                   |
|                                      | मङ्-नङ्                   | 88         |                   |
|                                      | थो-लिङ् (गोंपा)           | ₹ ₹        |                   |
|                                      | नियङ्                     | <b>१</b> ६ |                   |
|                                      | टिवू                      | 9          |                   |
|                                      | खि-नि-फुग                 | २०         |                   |
|                                      | हू-ले ·                   | \$ ₹       |                   |
| 80.                                  |                           | <b>१</b> २ |                   |
|                                      | शि-रिङ्-ला १६४०           | 0          |                   |
|                                      | शि-रिङ्-ला (तल)           | १५         |                   |
|                                      | मियङ्                     | ۷          |                   |
|                                      | ठि-श्रोग                  | <b>१</b> २ |                   |
| 88.                                  | •                         | १५         |                   |
|                                      | शिप्की                    | ų          |                   |

४५. शिपकी घाटा ४६-५२. शिपकी घाटा-शिमला २०४

यात्रा १७ जैसे

#### **९३. अन्य यात्रायें**

#### १९. काठगोदाम-बैजनाथ-तपोवन-बदरीनाथ

(१८५ मील, ११ दिन)

|      | ·               |       |                  |
|------|-----------------|-------|------------------|
|      | <b>काठगोदाम</b> |       | ٥                |
|      | भवाली           |       | २१               |
|      | खैरना           |       | १२               |
|      | रानीखेत         |       | १५               |
| मोटर | , १. ऋल्मोड़ा   |       | হ্০              |
| 710  | हव,लबाग         |       | ų                |
|      | सोमेश्वर        |       | १२               |
|      | कौसानी          |       | ٤                |
|      | । गरुड़         |       | હ                |
|      | २. बैजनाथ       |       | २                |
|      | देवल            |       | 8                |
|      | ३. लोहाजङ्      |       | 8                |
|      | ४. बाग          |       | 6                |
|      | कनौल            |       | Ę                |
|      | ५. रमनी         |       | &<br>&<br>&<br>& |
|      | सेमखरक          |       | ę                |
|      | ६. कालीघाट      |       |                  |
|      | ७. ढकवानी       |       | ۷                |
|      | कुग्रारी डांडा  | १२४०० |                  |
|      | ८. खुलरा        |       | 9                |
|      | तपोवन           |       | Ę                |
|      | ९. जोशीमठ       | ६१५०  | G                |
| :    | १०. पांडुकेश्वर | ६०००  | 6                |
| \$   | ११. बदरीनाथ     | १०२४४ | ??               |
|      |                 |       |                  |

## २०. काठगोदाम-नन्दप्रयाग-बदरीनाथ

#### (१९७॥ मील, १० दिन)

|      | <sub>।</sub> काठगोदाम                                             |      | 0          | डा. ता., डाब.                  |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------|
|      | भवाली                                                             |      | २१         | डा. ता., डा <b>ब., ग्रस्प.</b> |
|      | खैरना                                                             |      | १२         | डा. ता., डाब.                  |
|      | रानीखेत                                                           |      | १५         | डा. ता., डाब., अस्प.           |
| मोटर | १. ग्रल्मोड़ा                                                     | ५४९० | २०         | डा. ता., <b>डाब., ग्र</b> स्प. |
|      | हवालबाग                                                           |      | ષ          | डा., डा <b>ब</b> .             |
|      | सोमेश्वर                                                          |      | १२         | डाः., डाबः                     |
|      | १. श्रल्मोड़ा<br>हवालबाग<br>सोमेश्वर<br>कौसानी                    |      | Ş          | डा., डाब.                      |
|      | २. बैजनाथ                                                         |      | 3          | डा., डाब.                      |
|      | थराली                                                             |      | <b>'91</b> |                                |
|      | ३. डुंगरी                                                         |      | eq         |                                |
|      | ४. घाट                                                            |      | १२॥।       |                                |
|      | <ul><li>(५. नंदप्रयाग</li><li>चमोली</li><li>६. पीपलकोटी</li></ul> |      | ११         | डा., डाब.                      |
| मो . | चमोली                                                             |      | έ          | डा. ता., डाब., ग्रस्प.         |
|      | ६. पीपलकोटी                                                       |      | 311        | डा. ता., <b>डाब</b> .          |
|      | ७. हेलङ्                                                          |      | १२         | डा. ता., डाब.                  |
|      | ८. जोशीमठ                                                         |      | ૭          | डा. ता., डाब.                  |
|      | ९. पांडुकेश्वर                                                    |      | 6          | डा., डाब.                      |
|      | १-०. बदरीनाथ                                                      |      | ११         | डा. ता., डाब., ग्रस्प.         |
|      |                                                                   |      |            |                                |

### २१. काठगोदाम-द्वाराहाट-बदरीनाथ

#### (१७६। मील, ११ दिन)

| मोटर ः | <b>काठगोदाम</b>         | o          | डा. ता., डाब.          |
|--------|-------------------------|------------|------------------------|
|        | भवाली                   | २ <b>१</b> | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|        | <b>बैरना</b>            | १२         | डा., डाब.              |
|        | १. रान <del>ीखे</del> त | १५         | डा. ता., डाब., ग्रस्प. |
|        | कोटूली                  | 3          |                        |

| काठगोदाम-बदरी ]  | यात्रायें | ३९३                |
|------------------|-----------|--------------------|
| बलना             | 8         |                    |
| दड़माड़          | \$        |                    |
| सुनोली           | २         |                    |
| कफड़ा            | ?         |                    |
| चंडेश्वर         | 3         |                    |
| २. द्वाराहाट     | <u>ś</u>  | डा., डाब., श्रस्प. |
| खनरधार           | ঽ         |                    |
| चित्रेश्वर       | হ্        |                    |
| महाकालेश्वर      | २         |                    |
| ग्वाली           | २         |                    |
| ३. गणाई (चौखुटिय | ग) ३२०० ३ | डा., डाब.          |
| दिगोत            |           | II                 |
| बिरखेश्वर        | २         |                    |
| रामपुर           | 8         |                    |
| बिजरानी          |           | H                  |
| सेमलखेत          | 7         | 2                  |
| ४. मेलचौरी       | 7         | ।। डा., डाब.       |
| मेलगुंवार        | \$        | }                  |
| सँजी             | <b>\</b>  |                    |
| दरिमडली          |           | l .                |
| घुनारघाट         |           | ॥ डा., डाबर        |
| ग्वार-गघेरा      | 8         | <b>)</b>           |
| रसिया            | 8         | liit               |
| कालीमाटी         |           | Ш                  |
| गंडावज           | 8         |                    |
| जंगलचट्टी        | =         |                    |
| खेती             |           | ॥ डा.              |
| ५. ग्रादबदरी     |           | । डा., डाब.        |
| भटोली            |           | <b>(1</b>          |
| सरोली            |           | lii.               |
| सिमली            | २         | Į.                 |

ि १० 🕽 ३।२२

| Ę.  | कर्णप्रयाग<br>जैकंदी | २३०७  | इ॥।<br>इ॥  | डा. ता., डाव.           |
|-----|----------------------|-------|------------|-------------------------|
|     | लंगासू               |       | २।         |                         |
| 1   | सौला                 |       | 3          |                         |
| }   | नन्दप्रयाग           | २८८०  | ₹।         | डाः., डाबः              |
|     | मैथाना               |       | २॥         |                         |
|     | कुमर                 |       | १॥         |                         |
|     | चमोली                |       | १॥         | डा., ता., डाव., ग्रस्प. |
| 10. | पीपलकोटी             |       | ९॥         | डा. ता., डाब:           |
| ۷.  | हेलङ                 |       | <b>१</b> २ | डा., डाब.               |
| 9.  | जोशीमठ               | ६१५०  | 9          | डा., ता., डांब.         |
| ٤0. | पांडुकेश्वर          | 8000  | 6          | डा., डाव.               |
| ११. | बदरीनाथ              | १०२४४ | 88         | डा•, ता., डाब., ग्रस्प. |

## २२. कां छगोदाम-कर्णप्रयाग-माणा-मानसरोवर

### (४६०॥ मील, ३१ दिन)

| काठगोदाम                                      |       | 0          |                |
|-----------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| मोटर {१-६. कर्णप्रयाग<br>चमोली<br>७. पीपलकोटी |       | ११०        | यात्रा २१ देखो |
| मोटर 🕻 चमोली                                  |       | 89         |                |
| ७. पीपलकोटी                                   |       | 311        |                |
| ८. हेलङ्                                      |       | <b>१</b> २ |                |
| ९. जोशीमठ                                     |       | હ          |                |
| १०. पांडुकेश्वर                               |       | 2          |                |
| ११. बदरीनाथ                                   | १०२४४ | 88         |                |
| माणा                                          |       | २          |                |
| १२. चमरांव                                    |       | १२         |                |
| १६. चारङ् ला                                  | १६४०० | ३७         | देखो यात्रा २५ |
| २१ थोलिङ्                                     |       | ६८         |                |
| २६. सिब्-चिलम्                                |       | ७२         |                |
| २८. ग्यानिमा                                  |       | २८         |                |

| ₹٥. | कैलाश (दर्-छेन्) | 86 |
|-----|------------------|----|
| ₹१. | मानसरोवर         | १६ |

### २३. काठगोदाम-बैजनाथ-नीती-मानसरोवर

### (३५१ मील, २० दिन)

| ( 2 0                                  | र्रं माल, | ५० । ५१ /  |                  |
|----------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| मोटर {१. काठगोदाम-श्रत्मो<br>२. बैजनाथ | ड़ा       | ĘĆ         | देखो यात्रा २१   |
| भादर (२. बैजनाथ                        |           | ३२         |                  |
| ३. ग्वालदम                             |           | 6          |                  |
| ४. लोहाजंग                             |           | १२         |                  |
| वान                                    |           | 6          |                  |
| ५. कनौल                                |           | Ę          |                  |
| रमनी                                   |           | 9          |                  |
| ६. सेमखरक                              |           | 9          |                  |
| कालीघाट                                |           | ۷          |                  |
| ७. ढकवानी                              |           | ۷          |                  |
| कुसारी डांडा                           |           |            |                  |
| खुलरा                                  |           | 9          |                  |
| ८. तपोवन                               |           | Ę          |                  |
| ९. सुराई-ठोठा                          |           | 9          |                  |
| गाडी                                   |           | Ę          |                  |
| १०. मलारी                              |           | <b>१</b> ६ |                  |
| बम्पा                                  | १००१४     | હ          | डा.              |
| ११. नीती गाँव                          | ११४६०     | 8          |                  |
| बिमलास                                 |           | ७          |                  |
| १२. दमजन पड़ाव                         |           | ३।         |                  |
| दमजन-नीतीघुरा                          |           | १०॥        |                  |
|                                        |           |            | <b>←भारतसीमा</b> |
| १३. होती पड़ाव                         |           | Ę          |                  |
| १४. छलम्पा                             |           | १३॥        |                  |
| १५. ति-सुम्                            |           | १२॥        |                  |
| सिब्-चिलम्                             |           | ₹1         |                  |

| ३९६  |                                                        | हिमालय-परिचय   | (१)        | [ १०९३।२५        |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
|      | १६. ग्-नि-यङ्-ती                                       |                | १५         |                  |
|      | १७. ग्यनिमा                                            |                | १३         |                  |
|      | १८. छू-मिक-श-ला                                        |                | १६॥        |                  |
|      | १९. कैलाश                                              |                | २१॥        |                  |
|      | २०. मानसरोवर                                           |                | १६         |                  |
|      | २४                                                     | . कोटद्वारा–वे | दारनाथ     |                  |
|      | (                                                      | १३०॥ मील, ६    | दिन)       |                  |
|      | कोटद्वारा                                              |                | 0          |                  |
|      | डाडामंडी                                               |                | १५         |                  |
|      | वानघाट                                                 |                | <b>१</b> ३ |                  |
| मोटर | , M.4.4.1.11                                           |                | <b>१</b> २ |                  |
|      | पौड़ी                                                  |                | 80         |                  |
|      | पौड़ी<br>श्रीनगर                                       |                | 6          |                  |
|      | ११. रुद्रप्रयाग                                        |                | 5011       |                  |
|      | २. अगस्तमुनि                                           |                | ११॥        |                  |
|      | ३. गुप्तकाशी                                           |                | १२॥        | देखो यात्रा ८ भी |
|      | ४. फाटा                                                | ५२५०           | 9          |                  |
|      | ५. गौरीकुंड                                            | इ्५००          | 85         |                  |
|      | ६. केदारनाथ                                            | <b>११</b> ७५३  | છ          |                  |
|      | २५.                                                    | . कोटद्वारा–ब  | ररीनाथ     |                  |
|      |                                                        | (१६५ मील, ५    | दिन)       |                  |
|      | <b>कोटद्वारा</b>                                       |                | ٥٠         |                  |
|      | पौड़ी                                                  |                | 40         |                  |
| _    | श्रीनगर                                                |                | 6          |                  |
| मोटर | पाड़।<br>श्रीनगर<br>रुद्रप्रयाग<br>कर्णप्रयाग<br>चमोली |                | 1105       |                  |
|      | कर्णप्रयाग                                             |                | २१         |                  |
|      | चमोली                                                  |                | १८         |                  |
|      | <sup>१</sup> १. पीपलकोटी                               |                | ९॥         |                  |

\$

ķ

| कोटद्वारा-मानस ]                       | यात्रायें             |
|----------------------------------------|-----------------------|
| २. हेलङ्                               | १२                    |
| ३. जोशीमठ                              | ও                     |
| ४. पांडुकेश्वर                         | ۷                     |
| ५. बदरीनाथ                             |                       |
| ·                                      | टद्वारा–माणा–मानसरोवर |
| (                                      | ४२८ मील, २५ दिन)      |
| ्र कोटद्वारा                           | 0                     |
| मोटर कोटद्वारा<br>चमोली<br>१. पीपलकोटी | ११७॥                  |
| १. पीपलकोटी                            | ९॥                    |
| २. हेलङ्                               | <b>१</b> २            |
| ३. जोशीमठ                              | ৩                     |
| ४. पांडुकेश्वर                         | ٤                     |
| ५. बदरीनाथ                             | १०२४४ ११              |
| माणा                                   | ą                     |
| ६. चमराँव                              | <b>१</b> २            |
|                                        |                       |

७. जगरोन ११ ८. पोती १२ ९. शिपुक 88 ←भारतसीमा १०. चारङ्ला १६४०० a ११. रामूरो १० १२. छंकरा 20 १३. सत्तूखाना २० १४-१५. थोलिङ् २८ १६. मङ्नङ **१**३ १७. दापा १४ १८. नबरा (मंडी) ६॥ **१**९. ङोङ्-बू १४

411

रा-नग्-छू

| ३९८                                         | हिमालय-परिचयं (१)   | [ १०५६।७२ |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------|
| २०. सिब्चिल                                 | ाम् १९              |           |
| २१. गु-नि-यड                                | <del>इ</del> -ती १५ |           |
| २२. ग्यनिमा                                 | <b>१</b> ३          |           |
| २३. छू-मिक्-                                | श-ला १६॥            |           |
| २४. कैलाश                                   | २१॥                 |           |
| २५. मानसरो                                  | वर १६               |           |
| २७. कोटद्व                                  | ारा–नीती (दमजन)–    | मानसरोवर  |
|                                             | (३२९ मील, १६ दिन)   |           |
| ( कोटद्वारा                                 | ٥                   |           |
| मोटर { कोटद्वारा<br>१. चमोली<br>२. पीपलकोटी | ११७॥                |           |
|                                             | 11,0                |           |
| ३. हेलङ्                                    | १२                  |           |
| ४. जोशीमठ                                   | ૭                   |           |
| ५. तपोवन                                    | 9                   |           |
| मुराई                                       | 3                   |           |
| ६. गाड़ी                                    | TX.                 |           |
| ७. मलारी                                    | १३                  |           |
| बम्पा                                       | ૭                   | ड⊺.       |
| ८. नीतीगाँव                                 | Х                   |           |
| ९. दमजन पड़ा                                |                     |           |
| दमजन नीर्त                                  | •                   | •         |
|                                             |                     | भारत-सीमा |
| १०. होती पड़ाव                              |                     |           |
| छलम्पा                                      | १३॥                 |           |
| ११. तिसुम                                   | १२॥                 |           |
| सिव्-चिलम्                                  |                     |           |
| १२. गुनि-यङ् ती                             |                     |           |
| १३. ग्या-निमा                               |                     | •         |
| १४. छ्-मिक्-श-र                             | ता १६॥              |           |

| कोटद्वारा-मानस                                | ]   |
|-----------------------------------------------|-----|
| 4.4 m Qx 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 3 |

#### यात्रायें

**३**९९

| १५. | कैलाश    | २१॥ |
|-----|----------|-----|
| 98. | मानसरोवर | १६  |

### २८. कोटद्वारा-माणा-मानसरोवर-अल्मोड़ा

#### (६५९। मील, ४१ दिन)

| ->   | (     | कोटद्वारा<br>चमोली |       | 0    |                     |
|------|-------|--------------------|-------|------|---------------------|
| भाटर | ₹₹.   | चमोली              |       | ११७॥ | दे. यात्रा २५       |
|      | 8.    | जोशीमठ             |       | २८॥  |                     |
|      | €.    | वदरीनाथ            |       | १९   |                     |
|      |       | माणा               |       | २    |                     |
|      | ११.   | चारङ्ला            | १६४०० | ४९   |                     |
|      | १६.   | थोलिङ्             |       | ६८   |                     |
|      | २१.   | सिब्-चिलम्         |       | ७२   |                     |
|      | २३.   | ग्य-नि-मा          |       | 20   |                     |
|      | ३५.   | कैलाश              |       | 66   |                     |
|      | ع ٤′٠ | मानसरोवर           |       | १६   |                     |
|      | 26.   | ग्य-निमा           |       | ५४।  | देग्वो यात्रा १६ भी |
|      | ٥٥٠.  | दारमा-यङ्-ती       |       | ११॥। |                     |
|      | ₹१.   | छिर-चिन्           |       | २५॥  |                     |
|      |       | मिलम्              |       | २३।  |                     |
|      | ३३.   | मरतोली             |       | '911 |                     |
|      | 89.   | ग्रल्मोड़ा         |       | ८९   |                     |

## २९. कोटद्वार:-नीती (चोरहोती)-मानसरोवर-अल्मोड़ा\*

#### (५९५ मील, ३१ दिन)

|      | ( कोटद्वारा             | σ    |                |
|------|-------------------------|------|----------------|
| माटर | ∫ कोटढारा<br>े १. चमोली | ११७॥ | देखो यात्रा २५ |
|      | ५. जोशीमठ               | २८॥  |                |

<sup>\*</sup>देखो यात्रा २६, २८

४०० हिमालय-परिचय(१) [१०∫३।३१

| ८. नीती गाँव   | ४३         |
|----------------|------------|
| नीतीघुरा       | २०॥।       |
| १०. होती पड़ाव | Ę          |
| १३. ग्यनिमा    | ७५।        |
| १६. मानसरोवर   | ६४         |
| १८. ग्य-निमा   | ५४।        |
| २१. छिरचिन     | <b>ų</b> Ę |
| मिलम्          | २३।        |
| २३. मरतोली     | ७॥         |
| ३१. ग्रल्मोड़ा | ८९         |

### ३०. चमोली-गोहनाताल

#### (१२ मील, १ दिन)

| चमाला     |      | 0 |
|-----------|------|---|
| विरहीपुल  |      | 8 |
| गाड़ी     |      | २ |
| गोहना-ताल | ६४०० | Ę |

### ३१. चमोली-भ्युंढार (नंदनवन)

#### (४७॥ मील, ३ दिन)

| चमोली        | o   |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| २. जोशीमठ    | २८॥ | देखो यात्रा २१, २२ |
| घाट          | Ę   |                    |
| ग्रलकनंदापुल | 8   |                    |
| पुन (गाँव)   | २   |                    |
| घांघरिया     | ₹   |                    |
| द्वारी       | ٠ ٦ |                    |
| ३. नन्दनवन   | १   |                    |

# ३२. चमोली-हेमकुंड (लोकपाल)

### (४६॥ मील, ४ दिन)

| चमोली                         | 0   |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| २. जोशीमठ                     | २८॥ | देखो यात्रा २१, २२ |
| घाट                           | Ę   |                    |
| <b>ग्र</b> लकनंदा पुल         | ?   |                    |
| <b>ंपुन</b> (गाँव)            | 7   |                    |
| ३. भ्युंढार (नं <b>द</b> नवन) | ४   |                    |
| घांघरिया                      | Ŗ   | धर्मशाला           |
| नाराथोर गुफा                  | 8   |                    |
| ४. हेमकुंड                    | १   |                    |

#### ३३. जोशीमठ-अल्मोड़ा

#### (१२२ मील / दिन)

|                  |                | (११५ माल, | ८ । ५१)     |
|------------------|----------------|-----------|-------------|
|                  | जोशीमठ         |           | ٥           |
|                  | तपोवन          |           | ७           |
| ٤.               | खुलरा          |           | Ę           |
|                  | कुग्रारी डांडा |           |             |
| ₹.               | ढकवानी         |           | 9           |
|                  | कालीघाट        |           | ९<br>ሪ<br>ሪ |
| ₹.               | सेमखरक         |           | ۷           |
|                  | रमनी           |           | 9           |
| ሄ.               | कनौल           |           | ९<br>९      |
|                  | वान            |           | Ę           |
| ц.               | लोहाजंग        |           | 6           |
|                  | ग्वालदम        |           | १२          |
| 19               | बैजनाथ         |           | 6           |
| मोटर∛            | सोमेश्वर       |           | १५          |
| मोटर <b>(</b> ८. | ग्रल्मोड़ा     |           | १७          |
|                  | <b>7</b> E     |           |             |

ž)

#### हिमालय-परिचय (१)

### ३४. देवप्रयाग-टेहरी-गंगोत्री

|        |            | देवप्रयाग                       |       | 0      |
|--------|------------|---------------------------------|-------|--------|
|        | <b>१</b> . | रोड                             |       | ११     |
|        |            | जेलम                            |       | १०     |
|        | ₹.         | टेहरी                           |       | ? ?    |
|        | 8.         | भलयाणा                          |       | ११।    |
| माटर - | ١ 4.       | छाम                             |       | ų      |
|        | ξ:         | टेहरी<br>भलयाणा<br>छाम<br>घरासू |       | ९<br>८ |
|        |            | डुंडा                           |       | 6      |
|        | 9.         | उत्तरकाशी                       | 3000  | 9      |
|        | ८.         | मनेरी                           | ४३८०  | 9      |
|        |            | भटवाड़ी                         |       | 9      |
|        | ٩.         | गंगनानी                         |       | 9      |
|        |            | सूकी (सुक्खी)                   |       | 6      |
|        | <b>१०.</b> | हरसिल                           | 6800  | 4      |
|        |            | धराली                           |       | २॥     |
|        |            | जंगला                           |       | 8,     |
|        |            | भैरवघाटी                        |       | शा     |
|        | ११.        | गंगोत्री                        | 00509 | E11    |
|        |            |                                 |       |        |

# ३५. पौडी-अल्मोड़ा

#### (९३ मील, ८ दिन)

| १. पीपलघाट  | १२         |
|-------------|------------|
| सकन्याना    | Ę          |
| २. कैमूर    | ' ৬        |
| ३. बुंगीघार | <b>१</b> २ |

४. केलानी १०

पौड़ी

<sup>\*</sup>देखो यात्रा २ भी

| मसूरी-टेहरी ]                    | यात्रायें              | र्४०३          |
|----------------------------------|------------------------|----------------|
| ५. गणाई                          | 9                      |                |
| महाकालेश्व                       | र ५                    |                |
| ६. द्वाराहाट                     | 6                      |                |
| <u> /</u> ७ सोमेश्वर             | ૭                      |                |
| ्रर हवाल बाग                     | १२                     |                |
| ८. ग्रल्मोड़ा                    | ٧.                     |                |
|                                  | ३६. पौडी-काठगोदाम      |                |
|                                  | (१३१ मील, ८ दिन)       |                |
| पौड़ी                            | 0                      |                |
| १-६. द्वाराहाट                   | ६९                     | देखो यात्रा ३१ |
|                                  | १४                     |                |
| भष्टर (७. रानीखेत<br>८. काठगोदाम | 88                     |                |
| ३७                               | . मसूरी-जमुनोत्री-गंगो | त्री           |
|                                  | (८३ मील, ७ दिन)        |                |
| मसूरी                            | ६५०० ०                 |                |
| लंढौर                            | n v                    |                |
| मुजाखोली                         | Tr .                   |                |
| १. (थाना) भ                      |                        |                |
|                                  | ाराड)डांडा ८           |                |
| लालूरी                           | \$                     |                |
| २. धरासू                         | 6                      |                |
| ४. सिलवयारी                      | . \$8                  |                |
| ५. गंगाणी                        | 88                     |                |
| ६. डडोटी                         | 88                     |                |
| ७. जमुनोत्री                     | <b>१</b> २             |                |
|                                  | ३८. मसूरी−डेहरी        |                |
|                                  | (४१ मील, ३ दिन)        |                |
| मसूरी                            | ६५०० ०                 |                |
|                                  |                        |                |

| Rok                                                         | हिमालय-परिचय (१)    | [ 8023180      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| लंढौर                                                       | 3                   |                |
| १. थाना उल्टी                                               | १३                  |                |
| २. कौडियाला                                                 | <b>१</b> ३          |                |
| ३. टेहरी                                                    | <b>१</b> २          |                |
| <b>३</b> ९.                                                 | मसूरी-टेहरी-बदरीना  | थ              |
| (                                                           | (१७३ मील, ११ दिन)   |                |
| मसूरी                                                       | o                   |                |
| १. घाना उल्टी                                               | १६                  |                |
| २. कौडियाला                                                 | <b>१</b> ३          |                |
| ३. टेहरी                                                    | <b>१</b> २          | ,              |
| ४. टकती                                                     | १२                  |                |
| (५. श्रीनगर                                                 |                     |                |
| भोटर < ५. श्रीनग्र<br>६. चमोली                              | 4911                | देखो यात्रा २४ |
| ७. पीपलकोटी                                                 | 911                 |                |
| ८. हेलङ्                                                    | १२                  |                |
| ९. जोशीमठ                                                   | <b>9</b>            | ·              |
| १०. पांडुकेश्वर                                             |                     |                |
| ११. बदरीनाथ                                                 | ११                  |                |
| ¥0.                                                         | मसूरी–टेहरी–अल्मोड़ | T              |
|                                                             | (१६७ मील, १३ दिन)   |                |
| मसूरी                                                       | o                   |                |
| मोटर $\begin{cases} 4. & श्रीनगर \\ 4. & पौड़ी \end{cases}$ | ६६                  |                |
| माटर हे ६. पौड़ी                                            | 6                   |                |
| १०. गणाई                                                    | ५६                  | देखो यात्रा ३५ |
| ११. द्वाराहाट                                               | <b>१</b> ३          |                |
| (१२. सोमेश्वर                                               | . 6                 |                |
| (१२. सोमेश्वर<br>मोटर हवालबाग                               | <b>१</b> २          | -              |
| १३. अल्मोड़ा                                                | ٠. ٢                |                |

## ४१. मसूरी-ऋषिकेश-बदरीनाथ

#### (२२१ मील, ८ दिन)

|        |                          | , , , , | ,   |                |
|--------|--------------------------|---------|-----|----------------|
| •      | । मसूरी                  | ६५००    | o   |                |
| ->     | देहरादून                 | 2000    | २२  |                |
| मोटर ' | १. ऋषिकेश                | १११६    | २६  |                |
| ł      | कीर्त्तिनगर              |         | ६३  | देखो यात्रा ७  |
| -5     | ( २. श्रीनगर             | १९००    | ą   |                |
| मोटर   | ∫ २. श्रीनगर<br>रे चमोली | ३१५०    | ५९॥ | देखो यात्रा २४ |
|        | ६. जोशीमठ                | ६१५०    | २८॥ |                |
|        | ८. बदरीनाथ               | १०२४४   | २९  |                |

## ४२. मसूरी-माणा-मानसरोवर

#### (५०४ मील, २८ दिन)

|     | मसूरा     | o   |                     |
|-----|-----------|-----|---------------------|
| ८.  | बदरीनाथ   | २२१ | देखो यात्रा ७,२४,४१ |
|     | माणा      | २   |                     |
| १₹. | चारङ्ला   | २९  | देखो यात्रा १६      |
| १८. | थोलिङ्    | ६८  |                     |
| ₹₹. | सिब्चिलम् | ७२  |                     |
| २५. | ग्यनिमा   | २८  |                     |
| २७. | कैलाश     | 88  |                     |
| २८. | मानसरोवर  | १६  |                     |

## ४३. मसूरी-नीती (चोरहोती)-मानसरोवर

#### (४११ मील, १७ दिन)

| [      | मसूरी       | 0          |
|--------|-------------|------------|
| मोटर { | देहरादून    | <b>२</b> २ |
| 416    | १. ऋषिकेश   | २६         |
| į      | कीर्त्तिनगर | ६३         |

| so É | हिमालय-परिचय | ( ? |
|------|--------------|-----|
| zož  | ाहमालय-पारचय |     |

[ 30/3188

| ( २. श्रीनगर                     | ą           |
|----------------------------------|-------------|
| मोटर { २. श्रीनगर<br>३. पीपलकोटी | ५९॥         |
| ५. जोशीमठ                        | २८॥         |
| ९. नीतीगाँव                      | ४३          |
| नीतीधुरा                         | २०॥।        |
| ११. होती पड़ाव                   | Ę           |
| १४. ग्यनिमा                      | <b>૭</b> ५। |
| <b>१</b> ५. मानसरोवर             | ६४          |

#### ४४. रामनगर-बदरीनाथ

#### (१७० मील, १० दिन)

|    |             | 1100    | .,, | 1 - 1 - 1 |
|----|-------------|---------|-----|-----------|
|    | रामनगर      |         |     | 0         |
|    | गजरिया      |         |     | 6         |
|    | मोहन        |         |     | ч         |
| !  | कुमरिया     |         |     | R         |
|    | सौराल       |         |     | · ą       |
|    | टोटा ग्राम  |         |     | २         |
|    | गोदी        |         |     | Ę         |
| Ì  | पनवाद्योखन  | •       |     | २         |
|    | मछोड        |         |     | २         |
|    | गूजरघाटी    |         |     | 3         |
|    | ग्वीलखान    |         |     | ₹         |
|    | वासोट       |         |     | ३॥        |
|    | श्रीकोट     |         |     | २         |
| ₹. | भिकियासैण   |         |     | ą         |
|    | बृद्ध केदार |         |     | 3         |
|    | मासी        |         |     | 8         |
|    | त्याड       |         |     | सा।       |
| ₹. | गणाई (चौ    | बुटिया) |     | श्रा      |
|    | सेमलखेत     |         |     | ५॥        |

मोटर

डा., डाब., ग्रस्प.

|                | मेहलचौरी      |      | 8   |                                 |
|----------------|---------------|------|-----|---------------------------------|
|                | धुनारघाट      |      | 4   | डा.                             |
|                | . लोहबा       | 4000 | शा। | डाव., ग्रस्प.                   |
|                | गांडाबाज      |      | शा। |                                 |
|                | दिवाली खाल    |      | 11  |                                 |
|                | जोंकापानी     |      | २   |                                 |
|                | खेती          |      | १॥  | डा.                             |
|                | ′. ग्रादवदरी  |      | ₹1  | डा., डाब.                       |
|                | उज्वलपुर      |      | १॥  |                                 |
|                | भटोली         |      | 7   |                                 |
|                | सिरौली        |      | शा  |                                 |
|                | सिमली         |      | २   | डा.                             |
| ٢ 4.           | . कर्णप्रयाग  | २६०० | 8   | डा. ता., डाव <b>., ग्र</b> स्प. |
| मोटर {<br>( ६. | नन्दप्रयाग    |      | Ę   |                                 |
|                | चमोली         |      | टा॥ |                                 |
|                | पीपलकोटी      |      | ९॥  |                                 |
| ৩              | . हेलङ्       |      | १२  |                                 |
|                | . जोशीमठ      |      | ७   |                                 |
|                | . पांडुकेश्वर |      | ۷   |                                 |
| १०             | . बदरीनाथ     |      | ११  |                                 |

#### अध्याय ११

### केदार-बदरी-यात्रा

#### **९१. केदारनाथ-यात्रा**

#### १. प्रस्थान

हिमालयमें घूमना वैसे तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, केदारखंड (बदरीनाथ) की भूमिमें में पहले भी जा चुका हूँ, किन्तु केदार-बदरीकी वह यात्रा आजसे ४१ वर्ष पहले (१९१० ई०में) हुई थी। उस समय इतनी बहुमुखी जिज्ञासा भी नहीं हो सकती थी। अबकी बार मैंने यह यात्रा खूब आँख-कान खोलकर करनी चाही, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने 'हिमालय-परिचय' के लिए कुछ ऐतिहासिक और दूसरे प्रकारकी सामग्री जमा करना।

२ मई, १९५१को मसूरीसे मैंने प्रस्थान किया । रातको ग्रच्छी वर्षा हो गई थी ग्रौर मसूरीमें तापमान ५१ डिग्रीपर पहुँच गया था । लेकिन मैं जानता था—'मईका म्रान पहुँचा है महीना, बहा चोटीसे एड़ी तक पसीना !' उस दिन देहरादूनमें विश्राम करना था, जहाँ दोपहरसे पहले ही पहुँच गया । प्रोफेसर गयाप्रसाद शुक्लका ग्रातिथ्य तो वैसे बहुत मधुर होता है, किन्तु वहाँसे शायद ही कभी श्रजीर्ण लिए बिना विदा होना मिला हो ! ३ मईको देहरादूनसे ऋषि-केशकीं बसमें सवार हुआ श्रीर डोईवाला होता १ बजेकी तेज धूपमें ऋषिकेश पहुँचा । ऋषिकेश बदरीनाथ-यात्राका ग्रारम्भिक स्थान है । जमनोत्री-गंगोत्री जानेवाले यहाँसे घरासू (७७ मीलसे ऊपर) तक मोटर-बसमें चले जाते हैं ग्रौर केदार-बदरी जानेवाले कीर्तिनगर (६३ मील) तक । मैंने सोचा था, शायद उसी दिन बस मिल जायगी ग्रौर में कीत्तिनगर पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऋषिकेशमें यात्रियोंकी भीड़ देखकर इसमें सन्देह होने लगा, कि कल भी कीर्त्तिनगरकी बसमें जगह मिलेगी । वैसे तो सभी जगहोंपर, जहाँ सरकारी बसें नहीं चलतीं, मुसा-फिरोंको हर तरहकी तकलीफके लिए तैयार रहना चाहिए; किन्तु भूतपूर्व टेहरी-रिसायतके क्षेत्रमें चलनेवाली बसें तो इसके बारेमें सबका कान काटती है। यात्रियों तथा बेंदरीनाथ-मंदिर-समितिने बहुत प्रार्थना की, प्रस्ताव पास किए,



१. जौनपुर (टेहरी) की स्त्री (पृष्ठ ४०८)



२. गुप्तकाशी-पुजारी (पृष्ठ ४१९)



३. नाला-शिवालयके पास बौद्ध स्तूप (पृष्ठ ४२०)



४. केदारनाथ–पंडा काशीनाथजी (पृष्ठ ४२७)

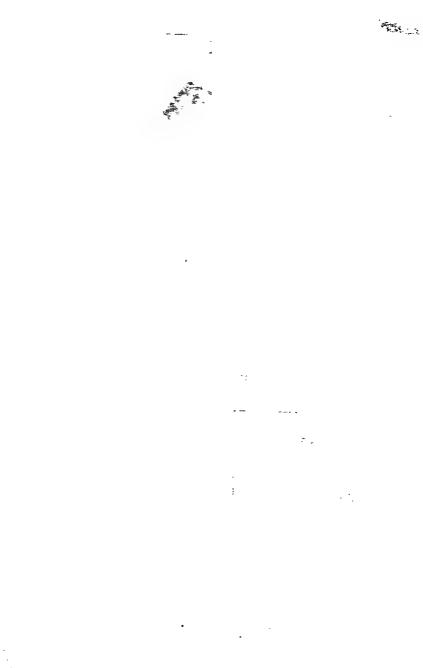

उत्तर-प्रदेशकी सरकारके मंत्री महोदयके पास गाय-गोहार पहुँचाई; किन्तु किमीके कान पर जूँ तक भी रेंगती नहीं मालूम हुई। बसके मालिक दरबारमें जाकर श्रच्छी हाजिरी दे श्राते हैं श्रीर मामला वहीं-का-वहीं रह जाता है। हमने शामको ऊपरी क्लासके लिए जगह रिजर्व करवाई, किन्तु सबेरे लम्बे क्यूमें खड़े होनेपर मालूम हुग्रा कि उस रिजर्वेशनका कुछ भी नहीं हुग्रा! खैर, हमने श्रपने भाग्यको सराहा, जब कि ठसाठस भरी बसमें निचले दर्जेमें भी बैठनेके लिए जगह मिल गई। यह ४ तारीखकी बात थी।

ऋषिकेश पहुँचनेपर पहले तो कहीं पैर रखनेकी अवश्यकता यी। एक तो मसूरीकी शीतल आबोहवासे जलती भट्ठीमें आए थे, ऊपरसे ऋषिकेश अपने मच्छरोंके लिए कम बदनाम नहीं हैं। हम बेकारका बहुत-सा बिस्तरा लाद लाए थे, पर उसमेंसे केवल एक कम्बल और दरीकी ही आवश्यकता पड़ी। केदारनाथ और बदरीनाथमें सर्दी अवश्य होती हैं; किन्तु वहाँ पंडोंके पाससे या किरायेपर कम्बल, रखाई, बिछौना आदि मिल जाते हैं और उन्हें बहुत मैला भी नहीं कहा जा सकता। पर हमको अपने साथ मुसहरी जरूर लानी चाहिए थी, जो दिनमें मिक्खयोंके आक्रमणसे और रातमें मच्छरोंसे रक्षा करती। सो वही हम भूल आए।

ऋषिकेश कभी दस-पाँच घरोंका एक गामड़ा था, किन्तु ग्रब तो वह श्रयोध्याके भी कान काटता है। हनुमानजीकी सेना भी वहाँ संख्यामें रामजीकी सेनासे कम नहीं हैं। बिजली या गई है य्रौर हनूमानजीकी सेना अपनी श्रादतसे बाज नहीं श्राती, इसलिए कूदते-फाँदते उनमेंसे कुछ तो मर जाते हैं श्रीर कुछ कमर तूड्वाकर घसिटते रहते हैं। भगवानके भक्त उनकी सुध भुलाते नहीं। पंजाब-सिंध-क्षेत्रमें एक ऐसे ही महावीर पड़े हुए थे, जो अपने घावको कुरेद-कुरेदकर सूखने भी नहीं देते थे, किंतु साथ ही यात्रियोंको पुण्य लूटने का मौका भी देते थे। ऋषिकेशमें कालीकमलीवाला और पंजाव-सिन्ध दो बड़े क्षेत्र हैं । दोनों ही बहुत पुराने हैं । जब मैं ४१ बरस पहले वहाँसे गुजरा था, तब भी ये मौजूद थे, किन्तु उस समय इनकी अवस्था सुदामाकी मड़ैयासे बेहतर नहीं थी । ग्रब तो वह दूर तक फैले प्रासाद दिखाई पड़ते हैं। नगरका वहुतसा भाग इनके ही हाथमें है । बुरा सौदा नहीं है, यदि वैयक्तिक लाभकी जगह इस सम्पत्तिसे समाजको लाभ उठानेका मौका मिलता हो। कालीकमलीवाले क्षेत्रकी उत्तराखंडमें सैकड़ों शाखाएँ हैं, श्रौर उनके संरक्षक ग्रिधिकतर मारवाड़ी सेठ हैं। वहाँ सेठों या सदावर्त्त खानेवालोंके ही सत्कार या दुत्कारका प्रवन्ध है। हम तो दोनोंमेंसे एक भी नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने श्रपना डेरा पंजाब-सिन्ध-

क्षेत्रमें ही रखना चाहा। दफ्तरमें जाते ही नाम-गाँव लिखवानेकी जरूरत पड़ी। उसमें तो कोई उज्ज नहीं था; किन्तु जब बापका नाम पूछा जाने लगा, तो मैंने साफ़ इन्कार कर दिया। अन्दाज तो मालूम होने लगा कि ठौर न मिलेगी। ऋषिकेशमें किसी होटलका भी पता नहीं लग रहा था। बेचारे क्षेत्रवालोंके पास जो पुराना छपा हुआ रजिस्टर था, उसमें बापका खाना भी था। ग्रंगरेजोंके समयसे यही कायदा चला आता था। दुनियामें और जगह पासपोर्टमें बापका नाम लिखानेकी जरूरत नहीं होती, लेकिन भारतीय पासपोर्टमें अब भी शायद बापका नाम लिखाना जरूरी है। खैर, प्रबन्धकने मुफ्ते टससे मस न होते देख बापके खानेको सूना ही रहने दिया और एक कोठरीमें जगह दे दी। कोठरी देखते ही मुफ्ते उन सन्यकी गाँके साथ-पाथ रातकी मच्छरोंकी पल्टन याद आने लगी। चाहता था, छतपर कहीं जगह मिलती; किन्तु हनूमानजीकी सेनाके सैनिक भी वहाँ मौजूद थे, जो बहुत दिनोंसे अभ्यस्त होनेके कारण अब निशाचर भी हो गए हैं। मैंने सामान कोठरीमें बन्द किया, और फिर टिकटके चक्करमें निकला।

इस यात्राका निश्चय सात-आठ महीनें पहले हुम्रा था। उस वक्त इतने मित्रोंने साथ चलनेका ग्राग्रह किया, कि चार-पाँचपर पहुँचकर मुक्ते नाम-सूची-को बन्द कर देना पड़ा। लेकिन म्रब जब मसुरीसे प्रस्थान करने लगा, तो उनमें से सभी किसी-न-किसी काममें व्यस्त थे, इसलिए मुफ्ते ग्रकेले ही निश्चित समयपर चलना पड़ा। वैसे मैने आगे चलकर एक कुली रखनेका निश्चय कर लिया था, किन्तु अभी तो अकेला था, और यात्रामें एकसे दोका रहना अधिक लाभदायक होता है। मैं ऋषिकेशके गली-कूचोंका चक्कर काट रहा था, उसी समय उत्तरी सीमा-प्रान्तके एक वृद्ध शरणार्थी भाटियाजी मिल गए। ७० बरसके ऊपर पहुँचकर भी स्रभी वे हट्टे-कट्टे थे स्रौर सिरपर पटेवाले बाल तथा कानोंमें सोनेके कुंडलको पुरुषका ग्रावश्यक चिह्न मानते थे। बड़े सत्संगी जीव थे। उन्होंने मुभसे भी कहा कि गंगा-पार गीता-भवनमें चलें, वहाँ कलियुगके दो परम भक्तों--पोद्दार ग्रीर गोयंदका--के सत्संगका लाभ उठायें। मैंने कहा--मेरा इतना भाग्य कहाँ कि सन्त-वाणीसे ग्रयने कानोंको पवित्र कर सक्ँ! जव भाटियाजीका आग्रह रुका नहीं, तो घुमा-फिराकर कहना पड़ा कि सेठ लोगोंने पहले तो थैलीपर हाथ साफ़ किया, फिर राज-काजपर श्रीर ग्रब उन्होंने धर्मकी गद्दी भी सम्हालानेका निश्चय कर लिया है! मैंने भाटियाजीके स्तरपर ही म्राकर बड़ी नम्रताके साथ कहा था, इसलिए उन्हें बुरा नहीं लगा। फिर तो उन्होंने हमारे साथ यात्रा करनेकी भी इच्छा प्रकट की। उनका सामान भी उठवाए हम सिय-पंजाब-क्षेत्रमें पहुँचे । पहले तो वहाँ 'घोबी बसिके का करे दिगंबरके गाँव' वाली बात हुई थी; किन्तु इस समय ग्राफ़िसमें जानेपर एक वहत संभ्रान्त उच्च कांग्रेसी नेता वहाँ विराजम।न थे, जिनकी पंचोपचारसे पजा हो रही थी। वे मभे देखते ही उठ खडे हए और बडे सम्मानसे प्रणामापाती करने लगे। ग्रब तो दफ्तरमें बिजली-सी दौड गई। मख्य प्रवन्धक भी ग्रवकी वहाँ मौजद थे। उन्होंने तूरन्त ग्रादमी भेजकर एक ग्रन्छी कोठरी खलवाई। छतके बारेमें कहनेपर उन्होंने वहीं दरी, चारपाई, लालटेन, लोटा, बाल्टी भ्रादिका प्रवन्ध स्वयं जाकर कराया। वैसे १९४३में भी मैं दो-चार दिनके लिए सिय-पंजाब-क्षेत्रमें ठहरा था ग्रौर वहाँके लोगोंके सौजन्यसे प्रभावित था; लेकिन श्रवकी तो वह पराकाष्ठा तक पहुँच गया था। छतपर हवा भी चल रही थी। हमने सामान नीचे कोठरीमें बन्द कर दिया था। हनुमानजीकी सेना जुतोंको भी नहीं छोड़ती, इसलिए जुतोंको हमने बिछौनेके नीचे दवा दिया। रातको बड़े ब्रारामसे सोए। सिंध-पंजाब-क्षेत्र, जैसा कि नामसे प्रकट है, सिंधी श्रौर पंजाबी सेठोंकी दानशीलताका प्रतीक है, जिनमेंसे अधिकांश ग्रब शरणार्थी होकर भारतमें जहाँ-तहाँ गुजारा कर रहे हैं। उनकी ग्राथिक ग्रवस्था ग्रब ग्रच्छी नहीं है, किन्तु यहाँके कर्मचारी नम्रता ग्रीर सेवाभावमें ग्रव भी पहले ही जैसे हैं।

४ मईको कीर्तिनगरका टिकट लेकर हम बसमें बैठ गए। भाटियाजीको देवप्रयागमें पिंड-दान करना ग्रावश्यक था, इसलिए वे वहाँ उतरनेवाले थे। हमने समभा था, यह बस सीघे कीर्तिनगर तक जायगी, किन्तु देवप्रयागमें हल्ला हुग्रा—उतरो, उतरो, यह बस ग्रागे नहीं जायगी। पीछे उतरे सामानको लेकर फिर उसी बसपर चढ़ना पड़ा। बसवालोंकी मनमानी जो ठहरी। ग्रादमी यात्राके कष्टको बहुत बढ़ा-चढ़ा सकता है, यदि 'गतं न शोचामि'का महामन्त्र उसके पास न रहे। यात्रामें भारतके सभी प्रदेशोंके नर-नारी श्रद्धाकी डोरसे बँघे सनातन हिमालयकी ग्रोर खिचे जा रहे थे। कीर्तिनगर ढाई बजेके करीब पहुँचे। बड़ी घूप थी। यह स्थान १५-१६ सौ फुटसे ग्राधिक ऊँचा नहीं है, इसलिए गर्मीकी परेशानीका क्या कहना। यहांसे गंगा पारकरतीन मील पैदल चलनेके वाद श्रीनगर पहुँचनां था, जहाँ ग्रागेकी मोटर मिलनेवाली थी। गंगाकी यह बड़ी उपत्यका सहस्राब्दियोंसे मनुष्यके दुष्प्रयत्नोंके कारण वन-हीन हो गई है ग्रौर श्राजकल हरियालीके लिए ग्रांखें तरसती हैं। सामान ढोनेके लिए बसके पास

बहुत-से नर-नारी छीना-भपटी कर रहे थे। हमने भी एककी जगह दो ढोनेवालों-को ठीक किया। हमारा सिद्धान्त हैं, किराया पहले ठीक कर लिया जाय श्रौर कुछ किफायतके साथ, किन्तु मजूरी देते वक्त उदारतासे हाथ नहीं खींचना चाहिए। उस धूपमें वह तीन मील बड़ा ही दुस्सह था। हमने पानीकी बोतल भी साथमें रखी थी, किन्तु पानी भरकर लटकाना भूल गए थे। सामान श्रञ्जूत लड़िकयाँ लिए जा रही थीं। उनका गाँव रास्तेमें पड़ा, किन्तु पानी वहाँ भी पीनेको नहीं मिला। श्रागे एक प्याव देखकर प्राण लौटा। पानी गरम था, किन्तु उससे हलक तर किया जा सकता था।

१८९३ ई०में गंगाकी एक शाखा (बिड्ही गंगा)में पहाड़का एक हिस्सा ट्टकर गिर पड़ा । धार साल-भरके लिए बन्द हो गई स्रौर वहाँ एक विशाल जलाशय बन गया। अंगरेजी काग़जोंमें पढ़ते हैं, कि तत्कालीन अंगरेज इंजी-नियरने ग्रपनी विद्याका बड़ा ही चमत्कार दिखाया था। जिस महीनेमें बाँध ट्टनेकी उसने भविष्यद्वाणी की थी, उसी समय वह टूटा। लेकिन ग्रांखों-देखे कुछ वृद्ध ग्रब भी मौजूद हैं, जो दूसरी ही कथा कहते हैं । प्रसिद्ध चित्रकार मोलारामके प्रपौत्र बालकरामका कहना है कि अपनी भविष्यद्वाणी सत्य करनेके लिए इंजी-नियरने डाइनामाइट लगाकर बाँघको तुड़वाया । न तुड़वाता तो कुछ समय बाद अपने ही पानी ऊपरसे और शायद कुछ कम वेगसे निकलता। बाँघ उतना कमजोर नहीं था और ग्रगस्त १८९४की प्रलयकारिणी बाढ़के बाद भी वह कुछ ही फुट बह सका। गोहनाकी भीलकी ग्रपार जलराशि ग्रव भी वहाँ मौजूद है। सत्य जो भी हो, किन्तु भविष्यद्वाणीके ग्राधारपर गंगाके किनारे बाढ़के प्रहारकी सीमाएँ निश्चित करके वहाँ निशान लगा दिए गए थे, जिसके कारण मनुष्योंकी अधिक हानि नहीं होने पाई; किन्तु ग्रामों और नगरोंकी बात न पुछिए। श्रीनगर साफ हो गया श्रीर उसके साथ पुरातत्वकी दृष्टिसे बड़े ही महत्वपूर्ण वहाँके प्रासाद भी साफ़ हो गए-वे प्रासाद, जिनको देखकर ग्रंगरेज लेखकोंने लिखा था- 'कैसे इन विशाल पाषाणोंको उठाकर यहाँ पहुँचाया गया ?' इसका उत्तर लोग देते थे-ग्रमुरोंने इन पत्थरोंसे दीवारें चिनी थीं। कुछ ऊपर होनेकी वजहसे कमलेश्वरका मन्दिर बच गया, लेकिन वहाँ सभी चीजें नई हैं, केवल कुछ पुरानी खंडित मूर्तियाँ हैं, जिनमें एक बूट घारिणी सूर्य-मूर्त्ति भी है। कमलेश्वरके दर्शनकर श्रीनगरके पास पहुँचे, तो सड़कपर लकड़ी रखकर रास्ता बन्द किया हुम्रा था—हैजेका टीका लगाए बिना किसीको म्रागे बढ़नेकी इजाजत नहीं थी। मसुरीमें दो दिन हमने जाकर टीका लगवाया था और प्रमाणपत्र भी साथ लाए थे, लेकिन यहाँ ढूँढ़नेपर वह हाथ नहीं स्राया । स्रब फिर तीसरी बार टीका लगवानेके सिवा कोई चारा नहीं था ।

रास्तोंका ग्रन्छा प्रबन्ध हो जानेसे ग्रन यात्रियोंकी काफ़ी संख्या हर साल इधर ग्राती है, जो कभी-कभी ५०-६० हजार तक पहुँच जाती है। मैंने समभा था, मोटर हो जानेसे पैदलके यात्री नहीं मिलेंगे—ऋषिकेशसे पैदलका रास्ता यहाँ ग्राकर मिला था। मालूम हुग्रा, ग्रन भी २०-२५ प्रतिशत यात्री मोटरका किराया चुकानेमें ग्रसमर्थ होनेसे पैदल ही सफ़र करते हैं। कितने ही तो घरसे ग्राटा-सत्तू भी साथ लाते हैं, ग्रौर पहाड़की चढ़ाईमें, जहाँ खाली शरीर ले चलना भी मुश्किल है, ग्रपना बोभा सिरपर लादे चले जाते हैं। मैंने गढ़वालके जिला-बोर्डके ग्रधिकारियोंको लिखा था कि ग्रपने डाकबँगलोंमें ठहरनेकी इजाजत दे दें। यहाँ उनका उत्तर ग्राया कि डाकबँगले लोककार्य-विभागके ग्रधीन है, उसके इंजीनियरको लिखना चाहिए। देर हो चुकी थी, इंजीनियरको लिखा भी; किन्तु उन्हें जवाब देनेकी फ़ुसंत नहीं हुई!

## २. श्रीनगरसे आगे

श्रीनगरमें कोई पुरानी चीज नहीं है। ग्राजका नगर तो १८९४की भीषण बाढ़के बाद वसा । यहाँ देखनेकी कोई चीज भी नहीं थी । यद्यपि यह समुद्र-तलसे १९०० फुट ऊँचा है, किन्तु गर्मी काफी पड़ती है। हमें प्रसन्नता हुई, जब अगले दिन बलबहाद्रके साथ मोटर-बसमें बैठकर पौने दो बजे यहाँसे रवाना हुए । इधर पहाड़में सभी जगह मोटरें एक-स्रोरा हैं, जिससे दुर्घटनाम्रोंकी कम संभावना रहती है। हमें रुद्रप्रयाग जाना था। रास्तेमें एक जगह दोनों स्रोरकी मोटरोंका मेल हुम्रा स्रौर ५ बजेके श्रासपास हम रुद्रप्रयाग पहुँच गये । उत्तराखंडमें यद्यपि आज काशियों और प्रयागोंकी भरमार है, किन्तु यह सब लक्ष्मी-भक्तोंका काम है । कहनेको गढ़वालमें पाँच प्रयाग हैं, किन्तु उनकी संख्या दूनीसे भी अधिक है। अलकनन्दा और भागीरथीमें जहाँ भी कोई नदी या गघेड़ा आके मिलता है, यदि वह यात्रापथसे बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ प्रयाग बन जाता है । रुद्रप्रयागका पुराना नाम पुनाड है । मोटर-ग्रङ्घा ग्रलकनन्दाके बायें किनारे-पर है। दुकानें दोनों तरफ़ हैं। केदारनाथसे ग्रानेवाली मन्दाकिनी ग्रीर बदरी-नाथसे ग्रानेवाली ग्रलकनन्दाका यहाँ संगम है। केदारनाथका मार्ग काफी दूरतक मन्दाकिनीके बायें तटसे जाता है, इसलिए यात्रियोंको केवल अलकनन्दा-को ही यहाँ पार करना पड़ता है। श्री खडर्गासहने बतला दिया था, कि स्वामी

सिच्चानन्दके यहाँ ठहरिएगा, वह उत्तराखंडसे बहुत परिचित हैं, उनसे बहुतसी बातें मालूम होगी।

स्रावश्यक चीजोंकी पहलेसे ही सूची बनाकर यात्रापर प्रस्थान करना चाहिए, नहीं तो कितनी ही चीजें छूट जाती हैं। हम बरसाती तो लाये थे, किन्तु छत्ता लाना भूल गये थे। यहीं एक छता खरीदा, कुछ मोमबित्याँ और दियासलाई ली और फिर स्वामी सिच्चदानन्दजीके स्राश्रममें पहुँचे। स्वामीजी प्रजाचक्षु (नेत्र-हीन) हैं, अच्छे पठित संस्कृतका काफी ज्ञान रखते हैं। बृद्ध हैं, इसलिए बात करनेके रिसक होने ही चाहिये। वह मंदिरमें बैठे हुए थे। किसी अनुचरने जाके कहा कि एक घोती-कुर्ता पहने बाबू यात्री स्राया है। मुक्ते तो रातके टिकनेकी स्वश्यकता थी, चाहता था, टिकान मिल जाय, तो बलबहादुरको खाना बनानेमें लगा दूँ। लेकिन, स्वामीजीने जो बात शुरू की थी, उससे मालूम हुस्रा कि शायद उसका छोर ही नहीं मिलेगा। मैंने संक्षिप्त करनेके ख्यालसे भी दो तीन मर्तवे संस्कृतमें बात छेड़नी चाही, किन्तु स्वामीजी माला छोड़नेके लिए तैयार नहीं थे। सन्तमें सड़कके पासवाले चौबारेमें जगह मिली। मैं कोई सेठ-साहूकार तो था नहीं, कि मुक्तसे कोई ग्राशा हो सकती थी, लेकिन मैं चौबारेपर खुश था।

स्वामी सिन्वदानन्द पुरुषार्थी हैं, और लोकसंग्रह करना जानते हैं। कमसे कम इस इलाकेका उन्होंने बहुत उपकार किया है। उनके ही प्रयत्नसे यहाँ एक भ्रंग्रेजी हाई स्कूल, जो कि ग्रब उन्ब-माध्यमिक स्कूल है, सफलतापूर्वक चल रहा है। इस गरीब भूमिमें विद्याकी यह शीतल छाया खास महत्त्व रखती है। उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला और कन्यापाठशाला भी खोल रखी है। मन्दिर और अच्छे मकान भी बनवाये हैं। जान पड़ता है ग्राजकी देशव्यापी ग्राधिक कठिनाई-का प्रभाव इस मठपर भी पड़ा है। शामके वक्त जब सड़कसे यात्री ग्राने लगे, तो बृद्धा संन्यासिनीने सीढ़ीके ऊपर बैठकर लोगोंको पूजा-दर्शनके लिए बुलाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे तीथोंके पंडे-पुजारी करते हैं। स्वामी सिन्वदानन्दके स्थानके यह ग्रनुष्ट्य नहीं था। उत्तराखंडके बारेमें स्वामीजीसे वही बातें मालूम हो सकती थीं, जो कि किसी भी ग्रठारहवीं सदीके बृद्धसे सुनी जा सकतीं। कुछ ही वर्षों पहले प्रसिद्ध विद्वान् स्वामी गंगेश्वरानन्द इघरसे गये थे। मैंने समभा था, एक प्रजावक्ष प्रतिभाशाली विद्वान्का परिचय पाकर स्वामी सिन्वदानन्दको। प्रसन्नता हुई होगी, इसलिए उनके बारेमें पूछा। जिसपर उन्होंने शेखी बघाड़नी प्रसन्नता हुई होगी, इसलिए उनके बारेमें पूछा। जिसपर उन्होंने शेखी बघाड़नी शुरू की—मैंने उनको शास्त्रार्थके लिए चैलेंज दिया था, लेकिन वह सामने नहीं

याये । स्वामी गंगेश्वरानन्दजीने प्रपनी एक पुस्तकमें स्वामी शंकराचार्यके मतको याधुनिक कहा है, इसे भला शंकरके अनुयायी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे । वह तो शंकरमतके संस्थापकको ब्राठवीं सदीका एक दार्शनिक-सुधारक माननेके लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतिहास तो यही मानता है । खैर, बलबहादुरने रोटी तरकारी बनाई । प्याज बिना आलूकी तरकारी स्वादिष्ट नहीं बनती, किन्तु "उत्तरे मांस-भोजनं" द्वारा धर्मशास्त्रने जहाँके लिए मांसभोजन परमविहित किया है, ग्रीर जहाँ ब्राह्मणोंसे लेकर सभी मांस खाते भी हैं, उसी उत्तराखंडमें चट्टियोंपर कहीं प्याज ढूँढ़नेसे नहीं मिलती ! सेठों और उनके अनुयायी प्याज खाना बुरा मानते हैं, इसलिए दूकानदार उसे रखते नहीं ।

६ मईको पाँच बजे सवेरे ही उठे। घूपमें चलना हमें पसन्द नहीं है। यह मालूम ही था, कि हर मील-डेढ़-मीलपर चट्टी ग्रौर दूकानें हैं, जहाँ खानेका सामान भी मिलता है और चाय भी। चायको तो न पीनेका हमने संकल्प कर लिया था, क्योंकि एक ही पत्ती सवेरेसे शामतक उबलती रहती है, ऐसी चाय पीनेमें स्वाद क्या ? इसके साथ ही चट्टियोंमें मिक्खयोंकी भरमार रहती है, जिससे यह भी सन्देह होता है, कि चाय-जलमें दो चार मिक्खयोंका भी ग्ररक उतरा होगा। पह भी निश्चय किया था, कि ९से ३ वजेतक चट्टीपर विश्वाम करना चाहिये। रास्तेकी चट्टियोंको छोड़ते आगे बढ़े । दही ग्रीर छाछके प्रति हमारा कुछ ग्रधिक पक्षपात है, किन्तु यह दोनों चीजें इधर सुलभ नहीं मालूम हुई । दूध सभी जगह सुलभ है, यद्यपि निर्जल दूध शायद ही कहीं मिले । पहली एक दो चर्ट्टियोंपर पके केले ग्रौर पपीते भी थे। हमने ग्रनुमान कर लिया, कि वह सभी जगह मिलेंगे, किन्तु यह धारणा गलत निकली । तिलबड़ा चट्टीके पास पहले पहल पुराने मंदिर दिखाई पड़े। मंदिर सूने हैं। इन छोटे मंदिरोंके पास कभी कोई बड़ा मंदिर रहा होगा, जिसका पता नहीं । यहाँकी मूर्तियाँ कहाँ गईं यह भी नहीं मालूम । लेकिन मंदिर कत्यूरीकालके दसवीं-तेरहवीं शतीके हैं, इसमें सन्देह नहीं। दो घंटेमें ६ मील चलकर ७ बजे हम रामपुर चट्टी पहुँच गये । चाय-वाय पीये नहीं थे, इसलिए यहाँ मध्यान्ह-भोजन ग्रौर विश्राम करनेका निश्चय किया। दूकान-दार ब्राह्मण देवता कुछ पढ़ें लिखें मालूम होते थे, उनसे ब्रासपासके गाँवोंके पुराने मंदिरोंके बारेमें हम कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे । पासके एक छोटेसे मंदिरमें एक मयूरारूढ कार्तिकेयकी मूर्ति तथा दूसरी भी द्विभुज मूर्ति थी, जो बतला रही थी कि यहाँ कत्यूरीकालमें कोई मंदिर रहा होगा । ग्रागे दलनंग चट्टीमें भी सड़कके पासके मंदिरमें कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं। पुजारी इसको भी कोई ज्योतिर्लिंग

महादेव बनानेके लिए उतारू हैं। नाक-कान टूटी मूर्तियोंको देखकर जब मैंने पृछा, क्या रुहेलों (१७४१-४२ ई०) ने इन मूर्तियोंकी यह गत बनाई, तो भट जवाब मिला—रुहेले आये थे यहाँपर, लेकिन शिवजी महाराजने भँवरे छोड़ दिर्जिनसे वह भाग गये। भागना तो गलत है, सारे उत्तराखंडमें टूटी-फूटी मूर्ति मिलती हैं, जो बतलाती हैं, कि रुहेले संपत्ति लूटने ही नहीं मूर्तिभंजनका पुष्भी लूटनेमें सफल हुए थे।

दोपहरमें काफी विश्वाम करके हम आगे रवाना हुए थे। आज इरादा था ११ मील चलकर अगस्तम्निमें विश्वाम करनेका। बलबहादुरको कह भी दिया था, किन्तु रास्तेके मंदिरोंको देखनेमें जब हम व्यस्त थे, तो वह आगे बढ़ गया। अगस्तम्मुनिमें भी एक हाई स्कूल बन रहा था। यहाँ एक मैदान है, जिसमें सानींसे छोटा मोटा हवाई जहाज उतर सकता है। वैसे होता तो इसे धानके खेतींमें परिणत कर दिया गया होता, किन्तु देवताका स्थान है, उसके उरके मारे कोई हाथ बढ़ाना नहीं चाहता। अस्गतमृनिकी मूर्ति दो भुजावाली तथा धातुकी है, देखनेमें भद्दी मालूम होती है। लेकिन मंदिरके बाहर दाहिने आरके गवाक्षमें हरगौरीकी सुन्दर मूर्ति चिपकाई हुई है। और भी मूर्तियाँ रही होंगी, लेकिन खंडित मूर्तियोंकी पूजा तो होती नहीं और उनके प्रेमी तथा व्यवसायी पिछले सौ वर्षोंसे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए वह अधिक देखनेमें नहीं आतों, तो आद्वर्यकी बात नहीं है।

इघर पूछापेक्षी करनेपर पता लगा, कि ग्रगस्तमुनिसे नदी पार हो दो मीलपर शिल्ला गाँवमें दो बड़े ग्रौर कुछ छोटे-छोटे प्राचीन मंदिर हैं। रुहेले वहाँ भी पहुँचे थे, किन्तु पूजा अब भी होती है। इस साल टिड्डियोंका प्रकोप हिमालयकी उपत्यकाग्रोंमें भी हुग्रा था। केदारनाथके बरफमें भी मैंने कितनी ही मरी टिड्डियाँ देखीं ग्रौर उससे ६ मील नीचे तो जीवित भी कुछ फुदक रही थीं। लेकिन यहाँ दस-पंद्रह मीलमें उन्होंने नुकसान नहीं किया था ग्रौर फसल ग्रच्छी हुई थीं; इसलिए शिल्लामें एक बड़ा यज्ञ हो रहा था, जहाँ ब्रह्मभोजके ग्रतिरिक्त मनों ग्रुञ्च ग्रौर घी ग्रागमें स्वाहा किया जा रहा था। देवताकी कृपासे रक्षा हुई थीं, इसलिए कृतज्ञता प्रगट करनी ही चाहिये, चाहे उसमें मनुष्यके मुखका दुर्लभ ग्राहार भले ही नष्ट हो जाये (ग्रुञ्चके नष्ट करनेका ग्रपराध। किया जा रहा था, किन्तु यहाँ कानूनको कौन पूछता है?)

६ बजे शामको हम सौड़ी चट्टी पहुँचे। यात्रियोंकी भीड़ नहीं थी, इस-लिए यहीं रात्रि-विश्रामका निश्चय कर लिया। चंद्रापुरी बड़ी चट्टी ग्रागे दो ही मीलपर थी, जहाँ हम ७ मईको ६ बजेसे पहले ही पहुँच गये थे। चाय पीनेका मन करनेके कारण हमें कुछ किटनाई अवश्य हो किही थीं और ख्याल ग्राता था कि यदि हम चार जने सहयात्री होते, तो ग्रपनी जमती उबलवाकर चाय बनवा लेते। जल-पानके लिए कहीं कहीं कुछ मिठाइयाँ मिलती थीं, किन्तु वह भी अच्छी नहीं थीं। साढ़े चार मील चलनेके बाद मदाकिनीके भूलेके पुलके पास भीरी चट्टी मिली। ग्रागे चलनेका इरादा था, किन्तु डर लग रहा था, बलबहादुर कहीं बहक न जाये। पश्चिमी नेपालका वह तरण हिन्दी तो समभ लेता था, किन्तु निश्चय नहीं था, कि हमारे कहनेका वह ठीकरे लिन भी कर सकेगा। यहाँ पर पुल पारकर रास्ता मंदाकिनीके दायें किनारसे चल रहा था, इसलिए पुलपर प्रतीक्षा करनेके लिए हक जाना पड़ा। भीरीमें डाकघर है, किन्तु हमें तो कोई चिट्ठी मिलनेवाली नहीं थी। मूर्ति ग्रीर मंदिरोंके बारेमें पूछनेपर एक वृद्धने बतलाया कि यहाँ भीमसेनका देवालय है, जिसके ही कारण इस स्थानका नाम भीरी पड़ा। उनसे कौन बहस करने जाये, कि भीरी ग्रीर भीमसेनका कोई संबंध नहीं है। भीमसेनकी मूर्ति बिल्कुल भई। ग्रीर ग्रीर भीमसेनक है, लेकिन उसके पास हीमें दो फुट ऊँची विष्णुकी प्राचीन मूर्ति है।

दोपहरका भोजन हम कुंड चट्टीमें बितानेके लिए पहुँचे ग्रर्थात् सवेरेसे ८ मील चले गये। कुंड क्यों नाम पड़ा, यह समभमें नहीं ग्राता, यहाँ कोई जलकुंड नहीं हैं। हाँ, मंदािकनीकी घारमें निर्भय उतरा जा सकता है। पानी तो ठंडा था, किन्तु हफतेमें एक दो दिन स्नान करना भी ग्रावश्यक था. इसिलए जाकर स्नान किया। याित्रयोंमें जहाँ कितने ही गरीब पैसेके ग्रभावसे पैदल चलके घरसे लाये सत्तू-ग्राटेको खाकर गुजारा करते थे, वहाँ कितने ही ऐसे भी लक्ष्मीके लाडले थे, जो नरवाहन हो ग्राराम कुर्सीकी तरह भम्पानोंपर बैठे हुए चल रहे थे। चोरबाजारी सेठोंके लिए यह बहुत सुनहला श्रवसर था, चाहे कितना ही पैसा खर्च करें, कोई पूछनेवाला नहीं था कि वह कहाँसे ग्राया। एक सेठानी तो इतने नौकर-चाकरोंके साथ जा रही थी, जैसे किसी समय महारानियाँ चला करती थीं। वस्तुतः ग्राज तो सेठानियोंके सामने महारानियाँ फीकी हो गई हैं। नदीके किनारे उनके नौकर चाकर सेठ-सेठानीके कपड़ोंको साबुनसे धोते घोबीघट्टा बनाये हुए थे, इसिलए एक ऊभड़-खाभड़ जगहमें जाकर हमें स्नान करना पड़ा।

बलबहादुर भोजन श्रच्छा बना लेता था। दोपहरको हमने दाल-भात-तरकारी खानेका क्रम रखा था और रातको केवल रोटी-तरकारी। मक्खियोंके मारे अफत थी। दालमें पड़ जायँ तो खाना हराम हो जायँ और लेटें तो नींद हराम कर दें। साढ़े नौ बजेंसे सवा तीन बजेतक हमें यहीं बिताना था। कलकत्ते कुंछ भद्रपुरुष ग्रौर महिलाएँ यात्रामें जा रहे थे। एक भद्रपुरुषके पैरके पंजेको जूतेने काट लिया था, जिससे वह नंगे पैर चलनेके लिए मजबूर हो गये। मैंने बतलाया कि तलवा कट जानेपर चलना मुश्किल हो जायगा। चप्पलके बिना गुजारा नहीं चल सकता था, लेकिन यहाँ दूकानोंमें कपड़ेका जूता ही मिलता था। मेरे पासका चप्पल केवल चट्टीपर पहननेमें काम ग्राता था, मैने उसे दे दिया, लेकिन भद्रपुरुष उसे बिना बदलेके लेना नहीं चाहते थे। मैंने उन्हें ग्रपना दर्शन बतलाया: मनुष्य हरेक उपकारका प्रतिउपकार उसी व्यक्तिको नहीं दे सकता; ऐसे समय श्रच्छा है, यदि हम यह समक्ष लें कि उपकार हमें मानवताकी ग्रोरसे मिलता है ग्रौर प्रत्युपकार भी हम विशाल मानवताके किसी व्यक्तिके प्रति कर सकते हैं।

## ३. गुप्तकाशीसे आगे

कुंडसे गुप्तकाशी ढाई मील है, जिसमें अन्तिम डेढ़ मील चढ़ाईके हैं। यहाँ ऐसी छोटी-छोटी चढ़ाइयोंमें भी किरायेके घोड़े मिल जाते हैं, लेकिन मुफे उसकी अवश्य-कता नहीं थी। गुप्तकाशी भी नया दिया हुआ नाम है, इसका पुराना नाम भ्रौर ही है। ७ मईको जब हम गुप्तकाशी पहुँचे, तो अभी दो-ढाई घंटा दिन बाकी था। ग्रभी हम श्रासानीसे तीन चार मील ग्रौर चल सकते थे, क्योंकि रास्ता उतराई ग्रौर समतल भूमिका था । लेकिन गुप्तकाशीमें हमें कुछ पुरानी मूर्तियोंका पता लगाना था। यह अच्छा खासा बाजार है, जिसमें तीससे अधिक दूकानें भ्रौर उतने ही भ्रौर घर हैं। दूकानें चट्टियों जैसी सिर्फ खाने पीनेकी ही नहीं हैं बल्कि लालटेन, शीशा, टार्च ग्रादि जैसी चीजें भी वहाँ काफी मिलती हैं। वस्तीमें घुसनेसे पहले ही पंडे लोगोंने ग्रा घेरा ग्रीर जिला तथा गाँव-ठाँव पूछने लगे। मैं तीर्थयात्राके लिए नहीं आया हूँ, यह कहनेपर भी पिंड छूटनेवाला नहीं था। कुलीके ग्रानेमें देर थी, मैंने पहले ही मंदिर ग्रौर मूर्तियोंके फोटोसे निवृत्त हो लेना चाहा। एक ग्राँगनमें दो छोटे बड़े मंदिर हैं, जो कि पुराने नहीं हैं। बड़े मंदिरके सामने एक छोटे कुंडमें दो घाराएँ गिरती रहती हैं। मंदिरोंमें तो कोई उतनी पुरानी चीज नहीं हैं, किन्तु बगलके उसारेमें पांडवोंके नामसे पूजी, जानेवाली खंडित मूर्तियाँ काफी प्राचीन हैं। प्रधान मंदिरके दरवाजेके बाहर दोनों तरफ चतुर्भुज विष्णु ग्रौर शिवकी मूर्तियाँ गंगा-जमना बना दी गई है-पंडे लोग लिंग-भेद करना नहीं जानते।

अभीतक हम बिना पंडेवाले यजमान थे, लेकिन हम पंडा-प्रथाके विरोधी

नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं कि अपरिचित दूरदेशीय तीर्थ-यात्रियोंकी इनके द्वारा बड़ी सहायता होती रही है। काशी, मथुरा जैसे नगरों में तो बेचारे यात्री लुट जाते, यदि पंडोंकी म्रात्मीयता उनकी सहायक न होती। हमने निश्चय किया, किसीको पंडा बनायं, लेकिन शर्त यह रखी कि वह ७० वर्षसे कमका न हो ग्रौर यहाँके इतिहास-भूगोलकी अच्छी जानकारी रखता हो। यह गुण केदारनाथके पंडा केदारनाथात्मज श्रीकाशीनाथमें मिला। वह ७८ वर्षके लुवानी गाँवके रहनेवाले वाजपेयी (बगवाड़ी) भारद्वाज-गोत्री थे। इस उम्रमें भी उनकी स्मृति गजवकी थी। चीनी तहसील (ऊपरी सतलज)के एक-एक गाँवका उन्होंने नाम वतलाया। उनके वहीखाते सौ वर्षसे अधिक पुराने नहीं थे । हमारे आजमगढ़ जिलेके भी बहुतसे गाँवोंमें उनके यजमान थे, किंतु बहीमें न हमारा जन्मग्राम निकला श्रौर न पितृ-ग्राम । उन्होंने वतलाया, रुहेले लूटते-पाटते भ्रागे मस्ता गाँव तक गये । वह केदारनाथ भी जाना चहते थे, लेकिन शिवजी महाराजने इतने पत्थर वरसाये, कि उन्हें भागना पड़ा । काशीनाथजीने एक दूकानके ऊपर रात्रिके रहनेके लिए डेरा दिलवाया, लेकिन इसी समय उत्तराखंडके विद्यापीठके एक अध्यापक तथा एक दूसरे अधिकारी आ पहुँचे। राहुल सांकृत्यायनका नाम तो उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन यह जरूर जान पाये कि यह कोई पढ़ने लिखनेवाला श्रादमी है। हमें अब मजबूर होकर मंदिरकी अतिथिशालामें जाना पड़ा । अतिथिशाला नई बनी हुई है, और जान पड़ता है, कि किसी विशेषज्ञकी सलाह लेनेकी यवस्यकता नहीं समभी गई। दरवाजे खिड़िकयाँ सभी भद्दी बनी हुई हैं ग्रौर कोई ठीकसे लगती भी नहीं है । गुप्तकाशीके मंदिर केदारनाथके रावल-महत्त-के ग्राधीन है। केदारनाथ ग्रीर बदरीनाथ तथा उनसे संबंधित सभी मंदिरोंका प्रबन्ध ग्रब एक प्रबंध समितिके ग्राधीन हैं। प्रबन्ध समितिने मंदिर-की ग्रामदनीका सदुपयोग करनेका प्रयत्न किया है ग्रौर उसीका फल यह ग्रतिथि-गाला है।

केदारनाथके रावल कर्णाटक देशके वीर-शैव संप्रदायके हैं। पहले तो केदारनाथसे संबंधित सभी प्रधान मंदिरोंमें दक्षिणके जंगम साधु पुजारी हुआ करते थे, किन्तु अब उतने साधु नहीं हैं। तो भी गुप्तकाशीके विश्वनाथके पुजारी एक कन्नडभाषी शैव साधु हैं। उनसे कुछ बातें मालूम हुई, किन्तु यह पता नहीं लग सका कि केदारनाथके मंदिरोंमें दक्षिणके वीर शैवोंका अधिकार कैसे हुआ।

सवेरे (८ मर्ड) भोजन करके १० बजे चलनेका निश्चय किया गया

था। पंडाजीने फिर अपने सत्संगका अवसर दिया। फोटो लेते वक्त उनके पौत्र भी उपस्थित थे। वह बतला रहे थे: हमारे लड़कपनमें रास्ता यहाँका बहुत किठन था। इतने पुलोंका इन्तजाम नहीं था। बाप दादोंसे सुना था कि मुश्किलसे सौ-पचास यात्री सालमें इघर आया करते थे। हमारे समयमें भी आटा चावल रुपया मन, मडुवा ८ आना मन और घी साढ़े चार आना सेर मिलता था।

गुप्तकाशीसे एक मीलकी उतराईपर नाला चट्टी मिलती है, जहाँ बदरी-नाथका रास्ता भी ग्रा मिलता है। नाला चट्टीके ग्रासपासके खेत ही बतला रहे थे, कि यहाँ प्राचीन कालमें बड़ी बस्ती रही होगी। कत्यूरीकालका एक पुराना मंदिर ग्रब भी मौजूद है, जिसमें रहेलों द्वारा खंडित बहुतसी मूर्तियाँ रखी हैं। कोनेवाले छोटे मंदिरके दरवाजेके ऊपर चार पंक्तियोंका एक कत्यूरी-कालीन शिलालेख है, जो शाके ११६८ (१२४६ ई०) का लिखा हुग्रा है। लेख श्लोकबद्ध है, जिसके कुछ वाक्य हैं—

"स्वस्ति । श्रीदेवी . . . नुमः । . . . मनसा कर्मण वाचा . . . । देविपतृप्रसादेन मणदेवस्य . . . । पुण्यकर्मभरादेव करिष्यन्ति सुरालयं . . । भृक्तिमुक्ति-फले तस्य . . . ,सरस्वतीप्रसादेन घटिता प्रतिमा सुभा । . . . " जान
पड़ता हैं, नालामें पहले ग्रौर कितने ही मंदिर थे, जिनके पत्थर जहाँ तहाँ बिखरे
मिलते हैं । सबसे महत्त्वकी चीज यहाँपर है पत्थरका एक स्तूप, जो कि
कुमाऊँ गढ़वालका एकमात्र बौद्ध स्तूप है । जाते वक्त तो मेरा ध्यान उसकी ग्रौर
नहीं गया, यद्यपि वह सड़कके किनारे ही मंदिरकी दिवारपर मौजूद था, लेकिन
लौटनेपर मैंने उसे देखा । इस मंदिरके भीतर। कई खंडित मूर्तियाँ हैं, जिनमें शिवपार्वती, लक्ष्मी-नारायणके ग्रतिरिक्त एक जटाधारी मूर्ति किसी शैव संतकी है ।
बाहर द्वारपर मंदिरकी दायकाकी भी पाषाण-मूर्ति है ।

नालासे थोड़ा ही भ्रागे चलनेपर मस्ता गाँवकी चट्टी हैं। वहाँके गौड ब्राह्मण नारायणदत्तसे पूछा कि क्या रुहेले यहाँसे लौट गये थे, तो उन्होंने बतलाया— लौट कहां गये, वह तो लूटते-पाटते ठेठ केदारनाथ तक पहुँचे थे।

श्रागे डेढ़ मीलपर ही भेत चट्टी है, जिसे नारायणकोटी बनाकर यहाँके ब्राह्मण एक प्रसिद्ध तीर्थंका स्थान देना चाहते हैं। भेत श्रवश्य किसी समय एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा होगा, यह वहाँके दो जगहोंपर बिखरे श्राधे दर्जनसे ग्रधिक पाषाण मंदिर बतलाते हैं, जो रुहेलों द्वारा ध्वस्त होनेके बाद फिर नहीं श्राबाद हो सके। गाँवसे नीचे कुछ हटकर खेतोंमें पाषाण-निमित एक सुन्दर बावड़ी है,

-

MANY WANTED THAT .



५. गढ़वाली बच्चे (पृष्ठ ४२१)



६. मैसंडा--संडित गौरी (पृष्ठ ४२१)

इसके पास भी कभी किसी राजाका प्रासाद था। पंडित विशालमणि उपाध्याय-का नाम गुप्तकाशी ही में सुन चुका था । अंग्रेजोंने केदारनाथके पंडोंको अब्राह्मण ग्रीर खश लिखा था। विशालमणिजीने भी एक पुस्तकमें उन्हें प्रक्राह्मण वतलाना चाहा, जिसपर पंडोंने मुकदमा कर दिया ग्रीर चमोलीके मजिस्ट्रेटने ८ नवंबर १९४० ई०को उपाध्यायजीपर ५०० रु० जुर्माना कर दिया । पंडित काशीनाथजीने भीर बादमें एक भीर पंडा सज्जनने मुक्ते मुकदमेके फैसलेकी कापी दी, लेकिन यह नहीं बतलाया था, कि ऊपरकी ग्रदालतने जुर्माना छोड़ विशालमणिजीको अपराध-मुक्त कर दिया। विशालमणिजी संस्कृत जानते हैं, बहुश्रुत हैं ग्रीर भारतमें काफी घूमे हुए हैं। उन्होंने भेत जैसे एक साधारणसे स्थानमें पुस्तक-विकय श्रीर प्रकाशनका काम ग्रारंभ कर रक्खा है, जिससे लोगों-को काफी लाभ हुआ। पुराने मंदिरों और मूर्तियोंमें भी उनकी दिलचस्पी है। उन्होंने बहत श्राग्रह किया कि मैं कालीमठ अवश्य देखें। केदारनाथके पंडोंको मैं अब्राह्मण नहीं मानता । अब्राह्मण माननेके लिए यह भी मानना पड़ेगा कि केदारनाथका मंदिर और तीर्थ सभी सौ-दो-सौ वर्ष परित्यक्त रह गया, जिसे खस क्षत्रियोंने पीछे दखल किया। वास्तविकता यह मालूम होती है, कि केदारनाथके पंडे-जो बीस-पच्चीस गाँवमें विखरे हए हैं-बहत प्राचीन ब्राह्मण हुं। प्राचीन होनेके कारण पहले वह क्षत्रियोंकी भी लड़कियाँ ले लिया करते होंगे, जिसे पीछे मैदानसे आये बाह्मण बुरा मानते उनकी ओर सन्देह की दष्टिसे देखते थे।

विशालमणिजीको लौटते वक्त तकलीफ देनेका वचन देकर कुलीके म्रानेपर मैं श्रागे बढ़ा। साढ़े तीन मीलसे ग्रधिक चलनेपर मैंखंडा मिला, जिसे वहाँके ब्राह्मण महिषमर्वनी देवीके साथ जोड़ना चाहते हैं। सड़कके पास ही एक ऊँचा भूला दोखंभों के ऊपर पड़ा है। उसके ऊपर भूलनेका भी बड़ा महातम है। मैंखंडा ग्रौर पैनखंडा ऊपरी मंदाकिनी ग्रौर ग्रलकनंदाकी उपत्यकाग्रों के नाम अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं, किन्तु उनमेंसे एकको इतना ग्रासानीसे महिषी-मर्दनी खंड नहीं बनाया जा सकता। यहाँकी सबसे महत्त्वकी चीज महिषमर्दनीके मंदिरसे जरासा ग्रौर ग्रागे नीचे उतरकर सड़कके ऊपर एक उपेक्षित देवघर हैं, जिसके भीतर रहेलों द्वारा तोड़ी दर्जनों पत्थरकी मूर्तियाँ हैं, जिनमें मेंले पत्थरकी शिव ग्रौर गौरीकी मूर्तियाँ बड़ी ही सुन्दर हैं। मूर्तिभंजकोंने बड़ी बुरी तौरसे इनको तोड़ा, किन्तु कलाकारकी कोमल ग्रँगुलियों ग्रौर मधुर कल्पनाकी उनके ग्रंग ग्रंगपर छाप है। शिवजीके गलेका साँप सिरकी ग्रोर न जाकर

दाहिनी स्रोर कंघेके सामने लहराता दिखाई पड़ता है। मूर्ति छोटी नहीं है। उसकी स्रोर देखते वक्त मुफे तो स्थाल स्राता था कि जैसे स्रजन्ताका कोई चित्र मूर्तिनान् होकर बाहर निकल स्राया है। यह स्रद्भुत मूर्ति गुप्त कालसे थोड़े ही पीछेकी होगी। उस समय मैंने कालीमठकी स्रखंड हरगौरीकी सुन्दर प्रतिमाक्तो नहीं देख पाया था, संभव है दोनों एक ही कालकी हैं, जो सातवीं-स्राठवीं सदी हो सकता है।

श्राज हम फाटा (५२५० फुट) में ठहर गये। फाटा काफी बड़ी चट्टी है। ९ मईको ५ बजे नियमानुसार चल पड़े। ५ मीलपर रामपुरमें जलपान किया । वहाँसे त्रिजुगीनारायण साढ़े चार मील हैं । डेढ़ मील केदारनाथके ही रास्ते-पर जाना पड़ता है, फिर बाईँ ग्रोर तीन मील चढाईका रास्ता है। दो मीलकी चढ़ाईके लिए हमने दो रुपयोंमें घोड़ा कर लिया। त्रिजुगीकी रुहेलों द्वारा खंडित मूर्तियाँ श्रौर नारायण नाम भी बतलाता है, कि उसका संबंध शिव नहीं विष्णुसे है। किसी समय मंदिरमें पूजी जाती शेषशायी भगवानकी खंडित मृत्ति स्राज भी दरवाजेके पास पड़ी हुई है । लेकिन पंडा लोग कहते हैं, कि यहीं हिमाचलकी पुत्रीका ब्याह शिवजी महाराजसे हुग्रा था। मंदिरमें जलती धुनीके लिए कहा जाता है, कि यह वही आग है, जिसको साक्षी देकर कैलाशपितने गौरीका हाथ पकड़ा था। इधर टिड्डियोंने फसलका बहुत नुकसान किया था। लोग बतला रहे थे, यहाँ जंगलोंमें अब भी वह डेरा डाले पड़ी हैं। शायद फरवरीसे यहाँ पड़ी हुई वह शिशुपालन कर रही हैं, इसलिये शिल्लावाले यज्ञकर्तास्रोंको संकटसे मुक्त नहीं समभना चाहिए । त्रिजुगी मंदिरके ब्रासपास कई कुंड हैं, जिनमें साँप देवता रहते हैं, जिनके दर्शन सर्वदा सुलभ नहीं है। यह निर्विष साँप हैं। यहाँकी कई मूर्तियाँ ग्यारहवीं-बारहवीं सदीसे भी पुरानी हो सकती हैं।

दोपहर बाद थोड़ा विश्राम करके दो मील पुराने रास्तेसे लौटकर एक मीलके करीव उतराई उतर हम सोमद्वाराके पुलपर पहुँचे। मंदािकनीकी एक शाखा-को पार करनेके बाद हलकी चढ़ाई शुरू हो गई। रास्तेमें एक जगह ६००० फुट अंग्रेजीमें लिखा हुग्रा था। जान पड़ता है, श्रिष्ठकारी लोग समभते हैं कि यिद अंग्रेजीमें Height 6000 feet above Sea level न लिखा जाय, तो यात्रियोंको पता नहीं लगेगा। तारीफ यह कि यह प्रयत्न ग्रभी हालका है, अर्थात् हिन्दीके राष्ट्रभाषा घोषित हो जानेके बादका। केदारनाथके रास्तेमें वड़े प्रयत्नसे जगह जगह पानीके नल लगाये हुए हैं। कहीं कहीं तो वह हजार फुटसे भी दूरसे लाये गये हैं। हर नलकेके पास फुटकी संख्या दी रहती है। यद्यपि हम गर्मीकी

पहुँचसे बाहर या गये थे, किन्तु चढ़ाई चढ़नेके बाद प्यास तो लगती ही है। एक जगह सिरकटा गणेशके पास नलपर पानी पीनेके लिए रुके। पंडेने अपने गणेशकी महिमा बखान कर पूजा करनेके लिए कहा। समफा रहे थे, कि यह वही स्थान है, जहाँपर पार्वतीके बैठाये हुए गणेशजीकी रखवालीकी अवहेलना करके शिवजी भीतर जाना चाहते थे। बाधा डालनेका गणेशजीको यह फल मिला, कि उनका सिर कट गया। पार्वतीके रोने-धोनेपर शंकरने हाथीके सद्योजात बच्चेका सिर काटकर लगा दिया, जबसे गणेश गजानन बन गये। सिरकटा गणेशके पासकी मूर्तिको गौरी कहकर पंडेने बहुकाना चाहा। मैंने कहा—यदि कपड़ा हटाकर दर्शन कराओ, तो चवन्नी दक्षिणा मिलेगी और फोटो लेने दो तो अठन्नी। वह इसके लिए तैयार नहीं था। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि गणेशजीको सिरकटा और पार्वतीजीको लूली-लॅगड़ी बनानेवाले रहेले थे, जो दो सौ वर्ष पहले लूटमार करनेके लिए इधर आये थे।

शामको साढ़े चार बजे गौरीकुंड पहुँचे। यहाँ एक गरम तथा दूसरा गंधकी रंगका ठंडे पानीका कुंड है। गरम पानी मुफ्त मिलता हो, तो स्नान करनेकी किसको इच्छा न होगी? हमने जाकर स्नान किया। पानीमें अगर थोड़ासा ठंडा भी मिला दिया जाता, तो नहानेमें बड़ा आनंद आता। मंदिर छोटा है, जिसके भीतर कुछ धातु और पत्थरकी मूर्तियाँ हैं। अब केदारनाथ यहाँसे ७ मील रह गया था, जिसे पार करते ६८०० फुटसे ११७५३ फुटपर पहुँचना था। अगले दिनके लिए एक घोड़ा ठीक कर हम आरामसे विश्वाम करने लगे।

#### ४.अंतिम मंजिल

९ मई १९५१को निश्चित होकर हम गौरीकुंडकी कालीकमली वाली धर्म-शालामें सोये। घोड़ेवालेने शामको सात रुपयेमें केदारनाथ तक पहुँचा देना स्वीकार कर लिया था। वैसे चलनेमें मुक्ते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सोचा था, ६८०० फुटसे ११७०० फुट तककी चढ़ाई यदि घोड़ेके पीठपर कर ली जाय तो क्या हरज? ग्राखिर मैं तीर्थयात्री नहीं था। केदार-बदरीकी यात्राका पुण्य तो ४१ वर्ष पहले ही लूट चुका था, लेकिन, जान पड़ता है, भगवान् केदारनाथ जबर्दस्ती मेरे पल्ले पूरा पुण्य बाँघना चाहते थे। सवेरे घोड़ेवाला बहानेवाजी करने लगा। मालूम हुग्रा, गौरीकुंडमें ग्राज यात्री ग्राधिक हैं, (इसलिए ग्रर्थ-शास्त्रके सर्वमान्य नियमके ग्रनुसार, माँगके ग्रनुपातसे मोलका बढ़ना ग्रावश्यक था । मुक्ते उतनी जरूरत भी नहीं थी। रामवाड़ा केदारनाथ पहुँचनेसे पहलेकी चट्टी है। ४ मीलकी यात्रा चढ़ाईकी थी। मैं ६ बजे चला और साढ़ें ७ बजे वहाँ पहुँच गया। मुफे ४१ वर्ष पहलेकी बात भूल गई थी, िक केदारनाथमें ईंधनके अभाव और महँगाईके कारण रोटीसे पूरी खाना सस्ता पड़ता है, यद्यपि पूरी खानेसे पेटकी शिकायत होनेका डर रहता है। तो भी मैने रामबाड़ामें साफ सुथरी दूकान देखकर बलबहादुरको कहा, यहीं रोटी-पानी कर लो। ९ बजेतक हम रोटी-पानीसे छुट्टी पा लिये। तबतक केदारनाथके कितने ही यात्री दर्शन करके लौटे आ रहे थे। केदारनाथ यहाँसे ३ मील है, लेकिन सरदीमें वह कैलाशका एक ट्कड़ा है, इसीलिए बहुत कम यात्री वहाँ रात्रिवासकी हिम्मत करते हैं।

साढ़ें ९ बजे फिर आगेके लिए प्रस्थान किया । यद्यपि चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है, किन्तु यह समुद्रतलसे १०-११ हजार फुट ऊँचाईकी जगह है, हवाके क्षीण होनेसे फेफड़ेको बहुत मेहनत करनी पड़नी है, जिससे दम अधिक फूलता है । दो सहस्राब्दियोंसे हमारे यात्री कहते आये हैं, कि इसका कारण वहाँकी जड़ी-बूटियाँ हैं, जिनकी मादक गंध आदमीके फेफड़ेको सबसे पहले प्रभावित करनी है । तिब्बतवाले इसे मट्टीका बिष (स-दुक) कहकर छुट्टी पा लेते हैं ।

मुफे ख्याल ऋाया, ऋाजसे सवा सौ वर्ष पहलेके यात्रियोंका । ऋंग्रेजोंके शासनसे पहले बंदरी-केदारके रास्ते भगवानके बनाये हए थे, जिनपर चिडियों ग्रौर बकरियों-को ही तकलीफ नहीं होती थी। पहाड़ी लोग भी अभ्यस्त होनेके कारण उनकी परवाह नहीं करते थे, किन्तू, नीचे भारतके भिन्न-भिन्न भागोंसे म्रानेवाले यात्री घरसे श्राद्ध करके चलते थे। उनमेंसे कितने तो अपने सारे पापोंको घोकर पाण्डवोंकी तरह सीघे स्वर्ग जानेकी लालसासे भैरवभाँप (भृगुपतन या स्वर्गारोहिणी)से गिरनेके लिए त्राते थे। काशीनाथजीने बतला दिया था, कि त्राजसे सौ वर्ष पहले केदार-नाथके यात्रियोंकी संख्या सालमें सौ-डेढ़-सौसे ग्रधिक नहीं होती थी। मैं समभता हैं, उनमें दस-बीस तो अवश्य स्वर्गारोहणके लिए आते थे। उस वक्त रेल नहीं थी, मोटर नहीं थी, शायद कंडी ग्रौर डांडी (भप्पान) किसी न किसी रूपमें उस समय भी मौजूद थी, लेकिन ग्रखण्ड पुण्य कमानेके लिए ग्रानेवाले यात्री बहुत कम ही उनका इस्तेमाल करते होंगे, विशेषकर भृगुपतनके यात्री तो वैसा हरगिज नहीं करते होंगे। मैने सोचा, तब तो भैरवभाँप (भृगुपतन)के लिए आनेवाले शरीरसे मजबूत होते रहे होंगे, हाँ, दिमागसे कमजोर जरूर, क्योंकि इस संवलके बिना कोई स्रात्मविनाशयज्ञकी महायात्राके लिए तैयार नहीं हो सकता था यहाँ जब ऊँचाईके कारण उनकी साँस जल्दी जल्दी फलने लगती होगी ग्रौर उनका पण्डा वतलाता होगा, कि यह कैलाशकी बृटियोंका प्रभाव है, तो उनके मनमें क्या-क्या

बिचार पैदा होते होंगे। घरसे यहाँ तककी महीनोंकी यात्रामें प्रतिदिन नहीं प्रति-घड़ी मृत्युकी मूर्ति उनके सामने ग्राकर खड़ी होती होगी। ग्राजकल ग्रात्महत्या करनेवाले तड़ाक-फड़ाक अपना काम कर डालते हैं। वस्तुतः मृत्युसे अधिक भयंकर मृत्युके बारेमें सोचना है श्रौर इन महायात्रियोंको उसके बारेमें महीनों सोचना पड़ता होगा। लेकिन, जो घरसे श्राद्ध करके चल चुके, उनमेंसे बहुत कम ही ग्रपने संकल्पसे हट सकते थे। एक शताब्दी पहले बंद हुई सती-प्रथाके जमानेकी तरह लोकराय भी उन्हें मजबूर करती रही होगी। इन अंतिम तीन मीलोंको पार करते समय उनको अवश्य मालूम होता होगा, कि मृत्यु उन सफेद शिखरोंके नीचे उस पहाड़ीपरसे भाँक रही है, जहाँ कल या परसों पहुँचना है। स्राज भी स्वर्गारोहिणी (भैरवभाँप)को लोग दिखलाते हैं। ग्राज भी वहाँ गये ग्रंतिम यात्रियों द्वारा ग्रंकित चिह्न रास्तेकी चट्टानमें मिलते हैं। पण्डोंके पास २०० वर्ष-की बहियाँ मिलनेमें बहुत कठिनाई नहीं है। शायद उनके पन्नोंको उलटनेपर कुछ स्वर्गारोहियोंके नाम ग्रौर पते भी मिल जायँ। हो सकता है, कुछ बूढ़े अपनी त्रानुवंशिक स्मृतिके सहारे स्वर्गारोहण-संबंधी किया-कलापोंके बारेमें भी कुछ वतलायें। यह एक ऐतिहासिक अनुसन्धानका विषय है, जिसे यदि कोई कर मके तो बहुत अच्छा होगा।

तरह तरहकी बातें सोचते में आगे बढ़ रहा था। केदारनाथ डेढ़-दो मीलसे अधिक नहीं था। बलवहादुर २२-२४ वर्षका पतला-दुबला-ठिगना, किन्तु मज-वूत नैपाली तरुण था। मजब्तीके अभिमानमें डंडा रखना वह अपने लिए अपमानकी वात समभता था, लेकिन जब यहाँकी पतली हवाने फेफड़ेको जल्दी-जल्दी धौंकना गुरू किया, तो उसे डंडेका गुण मालूम हुआ। मेरे पास डंडा था, लेकिन में उसे दे नहीं सकता था। बड़े बड़े वृक्षोंकी भूमि तो खतम हो गई थीं, किन्तु इंच-दो-इंच मोटी भाड़ियाँ अब भी कहीं कहीं थीं। मेरे पास आधुनिक हिथयार अभी अभी खरीदा रिवाल्वर था, लेकिन उसके सहारे डंडा थोड़ी ही काटा जा सकता था। बलबहादुरको डंडेकी अवश्यकता इतनी अनिवार्य मालूम हुई, कि उसके दिमागने आदिम मानवकी तरह सोचना शुरू किया। जावाका प्राचीनतम मानद—जिसे आजसेतीन-चार लाख वर्ष पहले हुआ बतलाते हैं—अपने पत्थरके हथियारोंको कुछ छीलकर बनाता था। बलबहादुरके पास दूसरे नेपालियोंकी तरह खुकुरी नहीं थी, लेकिन आदिम मानवकी बुद्धि तो थी। उसके पास न ममय था न पूर्वजोंका अभ्यास, कि पत्थरको कुछ छील-छालकर तेज कर ले। जिस नालेके किनारे भाड़ियाँ थीं, उसमें बहुतसे अनगढ़ पत्थर थे, उन्हींमेंसे एकको

बलबहादुर उठा दो इंच मोटी लकड़ी काटने लगा। मैं बड़े कौतूहलके साथ उसकी प्रत्येक चेष्टाको देख रहा था। उसने जड़में चारों स्रोरसे थोड़ा थोड़ा काटा, फिर दबाकर डंडेको तोड़ लिया। मालूम होता है स्रादिम मानव भी केवल उपयोगितावादी ही नहीं था, उसके दिलमें भी कलाके प्रति प्रेम था। बलबहादरने उसी अपने पत्थरके हथियारसे डंडेके दूसरे सिरेको भी काट डाला, उसकी कमचियोंको भी निकाल डाला और गाँठोंको चिकना कर दिया। हाथ पकड़नेके छोरको छील-छाल ग्रौर रगड़कर उसने कुछ गोल ग्रौर चिकना बना लिया, फिर छिलकेके कारण बुरे मालूम होते डंडेको मानव-पुत्र कैसे इस्तेमाल करता, इसलिए उसने अपने अतिपुरा पाषाणास्त्रसे मुठियाकी ग्रोरसे छिलका उतारना शुरू किया। मैं सोच रहा था, शायद सारे डंडेकी छाल उतारकर ही वह चलनेका नाम ले । बलबहादुर ग्रपनी कियामें सुस्त नहीं था, इसलिए मुफ्ते देर करनेके लिए ग्रधीर होनेकी अवश्यकता नहीं थी। लेकिन, उसने डंडेको एक बित्ता ही छीलकर छोड़ दिया । बलबहादुरका यह पुरापाषाणयुगीन डंडा कई दिनोंतक साथ रहा । वस्तुतः उसे किसी संग्रहालयमें रखना चाहिये था, किन्तु हमारे यहाँ "गुणगाहक हेरानों है।" स्वीडनके विज्ञानवेत्ताओंने पिछली शताब्दीमें कियात्मक परीक्षा की थी, कि पाषाणयुगीन हथियारोंसे क्या क्या काम किया जा सकता है। उन्होंने छिले हुए पाषाणास्त्रोंसे वृक्ष काटे, वृक्षोंके तनोंको खोदकर नाव बनाई, भ्रौर दूसरी भी कितनी ही चीजें तैयार कीं। शायद उन वैज्ञानिकोंको उस परीक्षामें हजारों रूपये व्यय करने पड़े होंगे, श्रीर यहाँ बलवहादूरने मिनटोंमें परीक्षा करके दिखला दिया, कि बिना छिले पत्थरके हथियारोंसे भी म्रादमी म्रच्छा सुडौल डंडा १०-१५ मिनटमें तैयार कर सकता है। बलबहादुरको क्या पता था, कि उसके पूर्वज पहले इसी तरह डंडा बनाते थे। उसके लिए तो सभी नेपाली कम-करोंकी भाँति काला ग्रक्षर भैंस बराबर था।

श्रागे बढ़ते हुए हम देवदेखनी स्थानपर पहुँचे, जहाँसे केदारनाथका "मैदान" शुरू होता है। मैदान कभी अखंड रहा होगा, जब कि मदाकिनी और उसमें आकर मिलनेवाले सैकड़ों नाले-नालियोंने उसे छिन्न-भिन्न नहीं किया था। लेकिन वह लाखों वर्ष पहलेकी बात है। तब शायद मैदानकी जगह यहाँ हिमसर या हिमानी रही होगी। इससे पहले भी एक दो जगह नालोंमें बर्फ मिली थी, किन्तु अब तो आध मीलतक बर्फपर ही चलना था। केदारनाथपुरी दिखलाई देने लगी, जो आसपास फैली बर्फके बीचमें वर्फ-ढकी छतोंवाले मकानोंके कारण स्पष्ट नहीं थी। १० मईका दिन और यह बर्फ, नीचे लूह चलती हवा और यहाँ-

की यह सर्दी ! कितना वैचित्रय ? मध्यान्हका समय था। सवेरे गौरीकुंडसे चले कितने ही यात्री मंदाकिनीमें डुबकी लगा केदारनाथका दर्शन कर लौटे आ रहे थे। साढ़े १२ बजे थे, जब कि में मंदाकिनीके पुलको पारकर पुरीमें दाखिल हुआ। बहुतसे पंडे आये, लेकिन मेरे पंडे तो बृद्ध काशीनाथ शर्मा हो चुके थे। नाम-धाम बतलानेमें बेपवाही दिखलानेपर एक पंडा-तरुण बल्कि लाल हो गया। जवानीका खून था, शायद दो अक्षर पढ़ा भी था और उसके साथ ही उसे यह भी मालूम होगा, कि अब हमारा देश परतंत्र नहीं है, इसलिए नम्रतामें प्रसिद्ध पंडोंकी वृत्ति करते हुए भी उसके खूनमें थोड़ी गर्मी आ जाय, तो कोई आश्चर्यंकी बात नहीं।

प्रीके राजपथपर भी कहीं कहीं बर्फ थी। श्रासपासकी भूमिमें तो वह काफी थी। कितनी ही दीवारोंको छततक वर्फ ढॅके हुए थी, यद्यपि राजपथ-की तरफ खलनेवाले दरवाजोंको बर्फमें छेदकर खोल दिया गया था। केदारखंड कैशालपति भोले बाबाकी भूमि है, जिनके लिये कोई कायदे-कानूनकी पाबंदी नहीं है। जानता था, कि इस वक्त जो धूप दिखलाई दे रही है, वह किसी समय लुप्त हो जा सकती है; इसलिए मैंने उससे पहले फोटो ले लेना आवश्यक समभा। इस बुद्धिमानीने सचमुच ही काम कर दिया। एक ही घंटे बाद आकाशमें चारों स्रोर सफेद-सफेद बादल दौड़ रहे थे। दूसरे दिन यद्यपि में साढ़े ९ बजे चला, लेकिन आकाश उतना निरभ्र नहीं था। लोग भी कहते थे, पूर्वाह्रणमें मौसिम अच्छा रहता है। पंडित काशीनाथ शर्माने अपने घरका पता दे दिया था, भ्रौर यह भी बतला दिया था, कि केदारनाथका डाकखाना मेरे ही घरमें है। वैसे पुरी नाम होनेसे यह नहीं समभना चाहिये, कि काशी-काची-स्रवंतिका पुरियोमेंसे यह भी एक है, जिनकी गलियोंमें ग्रादमी भूल जा सकता है। मैं सीघे काशीनाथ-भवनमें गया । १९१०के जुन-जलाईके महीनोंमें मैं यहाँ डेढ़-दो महीने रहा था, उसे बीते ४१ वर्ष हो गये थे, इसलिए यदि स्मृति ग्रिधिक सहायता न करती तो उसको दोष देनेकी अवश्यकता नहीं। तो भी इतना कह सकता हूँ, कि उस समयके मकानोंकी अपेक्षा आजके मकान ज्यादा वड़े और अच्छे हैं, उनकी संख्या भी ऋधिक है। कालीकमलीवाली धर्मशालाके उस दो महले भवनको भी देखा, जिसमें मैं शिष्य वननेकी इच्छासे स्वामी वर्मदासके साथ ठहरा था । लेकिन अब वह धर्मशालाका एक छोटासा भाग है। वस्तुतः पिछले ४० सालोंमें हमारे धर्मभीरु सेठोंने दो-दो विश्वयुद्धोंकी लक्ष्मीकी बाढ़ोंसे जो लाभ उठाया, उसका काफी प्रभाव इन तीर्थ-पुरियोंमें दिखाई पड़ता है। काशीनाथजीके मकानको किसी जजमानने बनवा दिया है। दीवारें गढ़े हुए पत्थरोंकी, छत साफ-सूथरे

टीनकी, खिडकियाँ काफी बडी और कोठरियाँ भी अच्छी थीं। उसे देखकर कहा जा सकता है, इन ४० वर्षोंमें यहाँके मानवने सुरुचिकी स्रोर काफी प्रगति की है। लेकिन मनुष्यके लिए सबसे ग्रावश्यक पाखाने-पेशाबके स्थानका वहाँ कोई प्रबन्ध नहीं था। खैर, यह तो हमारे सारे देशकी बीमारी है। हम भारतकी परिभाषा बना सकते हैं---जहाँ स्वच्छ शौच-स्थान बनानेपर कमसे कम या बिल्कल ही खर्च न किया जाय। मैं तो डायाबेटिसका मरीज ठहरा, जिसके लिए पेशाबका स्थान सबसे समीप होना चाहिए। लेकिन काशीनाथ-भवन कैसे प्रपवाद हो सकता था ? पोस्टमास्टर साहवसे चिट्ठियोंके बारेमें पता लगाया, तो वहाँ गुप्तकाशीसे कलकत्ताके लिए भेजी गई चिट्ठी पहुँची हुई मिली । स्राखिर कलकत्ता ग्रौर केदारनाथ दोनोंमें ककार पड़ता है, ग्रौर केदारनाथ नजदीक भी है, इसलिए हमारे डाकखानोंके सुयोग्य कार्यकर्ता यदि कलकत्ताकी चिट्ठीको केदारनाथ भेज दें, तो कोई ग्रचरज नहीं। पंडित काशीनाथजीने ग्रपने लड़केको भेज दिया था, उनके दामाद भी यहाँ ही थे। उन्होंने ग्रपने मकानमें जो सबसे श्रच्छी कोठरी थी, उसमें हमें टिकाया । गहा और कालीन भी आ गया, दो रजाइयाँ भी रख दी गई--दोपहरको भी यहाँ सर्दी काफी थी। मालूम हुम्रा, केदार-नाथमें (ग्रीर बदरीनाथमें भी) ग्रोढ़ना-विछीना पंडा लोगोंके यहाँ काफी रहता है, ग्रीर बंदरीनाथमें तो किरायेपर भी मिलता है। ग्रोढ़ने-बिछौनेको गंदा वही कह सकते हैं, जो सबरेके पहने कपड़ेको शामको गंदा समभ लेते हैं। मुभे अफ-सोस होने लगा, कि मैं क्यों कंबलों और बिछौनोंका बोभा लदवाये आया। यहाँ केदारनाथ ग्रौर बदरीनाथ छोड़ रास्तेमें कहींपर भी एक कंबलसे ग्रधिकका जाड़ा नहीं पड़ता। एक दरी, एक छोटा तिकया और एक कंबल काफी था। मैंने तो बल्कि कुछ किफायत भी की थी, कलकत्ता बंबईसे म्रानेवाले सेठ तो एक-एक गधेका बोभ लेकर यहाँकी सर्दीसे मुकाबला करना चाहते हैं।

केदारनाथमें ईंधन बहुत महँगा है। एक आदमीके खानेके लिए एक रुपयेका ईंधन लग जाय। जहाँ ढाई रुपया सेर आटा मिलता है और तीन साढ़े तीन रुपया सेर पूरी, वहाँ महँगी रोटी बनानेके लिए तैयार होनेवाले समभदार आदमी कम ही मिलेंगे।

# ५. केदारनाथपुरी

रामबाड़ामें खा-पी ग्राये थे, इसलिए खानेकी चिंता नहीं थी। हाँ, कुछ थकावट ग्रवस्य मालूम होती थी, जिसके लिए एक घंटा सो लेना जरूरी था।

सोकर बाहर निकले, तो देखा निरभ्र ग्राकाश ग्रब साभ्र हो गया है। केदारनाथमें खंडस्फोट (टूटी-फूटी) मूर्त्तियाँ बहुत है, जिनका फोटो लेना था। लेकिन इस छायामें कैसे लिया जा सकता था? ग्रगले दिनपर इसे छोडना पडा।

श्राज मैंने मंदिरों ग्रौर टूटी-फूटी मूर्तियोंकी जाँच-पड़ताल कर लेनी चाही। नवदुर्गाकी मढ़ीमें कत्युरीकाल (१०वीं-१२वीं शताब्दी)की कई मुत्तियाँ थीं। केदार-नाथके मंदिरके पीछे भी चार-दीवारीमें टुटी-फूटी मूर्तियाँ जड़ी हुई थीं। केदार-नाथका मंदिर ग्रव सरकारी गैर-सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा संगठित एक कमीटीके मुधीन है, जिसके सेकेटरी वदरीनाथमें रहते हैं, किंतु म्रसिस्टेंट सेकेटरी (सहायक-सचिव) केदारनाथकी देखभाल करते हैं। इस समय वह ऊखीमठमें गये हुए थे, लेकिन उनके सहायक यहाँ मौजूद थे। मैने उनसे मिल लेना ग्रावश्यक समक्ता। वह बडी ग्रच्छी तरहसे मिले । वहीं उत्तराखंड विद्यापीठके ग्रध्यापक शास्त्रीजी भी मिल गये। अपरिचित आदमीके साथ भी इस तरहकी शालीनता स्तुत्य है। शास्त्रीजी शंकरके अनन्य भक्त हैं, और इसीलिए भगवान् केदारनाथकी सेवा-पूजाके लिए इस समय यहाँ ठहरे हुए थे। उनके दीर्घ केश, लंबी दाढ़ी, शिरपर त्रिपुंड्र ग्रौर वेषभूषाको देखकर मुभे ग्रपना काशीका विद्यार्थी-जीवन याद **अा**ने लगा और वहाँकी कुछ इसी तरहकी मूर्त्तियाँ मेरे मानस-पटलपर उतरने लगीं, किन्तु मैं जानता था, कि वह इस समय ९० वर्षसे ऊपर पहुँचकर ही हो सकती हैं । शायद क्या निरुचय ही, श्रव वह इस धराको छोड़कर ग्रन्यत्र चली गई होंगी ! लेकिन म्रादमीको म्रपनी प्रत्यक्ष देखी हुई मूर्तियाँ ही नहीं स्मृतिकी कृपासे देखने-को मिलती, इतिहास और प्राचीन अवशेषोंमें अंकित मूर्तियाँ भी साकार होकर उसके सामने स्राती हैं। मिं जानता था, कैदारका प्रथम मंदिर उस समय स्थापित हुआ, जब कि यहाँ प्राचीन पाश्पतोंका जोर था। गुप्त राजा चाहे अपनेको वैष्णव कहते हों, लेकिन उस समयका ब्राह्मणधर्मी शिक्षित भारत विष्णुका नहीं सबसे अधिक शिवका भक्त था । केदारनाथमें शिवजी विराजमान थे, उज्जयिनीमें महाकाल, कांचीमें भी पार्वती-परमेश्वरका ही जयनाद घोषित होता था। यही नहीं इन्दोनेसिया ग्रौर इन्दोचीन तक शैवधर्मकी विजय-दंदभी बज रही थी। इन्दोचीन (कंबोज)के वह विशाल मंदिर ग्रौर उनके भीतरके शिलालेख मुभे याद ग्राने लगे, जिनमें शंकरकी पूजाके लिए बृहत् ग्रायोजनका सविस्तर वर्णन था-जो कि ग्रब इतिहासकी वस्तु बन चुके हैं। शैव साधु सैकड़ोंकी संख्यामें वहाँ रहते थे ग्रौर उनके महन्तके वैभवके सामने ग्राजके रावल किसी गिनतीमें नहीं। परन्त् मुभी वह वैभव श्राकृष्ट नहीं करता था। मैं श्राकृष्ट होता था

उस शतरुद्रीके पाठसे, जो त्रिपुंड्रघारी यज्ञोपवीती, रुद्राक्षमाली, वेदपाठियोंके मुँहसे सरस्वर निकलता था। में आकृष्ट होता था, उस अगर-तगरकी घूप-घूमों और फूलोंकी नाना प्रकारकी मधुर सुगंधियोंसे, जो आजसे डेढ़ हजार वर्ष पहलेके मंदिरोंमें उड़ती थीं। अब भी मुफे मालूम होता है, कि वह मेरी नासिका द्वारा भीतर प्रविष्ट होकर दिमागको भीनी-भीनी सुगन्धसे भर रही हैं। उन जगम्माते शिवालयोंमें सर्वत्र सौंदर्य, कला और स्वच्छताका अखंड राज्य था। सभी वस्तु शिवं सुन्दरं थी। मुफे यह भी मालूम है, कि यह सब वैभव उन दासदासियोंके परिश्रमसे पैदा हुआ था, जो सारी जनताकी चौथाई थीं। शिवं सुन्दरं के लिए यह बड़ें कलंककी बात थी, तो भी स्मृति जिस भव्य रूपको सामने चित्रित करती है, उसे देखकर थोड़ी देरके लिए आनंद और आकर्षण हुए विना नहीं रह सकता, विशेषकर जब कि मैं जानता हूँ, कि वह दासताका युग फिर लौटकर नहीं आ सकता, मनुष्यके पूर्ण स्वतंत्र होनेको कोई नहीं रोक सकता। काली निशा दुनियाके वहुतसे भागोंसे दूर हो चुकी है, वह बाकी भागोंमें भी देर तक नहीं रह सकती।

स्रगले दिन मंदिरके भीतरकी चीजोंको देखना था। शास्त्रीजी स्रौर पोस्टमास्टर साहब दोनों हीने बतलाया, कि मंदिरके भीतर दीवारोंपर कई शिलालेख हैं। इस बातने मेरी उत्सुकताको स्रौर बढ़ा दिया। वहाँ उपस्थित समिति-स्रिधिकारी, शास्त्री-जी स्रौर पोस्टमास्टर साहबमेंसे किसीने भी मेरा नाम नहीं सुना था स्रौर न मेरी पुस्तकें पढ़ी थीं, यद्यपि तीनों ही शिक्षित नहीं सुशिक्षित कहे जा सकते थे, किन्तु यह ज्ञान मेरे लिए कोई स्राविष्कार नहीं था। मैं नहीं स्राशा करता, कि हर एक शिक्षितके लिए राहुल सांकृत्यायनकी कोई न कोई पुस्तक पढ़ना स्रुवश्यक है। उन्हें यह मालूम हो गया, कि मैं संस्कृत जानता हूँ (शास्त्रीजीसे संस्कृतमें ही बात चली थी) स्रौर यह भी कि मुफे प्राचीन लिपियोंका ज्ञान है। पुराणपंथी चाहे वह स्रपनी पूजा भित्तमें रहे हों, किंतु तीनों ही सज्जन पुरातत्त्व स्रौर पुरालिपिके ज्ञानके महत्त्वको मानते थे, इसलिए यहांकी हर एक चीजको दिखनानेके लिए वह मुफसे कम उत्सुक नहीं थे।

९ बजेसे कुछ पहले ही केदारनाथका मंदिर यात्रियोंके लिए खुल जाता है। इसके पहले ही मंदिरके कुछ पुजारी तथा शास्त्रीजी जैसे अन्तरंग भक्त भगवान् शंकरकी पूजा करते हैं। इस पूजाके आरंभ होनेसे भी पहले आकर देखनेका इन्तजाम कर दिया गया। मैं ७ बजे ही मंदिरके भीतर गया। केदारनाथका मंदिर गोपेश्वरकी तरह उत्तराखंडका सबसे विशाल मंदिर है। इसके दो खंड हैं, शिखरदार पिछले खंड (गर्भगृह) में शिवजी विराजमान हैं और बाहर उससे





७. केदारनाथ-मंदिर (पृष्ठ४३०) ८. केदारनाथमें खंडित मूर्तियां (पृष्ठ४३५)



९: कालीमट-बंडित मुर्खालग (वृष्ठ ४४०)



१० गोपेश्वरका प्राचीन मंदिर (पष्ठ ४५६)



कुछ बड़ा सभा-मंडप है। ११ मई होनेसे यह न समफें, िक यहां भी हम मजेमें नंगे पैर विश्वनाथका दर्शन कर सकते थे। बौद्धोंने भिन्न-भिन्न जलवायुके अनु-मार अपनी पूजा-प्रिक्तियामें परिवर्तन िकया है, तिब्बत और मंगोलिया जैसे अतिशीतल देशोंमें मंदिरके भीतर जानेके लिए जूता उतारनेकी अवश्यकता नहीं होती। जापानियोंने भी समभ लिया है, िक शीतल फर्शका नंगे पैरके तलवेके साथ सीया मंबंध चित्तकी एकाप्रतामें सहायक नहीं हो सकता, इसलिए वह साधारण जूतेके ऊपर ऊनी खोलको लगाकर भीतर जानेमें कोई हर्ज नहीं देखते। बर्मा और लंकामें भारतकी तरह ही जूतेको बहुत दूर छोड़ना पड़ता है। यहां ११७६० फुटकी ऊंचाईपर चारों तरफ वर्फ पड़ी धरतीके ऊपर अवस्थित, दिनमें भी दीपक जलानेकी अवश्यकतावाले मंदिरके गर्भमें नंगे पैर जाना ठहरा। मुभ्ने वहां हरएक चीजको बहुत गौरसे देखना था, लेकिन तलवे बर्फ बनते जा रहे थे। खैर पानीमें भीगा हुआ कंवलका टुकड़ा पुजारीने दे दिया, जिससे कुछ हिम्मत बढ़ी। आधुनिक जानलाभ आदमीको बुद्धिवादी बनाए बिना नहीं रहता। शास्त्रीजी, पोस्टमास्टर साहव तथा सहायक-सचिव श्रीनारायणदत्त बहुगुनाके सहायक अफसर हर तरहसे सहायता करनेके लिए तैयार थे।

केदारनाथका मंदिर, जैसा कि पहले कहा, उत्तराखंडका एक सबसे बड़ा मंदिर है। स्रंग्रेजी राज्यके कायम होनेके वाद पहले बीस वर्षींसे स्रधिक ट्रेल कुमाऊंके किमश्नर या राजा थे। अपने समयके कुमाऊं-गढ़वालके बारेमें ट्रेलने बहुत सी वातें लिखी हैं, जिनका हिन्दींमें ग्राना बहुत ग्रावश्यक है। ट्रेलने लिखा था, केदारनाथका मंदिर नया है । मंदिर देखनेसे यह विश्वास करनेका मन नहीं करता कि, यह १८०० ई० के ग्रासपास बना होगा। उसके समयके ग्रासपास गढ़वालमें भयंकर भूकंप ब्राया था, जिससे ब्रपार हानि हुई थी ब्रौर उसी मौकेसे लाभ उठाकर नेपालने ग्रासानीसे गढ़वालपर ग्रिधकार कर लिया था। हो सकता है, उस वक्त भूकम्पसे मंदिरको क्षति हुई हो, ग्रौर उसकी मरम्मत करनी पडी हो। वस्तुतः मंदिर उस समय बना था, जिस समयके शिलालेख गर्भगृहके भीतरी दीवारोंमें जड़े हुए है, तथा जिस समयकी मूर्तियां गर्भगृहके द्वारके चौखटपर बनी हुई हैं। सभामंडपमें भी कई पुरुषप्रमाण मूर्त्तियां हैं, जो भी उसी कालकी हैं। मंदिरके श्रधिकारियों और मेरी भी बड़ी इच्छा थीं, कि कोई शिलालेख पूरी तौरसे पढ़ा जायें, किंतु मंदिरमें घीके चिराग बाले जाते हैं। भगवान्के ऊपर भी घीका लेप होता है, ग्रौर लेप करनेके बाद हाथमें लगे घीको दीवारोंपर पोंछ दिया जाता है। शताब्दियोंसे यह होता आया है,

जिसके कारण अभिलेखोंके अक्षरोंमें घी भर गया है। सुपिरन्टेन्डेन्ट साहबने गरम पानी भी भिजवाया था, कंबलसे रगड़कर मैंने साफ करनेकी कोशिश की, लेकिन उससे वह काम होनेवाला नहीं था। उसे तो गरम पानीमें घुले हुए साबुनस कड़े बुशके सहारे घोनेकी अवश्यकता थी। मैंने देख लिया, यह काम इस वक्त नहीं हो सकता। लेकिन कुछ अक्षरोंको पढ़नेमें मैं अवश्य सफल हुआ, जिससे मालूम हो गया, कि अभिलेखका काल १२वीं-१२वीं सदीसे पीछेका नहीं हो सकता। अक्षर पत्थरमें काफी गहरे खुदे हुए है, इसलिए ठीकसे घोकर छापा लेनेपर पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। मैंने जो अक्षर पढ़े थे, उनमें "रजदेवके....।....इति" लिखा था। पहले चार अक्षर वैसे ही थे, जैसे कि १२वीं सदीके तालपत्रोंमें (मुफे तिब्बतमें मिले) हैं अथवा जैसे अक्षर कत्यूरी राजाओं (१०वीं-१२वीं सदी) के अभिलेखोंमें मिलते हैं, इतिमें ई ऊपर दो बिदियोंके नीचे उ की मात्रा लगाकर लिखा गया था। यह शिलालेख उत्तराखंडके इतिहासके लिए महत्त्वपूर्ण साबित होंगे।

केदारनाथमें महादेवका कोई लिंग स्थापित नही है। पुराणोंमें कथा श्राती है, कि जब पाण्डव हिमालय गलनेके लिए श्राए, तो शंकरजीको ढूंढ़ते हुए इस केदार (क्यारी या मैदान) की भूमिमें उन्हें शंकरजीका पता लगा। शंकर कुल-हत्यारे पापी पांडवोंको मुंह नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भैंसेका रूप धारण करके चरना शुरू किया। बर्फ पिघलनेके बाद वर्षा शुरू होते ही केदारकी भूमि भ्रौर उपत्यका हरी हरी घासोंसे ढँक जाती है । भ्राजकल यहां तो नहीं, किंतु भ्रास-पासके पहाड़ोंके बुक्यालोंमें भैसे चरने जाया करती हैं। ग्रस्त, इसी तरहकी भैंसोंकी भीड़में शंकरजी भैंसा बनकर चरने लगे। लेकिन पांडव ग्रासानीसे पिंड छोड़ने-वाले नहीं थे। अगमजानी सहदेव पंडित भी उनके बीचमें थे। भीमको वैसे भ्रक्ल कहां थी, किंत् सहदेवकी पंडिताईसे उनके विशालकायने मिलकर शंकरको पकडना चाहा । शामके वक्त भैसें जब नीचेकी ग्रोर जाने लगीं, तो भीमने ग्रपने दोनों पैर दोनों ग्रोरके पहाड़ोंपर रखकर ऐसा कर दिया, कि भैंसें उनके पैरोंके बीचसे ही निकल सकें। शंकरके लिए बड़ा धर्मसंकट उपस्थित हो गया। उन्होंने चाहा, कि घरतीमें डूबकर छुटकारा पायें। शंकर डूबने लगे, उनकी पीठभर ऊपर रही, इसी समय पांडवोंने पहचान लिया। महिषरूपी कैलाशपितका पृष्ठ मात्र केदार-नाथमें रह गया, जिसपर ही यह मंदिर बना हुन्ना है। जान पड़ता है, केदारनाथके नामसे पूजी जाती शिला की स्नाकृतिको देखकर महिषपुष्ठकी कल्पना हुई। ऊपर दिखाई देती केदारनाथकी पीठ दो तीन हाथसे कम बड़ी नहीं है। यह ग्रनगढ़

पत्यर नीचे कितना बड़ा है, यह नहीं कहा जा सकता। पत्यरके चारों थ्रोर चौकोना अर्घा है, जो ग्राम अर्घोंकी ग्राकृतिका न होकर केवल छिला हुग्ना चौकोर मेंडर है। सारा ग्रर्घा एक पत्थरसे खोदकर बनाया गया है। केदारनाथ-शिला-के बारेमें तो नहीं कह सकता, कि उसे कहींसे उठाकर यहां रक्खा गया, लेकिन अर्घा ग्रीर शिला एक पत्थरके नहीं हैं। इतने बड़े अर्घेके बनानेके लिए शिला लाना भीमसेन ही का काम होगा। पुजारीने पानी गिराकर यह भी दिखलाया कि केदारनाथ ग्रीर अर्घेक बीचकी दरारमें गिरनेवाला पानी ग्रपनी ग्रावाजसे वतलाता है, कि वहां कुछ हाथ गहरी पोली जगह जरूर है। केदारनाथ शिला यहां पहलेसे मौजूद थी। उसके किनारेका ग्रर्घा उसी वक्त तैयार हुग्रा, जब कि वर्तमान या इसके पूर्वगामी मंदिरका निर्माण हुग्रा, ग्रर्थात् कमसे कम १२वीं-१३वीं सदीसे ग्रर्घा ग्रीर केदारशिलाका संबंध ग्रक्षण चला ग्रा रहा है।

१७४१-४२ ई०में लूटपाट करते रहेले केदारनाथ तक पहुँचे थे। उन्होंने ही यहाँकी सारी मूर्त्तियोंको तोड़-फोड़कर सवाब हासिल किया। लेकिन केदारनाथकी न कोई मूर्ति थी, न लिंग ही, इसलिए उन्होंने इस नैसींगक शिलापर हाथ नहीं छोड़ा, हाँ, मंदिरकी और मूर्तियों तथा नवदुर्गी आदिकी प्रतिमाओंको नासाछित्र लॅगड़ी-लूली करके छोड़ दिया। १७४२ ई०से पहले शायद और भी लुटेरे यहाँ पहुँचे हों, किन्तु उनके बारेमें कुछ पता नहीं मिलता। यद्यपि रहेलोंके यहाँ आनेकी बात न इधरके पंडा लोग माननेके लिए तैयार है, न वर्तमान अधिकारी ही, किन्तु इस सवालका उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कि मूर्तियोंको किसने तोड़ा, और अपने हथौड़ेका लक्ष्य मूर्तियोंकी नाकोंको ही क्यों किया गया? इसमें कोई संदेह नहीं, कि रहेले गढ़वाल और कुमाऊँके सभी धनाढ्य मंदिरोंमें पहुँचे, और केदारनाथ तथा बदरीनाथ उनके प्रहारसे नहीं बच सके।

गर्भगृहमें श्रघंके पास चारों कोनोंपर बहुत मोटे चार पाषाण-स्तंभ हैं, जिनकी बगलसे होकर भीतर ही भीतर केदारनाथकी प्रदक्षिणा की जा सकती है। मंदिरकी दीवारें दूसरे पुराने मंदिरोंकी तरह बहुत मोटी तथा बड़े बड़े सुगढ़ पत्थरों-को जोड़कर बनाई गई है। शिखरके बारेमें बतलाया जाता है, कि पहले यह और भी ऊँचा था, जिसे मरम्मत करते समय कुछ छोटा रख दिया गया। लेकिन, मंदिरके श्राकारके तारतम्यको देखनेसे यह बात ठीक नहीं जँचती। सभी इधरके मंदिरोंकी तरह शिखरके ऊपरी भागमें काष्ठवेष्ठनी है। गर्भगृहके द्वारपर श्राकर देखा, तो वहाँ चौखटकी चारों श्रोर बहुतसी श्रवंकारार्थ मूर्तियाँ खुदी हुई हैं, जो वर्तमान मंदिरका श्रभिन्न श्रंग, तथा १२वीं-१३वीं सदीके पीछेकी नहीं हो सकती।

गर्भगृहके बाहर सभा-मंडप है, यद्यपि इसमें भी गर्भगृहकी तरह रोशनदान नहीं है, किन्तु दरवाजोंके होनेसे यहाँ रोशनी काफी खाती है। इस मंडपमें भी भीतर चार विशाल पाषाणस्तंभ हैं। दीवारके गौसोंमें खाठ पुरुष-परिमाण मूर्तियाँ हैं, जिन्हें पंच पांडव खौर द्वीपदी बनाकर यात्रियोंको दर्शन कराया जाता है। यह कहनेकी खवश्यकता नहीं, कि वह पांडव-मूर्तियाँ नहीं हैं, विल्क उनका संबंध शैव संप्रदायसे है। इनमेंसे पांच मूर्तियाँ काफी प्राचीन हैं खौर कलाकी दृष्टिसे भी अच्छी है।

श्रब यात्री लोग भी दर्शन करनेके लिए ग्राने लगे थे, इसलिए मैं मंदिरसे बाहर ग्रा गया । केदारनाथका मंदिर एक ऊँचे चब्तरेपर स्थित है । चब्तरेके बाहर मंदिरका हाता है। मंदिरके पीछेकी ग्रोर वहतसे पत्थरोंका ढेर पड़ा हुग्रा था, जिसे कमीटीने साफ करवाकर उसे ग्रीर प्रशस्त बनवा दिया है। हातेकी पीछेवाली चहारदीवारीमें वहींसे निकली कुछ मूर्त्तियोंको जड़ दिया गया है, सभी मूर्तियाँ "खंडस्फोट" हैं ग्रौर सभी ब्राह्मण-धर्मसे संबंध रखती हैं। बाहर घूमते हुए मैं पीछेसे हातेके दाहिने कोनेपर गया । वहाँ श्री ग्रम्बादत्त तंगवालने ईशान मंदिर नहीं ईझान कृटिया खड़ी कर रक्खी है। उनका कहना है, कि यही केदार-खंडके मूल ईज्ञान भगवान् हैं, जिनक। वर्णन महात्म्यमें मिलता है। लेकिन पुस्तक खोलकर ईशान शब्द दिखलानेसे पहले ही मेरी दृष्टि मंदिरके बाहर बिछे हुए पत्थरोंमेंसे एकपर पड़ी। मुक्ते गौरसे देखते हुए देखकर उन्होंने कहा-यह भोटिया ग्रक्षर है। मैंने जब इस मंदिरको ठीक-ठाक करनेके लिए खुदाई कराई, तभी यह लेख निकल ग्राया। यद्यपि भोटिया वू-मे (शिरोरेखाहीन) लिपिके ग्रक्षरोंसे इस ग्रभिलेखकी दोनों पंक्तियोंके दसों ग्रक्षर मिलते है, किन्तु यह भी याद रखना चाहिए, कि वू-मे लिपि मध्य-एसियाकी गुप्ता ब्राह्मीसे निकली है, इसलिए इसे जैमे भोटिया लिपि कहा जा सकता है, वैसे ही गुप्ताबाह्मी भी। यह तो निश्चित है, चाहे यह भोटिया वूमे लिपि हो या गुप्ताबाह्मी, इसका काल कत्युरीकालसे पहलेका है। यदि गुप्ताब्राह्मी होती, तो ४थी-५वीं सदीकी हो सकती थी। यदि वू-मे तो ७वीं-८वीं शताब्दी की, जब कि तिब्बती साम्राज्य तरिमजपत्यकासे लेकर सारे हिमालयमें था। ग्रक्षरोंको मैंने पढ़नेकी पूरी कोशिश नहीं की । शायद संस्कृत नहीं है । तिब्बती भाषा हो ग ही संभव है । ऐसा होनेपर पहला ग्रक्षर ये है, दूसरा य, तीसरा र, चौथा यू, पाँचवाँ र सहित क ग्रीर छठवाँ द होगा । इससे कोई ग्रर्थ नहीं निकलता । शिलालेख खंडित है। संभव है, इसका दूसरा ट्कड़ा भी यहीं कहीं त्रासपासमें पड़ा मिले।

इतना तो इस लेखसे स्पष्ट ही हो जाता है, कि १२वीं-१३वीं सदीमें बने वर्तमान मंदिरमें पहले भी यहाँ कोई मंदिर था, जिससे इस लेखका संबंध है। यदि यह गुप्ताब्राह्मी और भाषा संस्कृत या प्राकृत होती, तो यह ४थी-५वीं सदीका होनेसे सारे केदारखंडके अभीतक प्राप्त लेखोंमें सबसे पुराना माना जाता, किन्तु तिब्बती व्-मे होने२र भी यहांका सबसे पुराना तिब्बती लेख हैं ही। मंदिरके आसपास कमीटीने जो खुदाई की थी, वह पुरातात्त्विक दृष्टिसे नहीं की गई, उसका उद्देश था, मंदिरके हातेको कुछ साफ करके बड़ा बना देना। श्रीअम्बादत्तजीने जब मुक्ते महातम दिखलाया, तो मैंने भी उस लेखका महातम बतलाकर कहा. कि मबसे पहले इसे आप मंदिरके भीतर रिखये।

नवदुर्गाका मंदिर नहीं, एक टूटी फूटी मढी है, जिसमें ११वीं-१२वीं सदीके कई "खंडस्फोट" मूर्त्तियाँ रक्खी हुई है, जिनमें नौ तो नहीं, पाँच मातृकायें हैं, जिनसे यह भी मालूम होता है, कि शायद पहले यहाँ नवो मातृकायें थीं।

शास्त्रीजी इस बातका ग्रफसोस कर रहे थे, जिसमें मैं भी उनका साथ दे रहा था, कि यहाँसे थोड़ी दूर उत्तर जिस स्थानपर भगवत्पाद शंकराचार्य मरे थे, वहाँ उक्त ग्राचार्यका कोई स्मारक नहीं है।

नवदुर्गाकी मूर्तियोंको देखें या मंदिरके चौकठेके पत्थर श्रौर मूर्तियोंको. उनपर १७४१-४२ ई०में हुए रुहेलोंके प्रहारका साफ पता लगता है। मंडपमें छोटी वड़ी चार धातु-मूर्तियाँ भी हैं, जो यही बतलाती हैं, कि उन्हें कहीं छिपा दिया गया था, क्योंकि रुहेलोंके साथ मूर्तियोंको गलाकर द्रव्य बनानेका भी पूरा प्रबंध था।

# §२. बदरीनाथ-यात्रा

## १. कालीमठ

११ मई (१९५१) को साढ़े ९ बजे घूप काफी फैल गई थीं, जब कि मैंने केदार-पुरीसे वदरीनाथकी यात्रा ग्रारंभ की। बलबहादुरको सामान-सहित ६ बजे मबेरे ही गौरीकुंड भेज दिया था। मैं कोई बोभ नहीं उठाये हुए था, यद्यपि मैंने पीठपर ले चलनेका थैला पिछले ही साल खरीदकर रख लिया था। मुभे यहाँ पगपगपर उसकी ग्रवश्यकता मालूम होती थी। कैमरा मेरे कंधेसे लटक रहा था, रिवाल्वर पाकेटमें थी, किन्तु उनके ग्रतिरिक्त भी दो-एक चीजोंकी ग्रवश्यकता मालूम होती थी, जिनके लिए पीठका थैला उपयोगी हो।। खैर, मैं खाली था श्रौर ११७६० फुटसे ६८०० फुटपर उतरनेका, सात मीलका रास्ता फिर तक-लीफ होनेकी संभावना क्या थी ? दो घंटेमें गौरीकुड पहुँच गया। बलबहा-दुरने भोजन तैयार किया श्रौर भोजनोपरान्त यही श्रच्छा समभा, कि कुछ श्रौर मंजिल तै की जाय; इस प्रकार उसी दिन शामके ५ वजे हमने रामपुर चट्टीमें पहुँचकर डेरा डाला।

जाते समय पं० विशालमणि उपाध्यायसे वचन देकर गये थे, कि लौटते वक्त जरूर उनके यहाँ ठहरेंगे ।

१२ मईको नित्यके अनुसार ५ वजे सबेरे ही उठ दो घंटेमें ५ मील चलके फाटा पहुँच गये। चट्टीकी दुकानें ग्रभी ग्रभी खुल रही थीं, चायका पानी रक्खा जा रहा था। एक तरुण दुकानदारसे बातचीत करने लगा। वलबहादुर पीछे था, इसलिए उसके लिए प्रतीक्षा करनेकी भी अवश्यकता थी। दकानदारने ताजी पत्ती डालकर चाय तैयार की। ग्रभी मिक्खयोंकी बाढ़ नहीं ग्राई थी, इसलिए एक गिलास चाय पी लेनेका मन किया। बलबहादुरको भी चाय पिलाकर यह कह देना जरूरी था, कि मध्यान्ह भोजन हम ब्योग चट्टीमें करेंगे ियह सारा इलाका मैखंडाके नामसे प्रसिद्ध है। मैखंडा गाँव फाटासे डेढ़ मीलपर है। ब्राह्मणोंने वहाँ महिषमर्दनीका मंदिर बनाकर इस नामकी व्याख्या भी कर दी है और महात्म्य बढ़ानेके लिए पासमें दो विशाल खंभोंपर भूला भी डाल दिया है। लेकिन यह सब न होनेपर भी मैंखंडाकी प्राचीनतामें कोई संदेह नही। बदरीनाथ घाम जिस इलाकेमें स्रवस्थित है, उसको पैनखंडा कहते हैं स्रौर केदार-नाथके इलाकेको मैलंडा । दोनोंकी व्याख्या एक ही तरहकी होना चाहिये। यह दोनों ग्रलकनंदा ग्रीर मंदाकिनीकी ऊपरी उपत्यकाग्रोंके नाम है। पैन-खंडामें जिस तरह जोशीमठ पुराने मंदिरोंका एक प्राचीन स्थान है, करीव करीव वही स्थिति मैंखंडाकी है। यद्यपि यहाँसे ग्रधिक मंदिर भेतमें हैं, किन्तू सड़कके किनारेकी मढ़ीमें यहाँ भी बहुतसी खंडित मुत्तियाँ रखी हुई हैं। मढ़ीके पीछे मकर-मुखोंसे पानीकी धार गिरती रहती है। जाते वक्त ही मैंने शिव-पार्वतीकी खंडित किंतु अद्भूत मूर्तिको देख लिया था, लेकिन उस समय मूर्तिका अच्छी तरह फोटो नहीं ले सका था। इस समय वह काम करना था। शिव-पार्वतीको रहेलोंके हथौड़ोंने तोड़कर ग्रलग ग्रलग कर दिया । उनके ग्रद्भुत सौंदर्यको देखकर दिल कहता था-वह कैसे कठोर-हृदय पशु होंगे, जिन्होंने ऐमी सुन्दर कलाकृतिपर हाथ छोड़नेकी हिम्मत की। किंतु, धर्मान्धता क्या नहीं कर सकती? श्रागे श्रानेपर कुछ चर्मकारोंकी भोपड़ियाँ मिलीं। उनसे पूछनेपर मालुम हम्रा,

कि वह ग्रपने चमड़ोंको बहुत कुछ यहीं सिक्ता लेते हैं। उनका सिक्तानेका ढंग प्राचीन है और काम ग्रानेवाले मसालोंमें बंज (ग्रोक)की छाल मुख्य है । यह देखकर मुक्ते भी उत्सुकता हुई। यह लोग चमड़ेको गढ़ा-सिकाई प्रक्रियासे सिकाते हैं, जब कि नीचे ग्राम तौरसे चरसे (चमड़े)में मसाला डालकर उसे टाँगकर सिफाया जाता है, जिसके कारण चमड़ेके बाहरी तरफ मसाला नही पहुंच सकता। मैंने श्रीनगरके सरकारी चमड़ा स्कूलके प्रबंधकको इस बातका रोना रोते देखा, कि छ।त्र-वृत्ति देनेपर भी हमें विद्यार्थी नहीं मिलते । मैंने वहाँके शिल्पकारोंसे कहा-तुम क्यों नही उस स्कूलसे फायदा उठाते । उनका उत्तर उचित ही था—हम म्रपने लड़कोंको बूट-चप्पल बनाना यहीं सिखला सकते हैं और सिखलाते भी है । लेकिन भ्रच्छा जुता बनानेके लिए हमें नीचेसे चमड़ा मॅगाना पड़ता है। भ्राठ-नौ रुपयेमें बिकनेवाले जुनोंमेंसे सात रुपया तो चमड़ेमें चला जाता है। मैंने कहा—क्या तुम अपने लड़कोंको चमड़ा सिभाईका काम सीखनेके लिए श्रीनगर नहीं भेज सकते । मैंने यह भी बनलाया, कि तुम्हारी गढ़ा-सिभाई प्रक्रिया बहुत ग्रच्छी है, यदि तुम उसमें श्राध्निक रसायनके मसालेको डाल सको, तो चीनी चर्म-कारोंकी तरह बहुत अच्छा चमड़ा तैयार कर सकते हो । शिल्पकारोंने इसके लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की, लेकिन मुक्ते विश्वास नहीं, कि सरकारी स्कूलके लोग उनकी महायता करना चाहेंगे।

व्योगमें बलबहादुरने भात-तरकारी बनाई। कुछ ही फर्लागपर ऊपरी व्योगमें जहाँ आलू दस आने सेर था, वहाँ निचले ब्योगमें वह सवा रुपये सेर मिला। भोजनोपरान्त यहाँ अधिक नहीं ठहरा, क्योंकि जानता था, विशालमणिजी भेतमें प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पाँच फर्लाग चलनेपर जुरानीमें पेंशन-प्राप्त श्रोवर-सियर श्रीनारायणिमहका वाग मिला। इन्होंने यहाँ अंगूर, मालटा, नारंगी, मेब श्रादि कई तरहके फल लगाये है। मैखंडा और पैनखंडामें वह सारे मेवे लगाये जा सकते हैं, जिन्हों कि हमें पाकिस्तानसे मँगाना पड़ता है। नारायणिसहने यहाँ तजबीं करके रास्ता भी दिखला दिया है। मुन्दर नारंगियाँ पेड़ोंपर लगी हुई थीं, लेकिन जान पड़ता है, नारायणिसहको वगीचेसे बहुत आशा नहीं है, अथवा अधिक लाभके लिए वह सड़क और नहरकी ठेकेदारीको ज्यादा पसद करते हैं। नारायणिमह वहाँ नहीं मिले और उनके नौकरने भी मेरी जानकारीमें बृद्धिके लिए सहायता नहीं करनी चाही। पता लगा, नारायणिसहकी जमीनके ही ऊपरी भागमें थोड़ीसी भूमि लेकर सरकारने भी अपनी फलोंकी नरसरी खोल दी है। नरमलैकी जगह ठीक करते समय आँखके भरपूरीने यह नहीं देखा, कि वहाँ

पानी भी है ? पानी न होनेके कारण भला नरसरीका काम कैसे ग्रागे बढ़ सकता है । वैसे भी सिर्फ नरसरीके सस्ते पौधों ग्रीर दो-चार ग्रादिमयोंके सामने कुछ लेक्चर दे देनेसे पैनखंडा ग्रीर मैखंडा मेवोंकी भूमि नहीं बन जायेंगे । उसके लिए यातायातका सुभीता तथा बाहर फल भेजनेवाली एजंसियोंकी ग्रवश्यकता होगी, तभी यहाँके खेतोंमें गेहूँ-जौकी जगह ग्रधिक महुँगे मेवेके बगीचे लगाये जा सकते हैं।

भेत—साढ़े १२ बजे में भेत पहुँचा। श्रीविशालमणिजी श्रौर दूसरोंका भी श्राग्रह है, कि इसे भेत ना कहकर नारायणकोटि कहा जाय। शायद नारायणकोटिसे श्रागे उसे तीर्थपुरी बनानेकी श्राशा हो, लेकिन इस स्थानका ऐतिहासिक महत्त्व भेत शब्द हीसे प्रकट हो सकता है। सड़कके ऊपरकी श्रोर कई पुराने मंदिर श्रौर पानीका कुंड है। इनमेंसे कितने ही मंदिरोंमें श्रब मूर्त्तियाँ नहीं हैं, या है तो खंडित है। बाजारमें सड़कके किनारे भी दो कत्यूरीकालके मंदिर हैं। गाँवसे थोड़ा नीचे बड़े लंबे चौड़े खेतोंके बीचमें अलंकृत पत्थरोंकी बनी छतके नीचे सुन्दर बावड़ी है, जो किसी समय लोगोंके घरोंके लिए स्वच्छ शीतल जल दिया करती थी, किंतु जिसे श्रब लोगोंने श्रनावश्यक समक्षकर पत्थर डालकर बंद कर दिया है। इसमें संदेह नहीं, कि भेत पहले किसी छोटे-मोटे सामन्तकी राजधानी रही होगी। उसके ध्वंसमें सबसे श्राखिरी हाथ बटाया रहेलोंने।

मैं जल्दी जल्दी भेत श्राया था, कि विशालमणिजीको लेकर जितना सबेरे हो सके कालीमठ चलूँ। विशालजी उस स्थानको ढाई मील बतलाते थे। श्राधी दूर मंदािकनीके किनारे तक उतरना फिर उतना ही चढ़कर वहाँ जाना था। खैर, लौटनेके बारेमें मुभे कोई फिकर नहीं थी, लेकिन चाहता था, यदि काफी रोशनी रहते ही कालीमठ पहुँचूँ, तो फोटो लेनेमें श्रासानी होगी। मगर जल्दी करनेपर भी शर्माजी ढाई बजेसे पहले तैयार नहीं हो सके। बिचारोंमें कुछ श्राधुनिकता रखते हुए भी शर्माजी संस्कृतके पंडित है, इसिलए दो घंटेमें तैयार हुए, तो कोई बात नहीं। हमें कालीमठ जाना था। ढाई बजे जाते वक्त सूरज पीठिकी श्रोर था श्रीर रास्ता उतराईका, इसिलए कोई तकलीफिकी बात नहीं थी। भेतको नारायणकुटी बनाकर उसकी प्राचीनताको कम करनेका प्रयत्न जरूर हो रहा है, किंतु यह कत्यूरीकालमें एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा, इसके परिचायक श्रव भी वहाँके बहुतसे पुराने शून्य मंदिर हैं। हम पगडंडीके रास्ते उतरते निचले टोलेसे उस जगह पहुँचे, जहाँ कि "भयहरनाथ जोगीसिघ"वाली सुन्दर वावड़ी है। १४वीं सदीके इस लेखसे यह नहीं समभना चाहिये, कि भयहरनाथ हीने इसे बनवाया होगा, क्योंकि बावड़ी जितनी सुन्दर है, उसमें यह लेख सजता नहीं। इसके

नीचे काफी चौड़े-चौड़े खेत हैं। वैसे यहाँका पहाड़ घीरे-घीरे चढ़ा-उतार हुग्रा है, किंतु तो भी इन खेतोंके इतने चौड़े होनेमें पहले कारण इनपर खड़े मकान हुए। शर्माजी बतला रहे थे, कि यहीं राजाका प्रासाद था। ग्रब वहाँ कोई चिन्ह नहीं था। संभव है, वहींके पत्थरोंको ले जाकर लोगोंने घर बना लिया हो । खेतकी बाँधोंमें कहीं-कहीं कोई गढ़ा हुम्रा पत्थर भी मिलता है । बावड़ीसे थोडा नीचे नालेके पास "नीलंग"का ध्वंसावशेष है। शर्माजीने इसका नाम ''नविलंग केदार'' बतलाया । नहीं कह सकता, यह पंडिताऊ व्याख्या ठीक है या साधारण म्रादमी द्वारा वतलाया नीलंग नाम ठीक है। खंडहरके स्थानमें स्रवश्य कोई मंदिर या स्तूप रहा, यद्यपि स्तूप माननेके लिए मेरा ग्रधिक ग्राग्रह नहीं है। यहाँ कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ पड़ी हैं, जिनमें सवा बित्तेकी एक दीपधारिणी स्त्री-मूर्ति धातुकी है। जिस तरह अपने पासकी दूसरी मूर्तियोंकी तरह यह धातु-मूर्ति अरक्षित स्थानमें है, उससे इसे कभीका ही उठ जाना चाहिये था। न उठने-का कारण यही होगा, कि बाहरके मूर्तिचोरोंको इसका पता नहीं लगा, या इसका ग्रिधिक सुन्दर न होना उनकी नजरमें नहीं जॅचा, गाँवके लोग तो इस दिव्य-गक्तिवाली मढ़ीके डरके मारे ही उसे छू नहीं सकते थे। मूर्त्तिके पास किसी सामन्त-दंपतीकी पत्थरकी दो मूर्तियाँ हैं, जो शायद इस मंदिरके वनानेवाले दायक थे। एकाध तांत्रिक देवता भी हैं।

हम वहाँसे श्रव खेतोंको लाँघते मंदािकनीके किनारे पहुँचनेसे पहले सड़क-पर श्रा गये। मंदािकनीपर लोहेका भूला नहीं पुल है। पुल पार भी श्रव सड़क बना दी गई है। इसमें श्रीविशालमणिजी श्रीर जिलाबोर्ड दोनोंका कृतज्ञ होना चािहये। पुल पार होते ही चढ़ाई लगी। चढ़ाई चढ़कर हमलोग काली गंगाकी उपत्यकामें श्रा गये, जिसके दािहने किनारेपर कालीमठ स्थित है। नाम सुननेसे श्रादमीको श्रम होगा, कि कलकत्तेके कालीघाटकी सस्ती नकल करते किसी तांत्रिकने यहाँ एक नया स्थान खड़ा कर लिया होगा। शायद कालीमठका पहले कुछ श्रीर नाम रहा हो। सौभाग्यसे वहाँके मंदिरमें एक बड़ा कत्यूरीकालीन शिलालेख है, उसके पढ़े जानेपर स्थान श्रीर स्थानीय सामन्तका पता लगे बिना नहीं रहेगा। फर्लांग दो फर्लांग पहले हीसे कत्यूरीकालीन मंदिरोंके शिखर दिखाई देने लगे, जिससे मुफ्ते विश्वास हो गया, कि विशालमणिजी कृत विशाल प्रशंसा श्रवीक नहीं है, किंतु यह देखकर श्रफसोस हुश्रा, कि हम ऐसे समय पहुँच रहे हैं, जब कि सूर्यका प्रकाश करीब करीब समाप्त हो चुका है। यहाँपर कई मंदिर हैं, लेकिन कालीजी इन मंदिरोंमें नहीं, बिल्क खम्भोंपर खड़ी छतवाने एक चबू-

तरेके गढ़ेमें यंत्रके रूपमें विराजमान हैं। इस नवीन सिद्धपीठके होते भी स्थानके वातावरणसे प्राचीनताकी गंध आ रही थी। सबसे बड़ा मंदिर शायद अपने प्राचीन रूपमें नही है। उसमें कितनी ही मूर्तियाँ हैं। वहाँके लोगोंने बतलाया, कि असली कालीपीठ या कालशिला सामनेके दुरारोह पर्वतिशिखरपर है। कुछ लालसी छीटें पड़ी कालीगंगाके भीतरकी एक शिलाको दिखलाकर बतलाया कि जब दुर्गाने कालशिलामें बैठे रक्तबीजके अत्याचारोंसे भक्तजनोंके प्राणोंकी रक्षाके लिए कालिकाको पैदा किया, तो उसने यहीं आकर रक्तबीजको मारा। परंपरा इस कालिकाको दुर्गाके कोधसे उत्पन्न हुई एक छोटे दर्जेके देवी मानती है। संभव है, कालशिला और कालीगंगा पुराने नामोंके अवशेष हों, यद्यपि संस्कृत-का काल शब्द समय और ध्वंसक वस्तुके लिए ही आता है, रंगवाची 'काला' शब्द हूणोंकी भाषाका है, जिनका नाम भारतमें ईमाकी आरंभिक सिदयोंमे पहले नहीं सुना गया।

कालीमठमें एक भ्रौर प्रथा प्रचलित थी, जो कि ग्रब बंद हो चकी है। यहाँके चार-पाँच गाँवोंके खस लोग भ्रपनी लड़कियोंको देवीके मंदिरपर चढ़ा देते थे, जिनको रानी, देव-चेली या देव-रानी कहा जाता था । स्राजसे थोड़े ही साल पूर्व श्रमी एक-दो वृद्धा देव-रानियां मौजूद थीं। हमारे पथप्रदर्शकने नदी पारके उस घरको भी दिखलाया, जिसमें रानियां रहती थीं। चाहे इस प्रथाका ऋरिंभ कैसी भी शुद्ध भावनासे हुआ हो, किंतु एक शाक्त वातावरणमें उनसे आजन्म कौमार्य वतकी रक्षाकी ग्राशा रखना केवल दुराशा मात्र था, इसलिए यदि ये देव-रानियां देवदासीका रूप ले लेती हों, तो इसमें आश्चर्य करनेकी अवश्यकता नहीं। निश्चित गांवोंके लोगोंने कालीदेवीको क्पित करके वहत जोखिम उठाया था, जब कि कुछ सालों पहले उन्होंने ग्रपनी लड़कियोंको मंदिरपर चढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन समाजका कोप दैवीकोपसे भी बड़ा होता है । वह जानते थे, इस प्रथाको जारी रखनेपर हम साधारण खस (राजपूत) जातिमें कभी अपनी प्रतिष्ठा नहीं रख सकते । यहां हरगौरी, सरस्वती और लक्ष्मीके तीन मंदिर हैं। हातेमें जो खंडित मृर्तियां ग्रौर लिंग हैं, ग्रौर जिनमें एक-लिंग त्रिमुख ग्रौर दूसरा चतुर्मुख है, उनकी कला भी प्राचीन है। मालूम होता है, पहले यह स्थान पाशुपतों (लकुलीओं) का था। लक्ष्मीमंदिर टूट फूट गया था, जिसे पीछे पुराने पत्थरोंको जोड़कर ठीक किया गया । इस मंदिरके साथ एक लंबा-सा मंडप है, जिसकी बाहरी दीवारमें सामने एक बड़ा-सा शिलालेख है। संध्या हो चली थी, हमें भेन लौटना भी था, इसलिए कहीं कहीं ग्रस्पट उस सारे लेखका पढ़ डालना संभव नहीं था। लेख २० इंच लंबा १० इंच चौड़ा स्रौर कुल पंक्तियां १८ है। लिपि कत्यूरी ताम्रलेखोंकी है, जो १० वीं-१२वीं शताब्दियोंकी स्रामपास की हो सकती है। लेखके कुछ स्रंग हैं—

"ऊँ॥ संध्या-समाधि-घटिनांजितिः स्वपाणौ कृष्णौ सके पि सुम ऽ॥ऽक्षिणांसः । शर्वस्यऽस्वकर-संस्थित-तोयराशेः संधित्र (१)...दियतयेव गृहीतकेशः॥ दक्षोद्भवांतरुमपास्य शिरे प्रस्तुत शर्व्वते...पितमवाप्य... (४) गिरिपति गृहगोप्ता महारुद्राभिधार...

...बाल ऐवाभवन् स्वामी सर्व्वसंग्रामकृद्यतः। (११)

रुद्रमूनु .....कालिकाला गैल...

(१४) . . . संग्रामकीर्तिः प्रकृतकवयो (१५) ।

(१५) . . . कर्नुः शिला-कुट्ट (१६) कैः . . . "

मालूम होता है, गिरिपित मंदिरके गोप्ता (संरक्षक) कोई रुद्र नामके सामन्त के पुत्र (रुद्रसूतू) सर्व्वसंग्रामाजित् वालपनमें ही हो गये थे। उन्होंने इस मंदिरको बनवाया था।

लक्ष्मीमंदिरके सामने दो कत्यूरी कालीन शिखरदार मंदिर है, जिनमें हरगौरीका मंदिर इतना स्राक्चर्यकर सावित होगा, यह मुक्ते कभी कल्पना भी नहीं थी । मंदिर-के भीतर स्रव प्रकाश बहुत ही क्षीण रह गया था, उसमें फोटो न ले सकनेके लिए में बहुत पछनाने लगा । मैं इसे अनिशयोक्ति नहीं समभता, यदि कहं कि स्राज सारे भारतमें इतनी सुदर ग्रखंड हरगौरीकी मूर्ति कहीं भी नहीं है । युगल-मूर्ति ४० इंच लंबी तथा २४ इंच चौड़ी एक शिलासे बनाई गई है। मैं मैं लंडाकी खंडित हरगौरी मूर्तिसे ही वहुत प्रभावित था, किंतु यहां मैंने शोभा श्रौर सौन्दर्यमें ग्रद्वितीय इस हरगौरीकी मूर्तिको देखा। इसकी कोमल वंकिम रेखाओंमें वही सौंदर्य भरा था, जो कि अजन्ताके चित्रोंमें दिखाई पड़ता है, बल्कि पत्थरमें ऐसा तन्वंग उत्कीर्ण करना संभव हो सकता है, इसपर स्रांखें विश्वास नहीं करती थीं । ललितासनस्य हरके वामांकमें ग्रनुपम सौन्दर्यराशिकी मूर्ति वनकर भूधरस्ता विराजमान हैं । शिव चतुर्भुज हैं, किंतु गौरी साधारण मानवीकी तरह द्विभुज । नीचे गणेश और मय्रारुढ़ कार्त्तिकेयकी मूर्तियां हैं। वहीं उस कलाप्रेमी भक्तकी भी मूर्ति है, जिसने इस सुंदर मूर्तिके निर्माण करनेका व्यय वहन किया था। मेरा मन तो कहने लगा, कि वह शायद रुद्रसूनु ही हो, ग्रौर तब यह मृति यहांकी प्रधान मृति रही होगी। आश्चर्य और अत्यन्त प्रसन्नता भी मुभे यह देखकर हो रही थी, कि यह कलाराशि रुहेलोंके प्रहारसे कैसे बच गई े अवश्य यह किसी तरह उनके सामने आने नहीं पाई, नहीं तो उन्होंने इसके साथ भी वही वर्ताव किया होता, जो कि मैखंडाके हरगौरीके साथ किया। लोग बतला रहे थे, पहले कालीगंगाके परले तटपर भी मंदिर था, जिसे किसी बाढ़में कालीगंगा बहा ले गई। किंतु पारके मंदिरमें होनेके कारण यह सुंदर मूर्ति रुहेलों-के हाथोंसे नहीं बच सकती थी, इसे ग्रवश्य किसीने छिपा दिया था। मैं स्वयं मूर्तिके सामने बैठा, दर्शनसे तृष्त नहीं हो सका था, इसलिए श्रपनी तृष्तिके लिए भी मभे मूर्तिके फोटोकी ग्रवश्यकता थी और साथ ही यह ग्राकांक्षा तो थी ही, कि ग्रपने पाठकोंको भी इसका दर्शन कराऊं, लेकिन संध्याके कारण वह नहीं हो सका । ऐसी सुंदर प्रतिमा ग्रौर सुंदर मंदिरकी सेवाके लिए सुंदरी देवचेलियोंकी अवश्यकता थी ही । कुछ फोटो बाहरसे लेनेका प्रयत्न किया, और हम लौटनेके लिए तैयार हो गये । वहां स्थित भद्रजनोंने चाय पिलाये बिना नहीं छोड़ना चाहा । विशालमणिजीका ७-८ वर्षका लड़का भी आग्रह करके चला आया था, किंतु लौटते वक्त बेचारा थक-सा गया था । फिर हम दोनोंकी जो वातें हो रही थीं, उनमें वह सहभागी नहीं हो सकता था, इसलिए ग्रौर भी उसका मन नहीं लगता था। विशालमणिजी केदारनाथके पंडोंके साथ मुकदमेकी बात कभी बतलाते थे श्रौर कभी ग्रासपासके ऐतिहासिक ध्वंसावशेषोंका जिक्र करते थे। उनको इन ध्वंसा-वशेषोंसे बहुत प्रेम है। वह चाहते हैं, कि इनका रहस्य खोला जाय। यदि इस तीत्र जिज्ञासाको शांत करनके लिए उनको पुरातत्व ग्रौर मूर्तिविद्या-संबधी पुस्तकों-के ग्रध्ययनका मौका मिला होता, तो वह बड़ा काम कर सकते थे। वह संस्कृतके पंडित हैं। एक संस्कृत काव्य उस समय छपवा रहे थे। व्यवहारबुद्धि भी रखते हैं, इसलिए पुस्तक-प्रकाशन ग्रीर पुस्तक-विकय द्वारा स्वावलंबी हैं।

# २. ऊखीमठको

१३ मईको फिर हमारी डोरी बदरीनाथकी ग्रोर खिची ग्रौर वलवहादुरको ग्रागे चलनेके लिए कहकर सवा ५ वजे सबेरे ही चल पड़ा । पं० विशालमणिजीने मना करनेपर भी नाला तक साथ चलनेका ग्राग्रह नहीं छोड़ा । नालाके पुराने मंदिरको में देख गया था, किंतु चाहता था, उसे फिर एक बार ग्रच्छी तरह देखूं । मंदिरके पास पहुंचते ही बाहरकी चारदीवारी पर सड़कके किनारे ही एक पाषाण-स्तूप देखा । स्तूप बहुत बड़ा नहीं हैं, किंतु कुमाऊं-गढ़वालमें प्राप्त एक-मात्र बौद्ध स्तूप होनेके कारण उसकी ग्रोर मेरा ध्यान उस दिन क्यों नहीं गया,

इसपर श्राश्चर्य हुआ। कुमाऊं-गढ़वालमें असंदिग्धरूपसे बौद्धधर्मके तीन ही चिह्न बच रहे हैं—(१) बदरीनाथकी मूर्ति, जो वस्तुतः ध्यानावस्थित बुद्धकी खंडित मूर्ति है, (२) नाला का यह पाषाण-स्तूप और (३) बाडाहाट (उत्तर काशी) में दत्तात्रेयके नामसे पूजी जाती बुद्धकी भव्य धातुमूर्ति। मैंने विशाल-मणिजीका ध्यान भी इधर श्राकृष्ट कराया और इसके वाद उन्हें मंदिरके कोने-वाले छोटे मंदिरके द्वारपर उत्कीर्ण कत्यूरी शिलालेखको जाकर दिखलाया। उसे जल्दी जल्दीमें कुछ पढ़नेकी कोशिश की—

"स्वस्ति । श्रीदेवि . . . नुमः ।
तत्र . . . भद्रस्य (२) मनसा कर्मणा वाचा ग्रंगुष्ठाण . . थि-यत ।
देविपतृ-प्रसादेन मण देवस्य . . . (३)
पुण्यकम्मभरादेव करिष्यन्ति सुरालयं ।
भुक्तिमुक्तिफले तस्य . . . (४)
सरस्वतीप्रसादेन घटिना प्रतिमा सुभा ।
सुक धरम । . . . साके . . . ११६८"

इस लेखसे यह तो निश्चित हो जाता है, कि शकाब्दकी १२वीं शताब्दीके पूर्वार्द्ध अर्थात् ईसाकी १३वीं शताब्दी (१२४६ई०) में यह मंदिर बनाया गया था। इसकी लिपि भी कत्यूरी अभिलेखोंकी है, जो जान पड़ता है १३वीं शताब्दी तक उत्तराखंडमें प्रचिलत थी।

विशालमणिजीसे विदा हो मैंने ऊखीमठकी ग्रोर जल्दी जल्दी पग बढ़ाया। रास्तेमें ही उत्तराखंड विद्यापीठ मिला। विद्यापीठके प्रिसिपल श्री ग्रम्यर महाशयके ग्रमथक परिश्रम तथा मंदिर कमेटी ग्रीर दूसरे दाताग्रोंकी सहायताका ही यह फल है, जो इस भारखंडमें यह विद्यापीठ खड़ा हो गया। एफ० ए० तकके छात्र यहांसे परीक्षामें बैठते हैं। ऐय्यर महाशयकी वड़ी इच्छा है, कि विद्यापीठ डिग्री कालेज हो जाय। इसमें ग्रायुर्वेद ग्रीर संस्कृतके विद्यालय भी सम्मिलत हैं। काशीकी संस्कृत-परीक्षाग्रोंमें यहांके छात्र बैठते हैं। ग्राज रिव-वारका दिन था, छुट्टीके कारण विद्यापीठके मकानों ग्रीर फरनीचरोंको ही में देख सकता था, इसलिए बहुत ग्राग्रह करनेपर भी मैंने देखनेके लिए क्षमा मांगी। एक तरफ मुक्ते ग्रय्यर महाशयके उत्साह ग्रीर परिश्रमके लिए उनके प्रति श्रद्धा हो रही थी, दूसरी ग्रोर ख्याल करता था, कि कब तक हमारा देश ग्रर्थंकरी विद्या छोड़ केवल संगीत-साहित्य-कलामें ही मग्न रहना चाहेगा। देशकी ग्राथंक

किठनाइयां तभी दूर हो सकती है, जब कि शिक्षामें विज्ञानका सबसे ग्रिधिक भाग हो। उत्तराखंडमें नाना धातुएँ हैं, जिनसे लाभ उठानेके लिए पर्वत-पुत्रों ग्रीर पुत्रियोंको खिनज विज्ञान सिखलानेकी ग्रवश्यकता है। उत्तराखंडके पर्वत-गात्रको मेवोंके बगीचोंसे ढंका जा सकता है, जिसके लिए उद्यान-विज्ञानकी बड़ी अवश्यकता है। यहां ग्रच्छी जातिकी भेड़ोंको पालकर ग्रच्छे किस्मका उन ल खों टन पैदा किया जा सकता है, उसके लिए पशुप्रजननके वैज्ञानिक तरीकोंको सिखलानेकी अवश्यकता थी। लेकिन यह बीमारी तो सारे भारतकी है। ग्रंग्रेजोंके जानेके बाद भी अग्रेजोंकी ही खर्चीली तथा कम-लाभकरी शिक्षा-प्रणाली चलती जा रही है। इमारतपर ज्यादा-से-ज्यादा खर्च करनेके लिए मजबूरी है, लेकिन प्रयोगशालापर खर्च करना कठिन मालूम होता है, ग्रथवा साधारण घरमें प्रयोगशाला रखनेकी जगह उसके लिये खर्चीली इमारतकी मांग की जाती है। ग्रथ्यर महाशय तथा उनके सहयोगियोंको हजार धन्यवाद है, जो एक-एक पैसा मांग-जांचकर, तथा बदरीनाथ मंदिर सिमितिकी उदारतासे ग्रपना काम चला रहे हैं। विद्यापीठका ग्रायुर्वेद विभाग चाहता है, कि ग्रीषधि-निर्माण द्वारा कोई ग्राय-मार्ग निकाला जाय।

उत्सीमठ—बलबहादुर श्रागे चला गया था। मैने भी विना एक क्षण बैठे जल्दी जल्दी श्रागे पग बढ़ाया। मंदािकनीका पुल बहुत दूर नहीं था, उसे पार होकर प्रायः एक मील चढ़कर उत्सीमठ पहुंचा। बदरीनाथ मंदिरके लिए जो स्थान जोशी-मठका है, वही स्थान केदारनाथके संबंधमें उत्सीमठका है। जाड़ोंमें केदारनाथके रावल तथा प्रबंधक यहीं रहते हैं। वैसे उत्सीमठका मंदिर नया है, मूर्तियां भी बहुत-सी नई हैं, जिनपर द्रविड़-मूर्तिकला श्रीर वास्तुकलाका प्रभाव है, किंतु, यहां कुछ पुरानी मूर्तियां भी हैं। बगलके मंडपमें कई मूर्तियां हैं, जिनमें नटराजकी मूर्ति पुरानी है। श्रबूटधारी किंतु सूर्यमुखी फूलवाली ढिभुज दो सूर्य-मूर्तियां भी मौजूद हैं। भीतरका शिवलिंग मुखलिंगवाला है। पुरुषप्रमाण, दाढ़ीवाले किसी सामन्तकी भी मूर्ति मंदिरमें है। वहीं बगलमें किसी दाढ़ीवाले शैवाचार्यके पास राजकुमार श्रीर राजकुमारीकी दो मूर्तियां हैं। मुमिकन है यह किसी पुराने कत्यूरी सामन्तकुलकी हों।

ऊखीमठ और केदारनाथके बारेमें एक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित था। मैं समभता था कि यहांके रावल साहबसे उसमें सहायता मिलेगी। रावल महानुभाव तरुण तथा सज्जन पुरुष हैं और बदरीनाथ मंदिर समितिके सहायक मंत्री श्री नारायणदत्त बहुगुणा भी बड़े भद्र पुरुष हैं। दोनोंने अपनी शक्तिभर मुभे सहा-

यता प्रदान करनेका प्रयत्न किया । रावल साहब पठित हैं । पहलेके कितने ही रावलोंकी तरह ये भी कर्नाटक देशके रहनेवाले हैं । उनसे दक्षिणके शैव-संप्रदायके संबंधमें बातचीत हुई। मेरी समस्या थी-उत्तर (हिमाचल) का यह प्रधान मंदिर दक्षिणी शैवोंके हाथमें कैसे चला गया । कषाणकालसे लेकर गर्जर-प्रतिहार-काल तक ग्रथवा ईसाकी प्रथम दश शताब्दियोंमें उत्तरी भारतमें जिस ब्राह्मण-धर्मकी प्रधानता थी, वह शैव धर्म था। कुषाणोंके सिक्कोंमें शिव ग्रौर नंदीको प्रमुख स्थान मिलना इसी बातको सिद्ध करता है। गुप्त चाहे अपनेको परमवैष्णव लिखते हों, किंतु उस कालकी मूर्तियों तथा साहित्यपर शैव धर्मकी ही ग्रधिक छाप है। हिमाचलका यह भूखंड ईसाकी ग्रारंभकी शताब्दियोंमें ही प्रधान तीर्थ वना, जिसका अधिक प्रचार गुप्तकालमें हुआ। उस समयसे ही इसका नाम भी केदारखंड पडा । भ्राजकल यद्यपि बदरीनाथ या बदरीनारायणके नामसे ही गंगाके यह उद्गम-स्थान प्रसिद्ध है, किंतु हमारे पुराने ग्रंथोंमें इसे बदरीखंड नहीं, केदार-खंड कहा गया है। मौखरियों और हर्षवर्धनके कालमें भी शैव धर्मका पता लगता है। गुर्जर-प्रतिहारोंके समय तो खजुराहो जैसे सुंदर शैव वास्तुशिल्प श्रौर मूर्तिकलाके केंद्र स्थापित हुए । उसी समय हिमाचलमें कत्यूरियोंका शासन था, जिनके यहां शैव मूर्तियों और देवालयोंकी बहुनायत थी । वामांके विराजमान गौरी सहित हरकी मूर्ति, मुखसहित शिवलिंग, और केवल शिवलिंगमें भी रेखाओं द्वारा उसे शिश्नका रूप देना जैसे पुराने शैव चिह्न काली (सरयू) नदीमे सत-लजकी उपत्यका तक मिलते है।

इसका यह मतलब नहीं, कि उस समय दक्षिणमें शैवोंका प्रभाव कम था, लेकिन प्रश्न यह हैं: जब ईसाकी १०वीं-१२वीं शताब्दी तक उत्तरमें भी शैव धर्म प्रधानता रखता था, तो दक्षिणके शैवोंके हाथमें कैसे केदारनाथ का प्रबंध चला गया। रावल साहबने यह बनलाया कि, यहां ग्रानेवाले रावलोंमें कितने ही द्रविड़ देशसे श्राये थे, लेकिन इधर वह कर्णाटक देश हीसे ग्रा रहे हैं। यह भी उन्होंने वनलाया, कि हम वसवके वीर-शैव संप्रदायके अनुयायी नहीं हैं। वस्तुतः उत्तरवाले इतिहासकारों ग्रौर विद्वानोंमें ग्रक्सर यह अम देखा जाता है। वह समभते हैं, दक्षिणमें जो वीर-शैव संप्रदाय प्रचलित है, वह वसवको ही ग्रपना प्रधान ग्राचार्य मानता है। केदारनाथमें जिस शैव संप्रदायके रावल ग्राते हैं, वह वसवके सुधारके बहुत पहलेके हैं। उनका ग्रौर वसवके संप्रदायका वहीं संबंध है, जो सनातनी ग्रौर श्रायंसमाजी हिंदुग्रोंका, ग्रथवा पुराने सिक्खों तथा ग्रकाली सिक्खोंका। रावल साहब कह रहे थे: वसवने कोई सुधार-उधार नहीं किया। वह तो एक राजमंत्री

था श्रौर श्रपने राजनीतिक दलको मजबूत करनेके लिए ही उसने प्राचीन शैव धर्ममें बिगाड़ पैदा किये। श्रस्तु, यह निश्चित है, कि केदार नाथके रावलोंका संप्रदाय दक्षिणके प्राचीन शैव संप्रदायसे संबंध रखता है। दक्षिणमें जिस तरह शैव वैष्णव संप्रदायोंकी तनातनीसे शिव श्रौर विष्णुको एक दूसरेसे बहुत नीच होना पड़ा, वह श्रवस्था उत्तरमें नहीं हुई। यहां शैव विष्णुकी पूजा करनेसे पितत नहीं हो जाता था। श्राजकल दक्षिणके प्राचीन या नवीन दोनों ही प्रकारके शैव विष्णुको शिवका साधारण सेवक भर मानते हैं श्रौर उनकी पूजाको श्रपने कर्तव्यमें नहीं शामिल करते।

मैंने रावल साहबसे कहा -- उत्तरमें ईमाकी १२ शताब्दियों तक शैव संप्रदायका खुब प्रचार मालूम होता है ग्रौर ग्राजसे कमसे कम ३-४ शताब्दियों पहलेसे ही दक्षिणसे यहां धर्माचार्य रावल म्राने लगे । इससे जान पड़ता है, कि १२वीं म्रौर १६वीं शताब्दीके बीचमें किसी समय उत्तर भारतीय शैवाचार्यका स्थान दक्षिण भारतीय शैवाचार्यने लिया । रावल महाशयने बतलाया, कि उनकी परंपराको ऐसा कोई समय मालूम नहीं है, जब कि इस तरहका परिवर्तन हुन्ना हो । इसपर मैंने अपनी कल्पना बतलाई: चाहे शंकराचार्यको बदरी-केदारके संबंधमें कितनी ही प्रधानता दी जाय, श्रौर उनके चार महान् पीठोंमें जोशीमठको गिना जाय, किंतु गढ़वाल-कुमाऊंके सारे पुरातत्व-संबंधी अवशेष बतला रहे हैं, कि कत्यूरीकाल के म्रंत (१२वीं सदी) तक इस भृमिमें शंकरके मनुयायियोंकी नहीं, बल्कि लकु-लीश शैवोंकी प्रधानता थी। वहीं लक्लीश शैव यहांके कत्यूरी राजाग्रोंके गुरु थे--यहांके मंदिरोंके रावल थे और यहांकी भव्य इमारतों तथा मूर्तियोंके निर्माता तथा प्रतिष्ठाता थे। १२वीं शताब्दी तक शंकराचार्यके अनुयायियोंको यहां कोई प्रधानता नहीं मिली थी। शंकराचार्यके संबंधकी यह परंपरा शायद सच्ची हो, कि छद्मवेशमें किसी शैवने ही उनको केदारनाथमें विष देकर मार डाला । जान पडता है १२वीं शताब्दीके वाद नीचेकी तरह पहाडके भी विद्वानोंमें शंकरके वेदांतका प्रभाव बढ़ा । शंकरके वेदांतियोंको न विष्णसे कुछ लेना था, न शिवसे ही, ग्रौर काम पड़नेपर ग्रर्थात् व्यवहारमें वह सब कुछ बननेके लिए तैयार थे। "त्रन्तःशाक्ताः बहिःशैवा" भी हो सकते थे, "त्रन्तःशैवा वहिर्वेष्णवाः" भी हो सकते थे। जान पड़ता है ग्रपनी इसी नीतिसे उन्होंने बदरीनाथको ग्रपने हाथमें कर लिया । ११वी-१२वीं शताब्दीमें वदिरकाश्रमके रावल शैव होते थे या वैष्णव इसके बारेमें स्रभी निश्चय नहीं कहा जा सकता । कत्युरी राजा स्रपनेको परम शैव कहते हुए भी बदरिकाश्रम भगवान्की पूजा-ग्रचीके लिए बड़े-बड़े वृत्ति-बंधान करते थे, इसका कारण उनकी राजनीतिक उदारता थी ग्रथवा तत्कालीन शैव धर्मका धार्मिक समन्वय बाद, इसे नहीं कहा जा सकता। ग्रभी तक केदारखंडके वहतसे स्थानोंका पुरातात्विक अनुसंघान नहीं हुआ है, हो सकता है, आगे इस पर और प्रकाश पडे। मैं समभता हं, केदारनाथके तत्कालीन रावलने जब देखा, कि धीरे-धीरे शैव भर्मको शंकरके वेदांतियोंने शैव बनकर उदर-सात् कर लिया है, कहीं ऐसा न हो. कि वह केदारनाथको भी अपने हाथमें कर लें। पहाड़से जो उनको उत्तराधिकारी मिल सकते थे, ग्रब वह ऐसी ग्रवस्थामें नहीं थे, कि वेदांती शैवोंका मुकाबला उटकर करते <mark>प्रपने प्राचीन शैव धर्म तथा पूजा-कलापको प्रक्षुण्ण रखते।</mark> ग्रंतिम शैव राउलने भविष्यको ग्रंधकारपूर्ण देखा। उन्हें मालूम होने लगा कि यदि सावधानीसे काम नहीं लिया गया तो कुछ ही समय बाद केदारनाथमे गैवधर्मका नाम भी लुप्त हो जायगा । केदारनाथ सारे भारत ही क्या जावा, ग्रीर कम्बोज जैसे प्रधान शैव-देशोंमें एक प्रख्यात ग्रौर पवित्र तीर्थ-भूमिकी तरह प्रसिद्ध था । दक्षिणी भारतसे स्राजकी तरह तब भी तीर्थयात्री स्राते रहते थे। स्रांतिम उत्तरी राउलको उनके हारा यह मालूम था, कि दक्षिणमें शैव धर्म खुब फूल-फल रहा है, उसकी नीव वहां दढ़ है। उसने सोचाः श्रसली शैव माता-पिताका पुत्र ही पक्का शैव राउल रह मकता है, इसीलिए उसने किसी दक्षिणी शैव माधुको अपना उत्तराधिकारी वनाया, जिसके बाद दक्षिणसे ही रावल ग्राने लगे।

ऊलीमठमें केदारनाथ भगवान्के लिए प्रदत्त भूमि या ग्रामोंके बहुतसे दानपत्र हैं, किंतु उनमें १८वीं शताब्दीसे पहलेका कोई नहीं हैं। शाके १७१९ (ग्रर्यान् १७९७ ई०) का एक नैपाली राजाका ताम्रपत्र हैं। संवत १८६८ (सन् १८११ ई०) में—जब कि रणवहादुरशाहकी मैथिल ब्राह्मणी कनिष्ट पत्नी श्रीकांतवनी देवीके नावालिंग पुत्र गीर्वाणयुद्ध विक्रमशाहका शासनकाल था—एक गोरखा-श्रिधकारी रामदास थापाकी माने निजभर्तृ-विक्रमाजित कूर्माचलके शतोली इलाकेमें कुछ भूमिदान केदारनाथ भगवानके लिए किया था। काल "शाके १७१९ विजयनाम संवत्सरे माघ कृष्ण चतुर्दसी सोमको यह दानपत्र लिखा गया।" इससे पहले १७५५ में फतेपतशाह, १७६२ में जैकृतशाह ग्रौर १७७३ में प्रदीपशाह इन गढ़वाल नरेशोंने भी केदारनाथ भगवान्को भूमि प्रदान की थी। १७४१-४२ के रहेला-ग्राक्रमणने जहां मूर्तियोंका खंड-स्फोट किया, मंदिरोंको लूटा, वहां उस समय तक चले ग्राये कागज या भोजपत्रके लिखे ग्रभिलेखोंको भी शायद नष्ट कर दिया, इसीलिए १८ वीं सदीसे पहलेके कोई ग्रभिलेख केदार या बदरीनाथके रावल कार्यालयमें नहीं मिलते। सभव है, यदि पूरी तौरसे छान-

बीन की जाय, तो पंडोंके घरों, रावल-कार्यालयके रद्दीखानों में कुछ कामकी चीजें मिलें। देशके भिन्न-भिन्न स्थानोंसे राजा लोग जो भेंट भेजते थे, उसके उत्तरमें रावल लोगोंकी चिट्ठियां जाती थी। सौ-सवा-सौ वर्ष पुरानी ऐसी चिट्ठियां मैंने रामपुर-विशेर रियासतके कागजोंमें देखी हैं। संभव है, ऐसी श्रौर भी चिट्ठियां राजस्थान, हिमाचल, सौराष्ट्र श्रौर दक्षिण भारतके रियासती कागजोंमें में मिल जायं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अखीमठ अच्छी चट्टी है, यहाँ बहुतती दूकानें हैं। हम मंदिरमें जबतक जाकर भ्राये, तब तक बलबहादुरने भोजन भी तैयार कर रखा था। भोजन करनेके वाद यहां कोई काम न रह गया था, इसलिए तीन बजे चल पड़े। मंदाकिनीके श्रारपार किंतु धारसे मील-डेढ़ मील ऊपर गुप्तकाशी और ऊखीमठ वसे हुए हैं। दोनों ही एक दूसरी जगहसे अच्छी तरह दिलाई पड़ते हैं। ऊलीमठसे तो बहुत दूरतक गढ़वालकी पर्वतमयी भूमि दिखलाई पड़ती है। यहां जंगलोंका पता • बहुत कम ही लगता है, अधिकतर भूमि या तो खेतोंकी सीढ़ियोंमें परिणत हो गई है, ग्रथवा जंगलोंके कट जानेसे नंगी बन गई है । मईके महीनेमें तो यहां कोई प्राकृतिक हरियाली या सौंदर्य नहीं था, वर्षामें स्रवश्य यह सारी भूमि हरियालीमे ढंक जाती होगी। बलबहादुरसे चलते वक्त मैंने कह दिया था, कि स्राज नदीके किनारेवाली चट्टी (ग्वालियाबगड़) में रात्रि-विश्वामके लिए ठहरना है। मैं कंठा चट्टीपर (ऊलीमठसे साढ़े ३ मील) दो घंटे तक प्रतीक्षा करता रहा, किंतु बलबहादुरका पता नहीं था। मुभ्ते तो डर लगने लगा, कि कहीं वह पीछेकी ही किसी दूकानमें तो नहीं बैठ गया--शायद सोचता हो, मै पीछे छूट गया हूं। में लौटनेंकी सोच रहा था, इसी समय दूर वलबहादुरकी छोटीसी मूरत धीरे-धीरे माती दिखाई पड़ी। वहीं ठहर जाते, किंतु मक्खियां इतनी म्रधिक थीं, कि मन नहीं माना । बलबहादुरके आते ही उसके साथ-साथ दो मील चल-कर उसी नामकी छोटी नदीके किनारे ग्वालियाबगड़ चट्टीमें पहुँचा । सूर्यास्त हो गया था, शायद इसलिए भी मिक्खयां भिनभिना नहीं रही थीं। पिछली चर्ट्टीमें जहां पानीका बहुत तोड़ा था, वहां इस चट्टीमें ग्रागे-पीछे ग्रगल-बगल सभी जगह पानीकी नाली या धार कलकल कर रही थी। और भी बहुतसे लोग यहां टिके हुए थे। कानपुरके दो नातिवृद्ध कुर्मी भगत साथ ही तीर्थ करनेके लिए ग्राये थे। दोनोंका गांव पास-पास था, तथा दोनों ही एक जातिके थे, किंतु उनमेंसे एक, जो स्रायुमें कुछ कम था, इस धुनमें था कि सरपट दौड़कर यात्रा पूरी कर ली जाय । उसके साथीमे इतनी शक्ति नहीं थी। उसे इस दौड़-धूपके कारण कुछ हरारत-सी भी ग्रा गई थी। कंठाचट्टीमें उसने ग्रपने साथीसे कहा, कि ग्राज यही ठहरा जाय, साथीका कहना था कि दो घंटा दिनसे टिकना ग्रच्छा नहीं होगा। ग्राखिरमें वह नहीं माना ग्रौर ग्रपने साथीको छोड़कर ग्वालियाबगड़में चला ग्राया। मंने उससे कहा—परदेशमें ग्राकर ग्रपने भाईबंधको ऐसी ग्रवस्थामें छोड़कर चल देना जीवन भरके लिए कलंककी बात है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। वया हुग्रा यदि दो दिन बाद घर लौट कर गये। उसने भी ग्रपने पक्षका समर्थन किया। चमोलीमें पहुंचनेपर मैने देखा, उसका साथी बुखारमें पीड़ित हो ग्रस्पतालमें ग्राया है, लेकिन ग्रब वह भी उसके साथ है।

## ३. तुंगनाथ

ग्वालियावगड्से दस-साढ़े-दस मील तकका रास्ता चढ़ाईका है। मैंने देखा, वहाँ घोड़े मिल रहे हैं, ऐसी अवस्थामें पैदल चलनेकी अवश्यकता नहीं थी, इसलिए मंने रुपया मीलपर घोडा कर लिया। १४ मईको ५ बजे ही घोडेपर चढ़के चला। घोडेवालेने वडी तारीफ की थी, लेकिन घोड़ा कमजोर था। दो-तीन मील चलनेके बाद रास्ता श्रधिक ऊँचाईपर श्रा गया। यहाँ हरे-भरे जंगल भी काफी थे और जुड़ी जुड़ी छाया बहुत सुखद मालुम होती थी। केदार-नाथकी तरफसे इधर भी कहीं-कहीं ऊँचाई दिखलानेवाले साइन्बोर्ड हाल हीमें लगाये गयेथे। इनमें "समुद्रतलसे ऊपर...फ्ट" श्रंग्रेजीमें लिखा हुआ था। १९५१ ई०के अप्रैल या मईमें खड़े किये जानेवाले यह साइनबोर्ड अंग्रेजीमें क्यों ? उत्तर-प्रदेशमें मैने बहुत जगह सड़कोंपर हिन्दीमें मीलके श्रंक और संकेत लिखे हुए देखे हैं, यह पहाड़ भी उत्तर-प्रदेश हीका ग्रंग है, फिर ग्रंग्रेजी-भिक्त इतनी क्यों ? जान पड़ता है, यदि किसी अधिकारीका ध्यान पंतजीकी स्रोर गया, उसने हिन्दीमें लिखवा दिया। लेकिन ग्रधिकारियोंमें ग्रंग्रेजी-भक्तोंकी भी नमी नहीं है, विशेषकर जब कि वह जानते हैं, कि हिंदीके राष्ट्रभाषा स्वीकृत कर लिये जानेपर भी उनके प्रधान-मंत्री नेहरू ग्रपनी जगहसे टससे मस नहीं हुए, तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। शायद यह उसीका परिणाम है Above sea level 7000 feet (समुद्रतलसे ऊपर ७००० फुट)। शायद यह भी तर्क पेश किया जा सकता है, कि बदरी-केदारधाम ग्रखिल भारतीय हैं, सुदूर मद्रासके तीर्थयात्री हिंदी ग्रक्षरों-ग्रंकोंको नहीं समभ पायेंगे, उनके लिए ग्रंग्रेजीमें लिखना ग्रधिक लाभदायक है। उन्हें इसकी क्या परवा कि ८० फी सदी तीर्थयात्री उत्तर भारतके होते हैं, जिनमेंसे मुश्किलसे १० सैकड़ा अंग्रेंजीमे परिचित हैं।

पैदल चलनेमें भी ग्रानंद ग्राता। यहाँ हिमालयके एक सुषमापूर्ण भूखंडमें चलना हो रहा था, किंतु तब बीच-बीचमें ठहरते हुए चलनमें ही ग्रानंद ग्राता, जिसके लिए कि समानधर्मा सहयात्रीकी ग्रवश्यकता होती। खैर, हम साढ़े ६ मील चलकर ८ बजेसे पहले ही वाणियाँकुंडीचट्टीमें जब पहुँचे, तो घोड़ा थक चुका था । घोड़ेवालेने भी तुंगनाथ तक चलनेका ग्राग्रह नहीं किया । यहाँमे तुगनाथ ३ मील था और चढ़ाईके साथ ऊँचाई भी मिल जानेसे ऐसा-वैसा घोड़ा मेरा बोफ उठाके चल नहीं सकता था। वाणियाँकुंडीके एक चट्टीवालेके घोड़ेकी बड़ी प्रशंसा हो रही थी। कह रहे थे, उसे पलटनमें ले जाना चाहते थे, ग्राप उसे ही ले जायँ। मैने 'एवमस्तु' कहा, भीर पीछे पछताना नहीं पड़ा। घोड़ा बहुत मजबृत और काफी तेज भी था । घोड़ेके म्रानेमें एक घटेकी देर हुई । ७-८ हजार फुटकी ऊँचाईपर भी मक्खियोंका ग्रखंड राज था। चट्टीवाले शिकायत कर रहे थे, कि डी० डी० टी० छिड़कनेवाले ग्रभी नहीं ग्राये। उनका डी० डी० टी०पर विस्वास हो गया है। उन्होंने अपनी ग्रांखोंके सामने देखा, डी० डी० टी० छिड़कने-का मर्थ है, मिक्खयोंके लिए महा-प्रलय। शायद हमारे तीर्थयात्रियोंमें भी बहत कम ऐसे होंगे, जो कि मिक्खयोंके संबंधमें ग्रहिसा-धर्म पालन करनेका श्राग्रह या सत्याग्रह करेंगे।

घोड़ेपर चढ़कर चलनेमें ग्रव एक तरहका ग्रानंद ग्रा रहा था। सवारीके लिए ग्रच्छा जानवर मिलनेपर ऐसा ही होता है, यद्यपि इस घोड़ेपर वह लोग नहीं निर्भय होकर चल सकते थे, जो कि पृथिवीके गुरुत्वाकर्षणके बलपर सवारी करना चाहते हैं। ग्रासपासके जंगलोंमें खरशू और तूनके वृक्ष ग्रधिक थे, देवदार-जातीय वृक्षोंकी कमी थी। वाणियाँकुंडीके कुछ नीचे हीसे गाँव खतम हो जाते हैं। ऊपर जाड़ोंमें बर्फ पड़ती है, इसलिए शायद लोगोंने गाँव बसाना पसंद नहीं किया। हाँ, ग्राजकल कहीं-कहीं ग्वालोंकी भ्रोपिड़याँ लग गई थीं, गाय-मेंसें चरनेके लिए ग्राई हुई थीं। इघरकी चट्टियोंमें कितने ही घर उजड़े दीख पड़े। जान पड़ता है, पिछली ग्रर्ध-शताब्दीमें जिस तरह बराबर यात्रियोंकी बृद्धि होती रही, उसके कारण हर एक पास-पड़ोसका ग्रामीण दूकान छाननेके लिए तैयार हो गया। माँगसे ग्रधिक दूकान छाननेका यह परिणाम हुग्रा, कि कुछको टाट उलटकर हट जाना पड़ा। उन्हींके नामपर यह खंडहर रो रहे हैं। नवीन भारतमें इन चट्टियों-को ग्रीर समृद्ध होना चाहिए। यदि तीर्थयात्रिग्रोंकी संख्या कम हो, तो हिमालयके

कौमार्य सौंदर्यका आनंद लूटनेके लिए सैलानियोंकी संख्या बढ़नी चाहिये। हाँ, उनको ये मिक्खयोंसे भिनिभनाते, फूसकी भोंपड़ियोंवाले दिरद्र घर पसंद नहीं आयों। भारतके लोगोंका साधारण जीवनतल अधिक ऊँचा हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आजके निम्न जीवन-तलके विरुद्ध अकाल और भूखमरीने धावा बोल दिया है। पैसा अधिक हाथमें आने दीजिये, और हर एक भारतीय नरनारीको कमसे कम चार सालकी अपनी मातृभाषामें अनिवार्य शिक्षासे गुजरने दीजिये, फिर अपने ही भुड़के भुंड सैलानी हिमालयकी और निकल पड़ेंगे। नुगनाथके दोनों ओर ग्वालियाबगड़ और मंडल तककी पर्वतस्थली हिमालयके वहुत रमणीय स्थानोंमें हैं। ऐसे स्थान जापान या कोरियामें सैलानियोंसे भरे मिलते हैं।

वाणियाँकुंडीसे चौपता चट्टी एक मील है। इससे थोड़ा ग्रागेसे तुंगनाथका रास्ता (२ मील) खलग होता है। पिछली यात्रामें किसी जनाड़ीने तुगनाथकी चढ़ाईका इतना भय दिखलाया, कि मैं वहाँ गया ही नहीं, लेकिन अब की बार वहाँ ग्रवश्य जाना थ। । दूराहेपर मैंने देखा, ग्रब भी कुछ तीर्थयात्री तुंगनाथको छोड़-कर दाहिनेके रास्ते निकले जा रहे हैं। एक ग्रसाधारण मोटी बंगाली प्रौढ़ा महिला-की हिम्मतको में दाद दिये बिना नहीं रह सकता था। वह तुंगनाथके रास्तेपर ग्राध मील आगे मिलीं और बड़े करुणाजनक स्वरमें पछ रही थीं, —अभी कितना दूर है। मवा-डेढ़ मील कहना उनके ऊपर अत्याचार करना होता, इसलिए मैंने कहा--वहुत दूर नहीं है, चढ़ाई भी खड़ी नहीं है, लेकिन ऊँचाईके कारण साँस अधिक फूलती है, धीरे-धीरे बैठते-सुस्ताते चली ग्राग्रो। मेरी तरह ग्रौर भी कितने ही स्रादमी घोड़ोंपर चल रहे थे, स्रौर कितने ही यहाँ भी पैदल २५-२५ कदमपर ठहरते स्रागे बढ़ रहे थे। तुंगनाथ जब मीलभरके करीव रह गया, तो वनस्पतिका राज्य खतम होने लगा । ग्राज सबेरेसे साढ़े चार हजार फुटसे ९ मील चलकर में १२०७० फुटपर पहुँचा था । जहाँ ग्राखिरी २००० फुट वनस्पतिके राज्यसे वाहर निकलते जा रहे थे, वहाँ ऊँचाईके ग्रनुसार ग्रलग-ग्रलग वनस्पति-जातियों-का राज्य था। ९००० फुटके स्रास-पास खरशू (स्रोक) स्रौर देवदार मिल रहे थे। तुगनाथके आखिरी हजार फुटमें तो सिबेरियाकी तुंद्रा दिखाई पड़ रही थीं । यहाँ स्राज (१४ मईको) भी बर्फ थी, यद्यपि वह सारे पर्वतपर स्रविछिन्न रूपसे नहीं थी। तुंगनाथ हम १० बजे पहुँचे। सैकड़ों यात्री वहाँ ग्रा चुके थे। उस सर्दीमें हिमगलित पानीवाली ग्राकाश-गंगामें श्रद्धालु नर-नारी डूबकी भी लगा रहे थे । हमने तो अपना नियम रक्खा है, ६००० फुटमे ऊपरकी ऊँचाईपर हफ्तेमें एक दिनका स्नान पर्याप्त है। युधिष्ठिरकी राजमूय यज्ञके प्रधान पुरोहित धौम्यने यह गृह्य तत्त्व बुलानेके लिए आये अर्जुनको समक्ताना चाहा, लेकिन जान पड़ता है, गांडीव धनुषके चलानेमें इतनी फुर्ती रखनेवाले कौतेय बुद्धिकी दौड़में कुछ कमजोर-से ही थे। वेद-वेदांग-पारंगत महर्षि धौम्यने हिमालयके ऐसे स्थानमें रहते वर्षोंसे अपने शरीरको जल डालकर उसी तरह अपवित्र नहीं किया था, जिस तरह कम्यूनिस्टोंके हाथमें जानेसे पहलेके तिब्बतके लोग। अर्जुनने वातसे नहीं तो अपने भावोंसे धौम्यके प्रति घृणा प्रकट करनी शुरू कर दी, जब कि पहाड़के उष्ण स्थानमें पहुँचते ही ऋषिने नित्य स्नान और संध्या-तर्गण शुरू किया। उन्होंने अर्जुनको बहुत समक्ताना चाहा, कि हिमालयकी हव। शरीर और मन दोनोंको पवित्र कर देती है, यहाँ जल-स्नानकी अवश्यकता नहीं है। जब मैदानमें पहुँचकर धौम्यने त्रिकाल-संध्या-स्नान शुरू किया, तो अर्जुनने समक्त लिया, कि यह आदमी पूरा ढोंगी है, न जाने क्यों भैयाने इसे ही अपने यज्ञका प्रधान ऋत्विज माननेकी हठ ठानी है।

केदारनाथ ग्रौर बदरीनाथमें तो कितने ही लोग एकाध रात ठहर भी जाते हैं, किंतु तुंगनाथमें रात्रिवास करनेवाला ज्ञायद ही कोई स्रभागा यात्री हो । ईधनके ग्रभाव ग्रतएव महॅगाईके कारण यहाँ रोटी नही पूरी खाई जाती है, जो साढ़े तीन रुपया सेर थी, भारवाहक लोग ही रोटी खाते होंगे। मुभे यह देखकर वड़ा ग्रफसोस हुग्रा, कि ग्राज ग्राकाश साफ नहीं था, नहीं तो इस उच्च-स्थानस नीचे मैदान तक स्रौर ऊपर हिमाचल-श्रेणियों तकके विराट भूभागका बड़ा रमणीय दृश्य दिखलाई पड़ता । हिमश्रेणियाँ तो दिखाई दे रही थीं । तुंगनाथ भारतमें सबसे ग्रधिक ऊँचाईपर ग्रवस्थित हिंदू-तीर्थ है। यह शिखर नही बल्कि पर्वतश्रेणीके उच्चतम पृष्ठभूमिपर है । मंदिर निर्माताग्रोंने ग्रच्छा किया, जो एकदम मेरुपर नहीं बल्कि जरासा नीचे उसे बनवाया, नहीं तो प्रायः सदा चलनेवाले भंभावातसे यात्रियोंको बहुत कष्ट होता । ग्राज सैरियत थी, जो हवा नहीं चल रही थी, नहीं तो नहानेवाले यात्रियोंकी और भी परीक्षा होती। हमको फोटो लेना था, जो धूपके न होनेके कारण अच्छा नहीं ग्रा सकता था। यहाँ भी रुहेलों द्वारा खंडित वहुतसी मूर्त्तियाँ हैं । कहीं पढ़ा था, तुंगनाथमें पत्थरकी एक बुद्ध मूर्नि है । मुभे वह मूर्ति कहीं दिखलाई नही पड़ी । भीतर शिवलिंग है, जिसके पीछे पद्मासनस्थ कुंडलघारी किसी भक्त साधुकी मूर्त्ति है। शायद इसीको लोगोंने बुद्ध समक्र लिया हो । हाँ, ५-६ इंच ऊँची भूमिस्पर्श मुद्रामें एक घातुमयी बुद्ध मूर्ति ग्रवश्य वहाँ रक्खी है, जो मूर्ति कहींसे लाई गई हो सकती है। १७४१-४२ ई०की रहेला लूटमें भला यह मूर्ति कैसे वच सकती थी; लेकिन छोटी होनेसे इसको छिपाया जा सकता था। यह मूर्ति इस बातका प्रमाण नही है, कि तुंगनाथमें पहले कोई बाँढ मंदिर था। ऐसे दुरारोह स्थानमें मंदिर बनाना प्राचीन बाँढ नियमके विरुद्ध था। तिब्बतमें भी ऐसे स्थानोंमें विहार १३वी-१४वी बताब्दीके बाद वनने लगे। मुख्य मंदिरके वाहर भी छोटी-मोटी ग्राधे दर्जनके करीव मिह्याँ हं, जिनमें हरगौरी या दूसरी खंडित मूर्त्तियाँ है। पंडोंने सभीके सामने पैसेकी थाली रख छोडी है।

एक घंटेमें हमारा दरस-परस हो गया, फोटो उतारना और पूरी ला लेना भी समाप्त हो गया । दरस-परसमें अवश्य ज्यादा समय लगा, क्योंकि कुछ श्रद्धालु वंगाली भद्र पुरुष और महिलायें आ गई थी, इमलिये पुजारीने लंबा संकल्प पढ़ना गुरू किया और सो भी एक-एकका अलग-अलग । एक दर्जनके करीव आदमी मंदिरके भीतर संकल्प पूरा करानेके लिए खड़े थे, इसलिए दर्शन करना संभव नहीं था और मुफ्ते फुंफलाते हुए प्रतीक्षा करनी पड़ी ।

घोड़ा यहीं तकका था। स्रागे उतराई ही उतराई (स्राठ मील तक) थी, इसलिए उसकी अवश्यकता नहीं हो सकती थी। मैं ११ वर्जे तुंगनाथसे रवाना हुआ। जहाँतक रास्तेका सवाल है, यात्रीको मंदिरसे ग्रधिक ऊँचाईपर चढ़नेकी अवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पर्वतकी रीढ़ तो पार करनी ही पड़ती है। रीढ़ तक पहुँचकर दोनों तरफकी पहाड़ी ढलान ग्रच्छी तरह दिखाई पड़ी। दोनों तरफ प्रायः हजार फुट तक वृक्ष या भाड़ियाँ नहीं, बल्कि उनकी जगह घास थी। वायद यहाँके पशुपाल इसे बुक्याल न कहें, क्योंकि वह बुक्याल विस्तृत ढालुवाँ घास-मैदानोंको कहते है। दो मील उतरकर भेलकना चट्टी है। खरशू ग्रौर देवदार जातीय वृक्ष तुगनाथसे हजार फुट नीचेसे शुरू हो गये थे। भेलकनामें चौपतासे मीधे स्नानेवाली सड़क स्ना मिलती है। यहाँ घंटों इन्तिजार करनेके बाद बलबहादुर श्राया। कलसे ही देख रहा था, वह चलनेमें बहुत ढिलाई कर रहा है। क्या कारण हो सकता है, इसका पता अगले दिन लगनेवाला था। बोभ इतना भारी नहीं था, जिसके कारण गति मंद हो सकती थी। भेलकना वैसे छोटी चट्टी नहीं है। यहाँ कई मकान खंडहर पड़े थे, जो ग्रासपासके ग्रामीणोंकी ग्रविचार-पूर्ण कियाके परिचायक थे । भूले-भटके यात्रियोंके लिए मील दो मीलपर चट्टियों-का होना अच्छा है, लेकिन दुकानदारको तो रोज दस-पाँच यात्री चाहिये। यहाँ वहुत कम ही यात्री ठहरते हैं। वैसे स्थान ग्रच्छा है। वसंत या वर्षामें ग्रीर भी मुंदर मालूम होता होगा, मिक्खयाँ भी और स्थानोंकी अपेक्षा कुछ कम थीं।

इतना सबैरे ठहर जाना मैंने ग्रच्छा नहीं समफा ग्रौर जैसे ही बलबहादुर ग्राया, यह कहकर ग्रागे चल पड़ा, कि पौने तीन मीलपर ग्रानेवाली ग्रगली चट्टीमें रात्रि-विश्राम होगा।

ग्रागे उतराई ही उतराई थी, लेकिन एकदम सीधी नहीं। थोड़ी दूर तक पहाड़की रीढ़पर भी चलना पड़ा। इस जंगलकी यात्रा सैलानियोंके लिए बहुत म्राकर्षक हो सकती है। पांगरवासा चट्टीका नाम सुनकर यात्रामें ही परिचित हो गये डाक्टर घोषने कहा : "बंगाली नाम वासा" ? मैंने कहा : ऐसे बहुतसे शब्द उत्तर-भारतीय भौषाश्रोमें समान हैं, इसलिए उन्हें किसी एक भाषाका नहीं कहा जा सकता । उन्होंने पूछा—पांगर क्या है ? मैंने कहा—ग्रासपास के जंगलोंमें पांगर ग्रर्थात् चेस्टनटके वृक्ष ग्रधिक हैं, इसीलिए चट्टीका नाम पांगरवासा पड़ गया । स्रभी भी दिन बहुत था, लेकिन बलबहादुरकी गति देखकर मैंने यहीं रहना ठीक समभा। पहले मक्खियोंने बहुत दिक किया, किंतु जब सूर्यने श्रपनी किरणें बटोर लीं, तो उनसे त्राण मिला । पांगरवासा बड़ी चट्टी नहीं है । तुंगनाथ-की उतराई करके ग्रानेवालोंके लिए भेलकना बहुत नजदीक पड़ जाती है, उसके बाद यही अनुकूल चट्टी है । घोष महाशय तो यहाँसे आगे बढ़ गये थे । मेरे आनेके समय प्रिषकतर टिकानें खाली पड़ी थीं। लेकिन ग्रँघेरा होते ही कही रहनेका ठौर नहीं रह गया। चट्टीवाले दूकानदारोंने यह ग्रच्छा किया है, जो कि लानेकी चीजें लरीदकर रसोई नहीं बनाने वालोंको भी एक ग्राना प्रति ग्रादमी-पर टिकनेके लिए स्थान दे देते हैं। लोगोंकी भीड़ देखकर हमें एक ग्रोर सिमटना पड़ा। बलिया जिलेके एक बृद्ध ब्राह्मण किसी प्रौढ़ा भक्तिनके साथ तीर्थ करने श्राये हुए थे। भक्तिनने रातको मीरा ग्रौर तुलसीके भजनको तोड़-मरोड़कर ग्रपनी भाषामें जोर-जोरसे गाना शुरू किया । उस समय कुछ लोग तो सोनेमें विघ्न समभ-कर भुँभला रहे थे ग्रौर कुछ भक्तिभाव-संपन्न जन उन्हें ग्रौर गानेके लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। भक्तिनने भक्तोंके ग्राग्रहको देखकर कहा-भूखमें कहीं भजन होता है ? मैंने सोचा, कबीर साहबने भी कहा है ''भूखे भजन न होय गोपाला ।'' लेकिन दो-तीन घंटा रात गये, अपने-अपने बिछौनेपर लेटे लोगोंमेंसे किसीके मनमें इतनी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई, कि उठकर भक्तिनको दो-चार पैसे देकर भजनको जारी रखवा सके। दूसरोंके लिए ग्रच्छा ही हुग्रा, नहीं तो यह बेसुरा गान न जाने कबतक चलता रहता।

१५ मईको ५ बजे सबरे ही रवाना हुए । यहाँसे मंडल (सवा तीन मील) तक कलसे भी सुंदर ग्ररण्य-भूमि थी । सारा रास्ता उतराईका था । मंडलका

डाकबँगला कुछ ऊपर ही है, लेकिन मुख्य चट्टी ग्रलकतंदाकी एक शाखाकी समतल उपत्यकामें है। चट्टीके भीतर घुसनेसे पहले ही टीका लगानेवाले रहते हैं, किंतु जान पड़ता उसके लिए बहुत आग्रह नहीं है । श्रीनगरमें टीकाके लिए बड़ी कड़ाई होती है, ग्रौर उससे बहुत कम ही वच निकलते हैं, तो भी हमारे लोग भरसक टीका नहीं लगवाना चाहते । यहाँ भी कुछ ऐसे ग्रादमी ग्राये थे, लेकिन डाक्टर साहब ग्रभी वहाँ मौजूद नहीं थे ग्रौर उनके ग्रादमीने बहुत जोर नहीं दिया। मंडलकी चट्टी काफी लंबी है, दूकानें भी बहुत हैं। लेकिन सभी चट्टियोंकी तरह या तो ब्राटा-चावल लेकर रसोई वनाइये, या दूध ब्रथवा दिनभर ब्रौटती पत्तियोंकी चाय पीजिये । दहीका वहाँ नाम नहीं । इस भूमिमें केला तथा दूसरे फल हो सकते है, लेकिन फलोंका भी कहीं पता नहीं। कितने ही दिनोंकी बनी बिना स्वादकी मिठाइयोंको खानेको किसका मन होगा ? बलबहादुरको हमने चाय पिला दी ग्रौर वहाँसे चल पड़े। इस उपत्यकामें भी टिड्डियाँ ग्राई थीं। उन्होंने फसलको काफी नुकसान पहुँचाया था, लेकिन कुछ खेतोंमें गेहूँ कट रहे थे। रास्ता नदी पार करके उसके वायें किनारेसे था। बिना चट्टियोंकी भी एक-दो दूकानें रास्तेमें मिलीं। बैरागन कुछ बड़ी चट्टी है, किंतु कहीं न खाने पीनेका ग्राकर्षण था, न देखने सुननेका, इसलिए हम ग्रागे ही बढ़ते गये। फिर पहाड़की एक बाहीं पार करके दूसरी छोटी नदीको पुलसे पार किया । यहाँसे गोपेश्वर तक सवा मीलका रास्ता चढ़ाईका था। चढ़ाई शुरू होते ही किरायेके घोड़े खड़े मिले। हमने सवा रुपयेपर घोडा कर लिया।

### ४. गोपेइवर

गोपैश्वर वड़ा गाँव है, किंतु उससे ढाई मील ही पर चमोली एक प्रच्छा खासा कस्वा है। यह समभमें नहीं खाता, कि चमोली छोड़कर यहाँ क्यों हाई स्कूल बनानेकी अवश्यकता पड़ी। चमोलीमें मोटरका अड्डा है। अभी श्रीनगरसे ही यहाँ मोटर आती है, किंतु आगे २८मील जोशीमठ तक मोटरकी सड़क बन रही है। चमोलीमें हाई स्कूल होनेपर लड़कोंके लिए अधिक अनुकूलता हो सकती है। हाँ, गोपेश्वर एक तीर्थ है, यह आकर्षण जरूर हो सकता है। स्कूलके संस्थापक समभते होंगे, कि यात्रियोंसे कुछ सहायता मिल जायगी, लेकिन आजकल गोपेश्वर कोई वैसा तीर्थ नहीं है, चढ़ाई चढ़नेके कारण कुछ देरके लिए लोग विश्राम भले ही कर लेना चाहें, नहीं तो यह तीसरी श्रेणीके पूज्य-स्थानोंमें भी नहीं है। इसमें शक नहीं, पुराने समयमें यह केदारखंडके प्रमुख तीर्थोंमें रहा

होगा । केदारनाथ छोड़ यहाँका प्राचीन मंदिर गढ़वाल श्रीर कुमाऊँका सबसे पुराना ग्रौर विशाल मंदिर है । कई दर्जन पुरानी टूटी-फूटी मूर्तियाँ इसके गत वैभव-को बतलाती हैं। १३वीं शताब्दीके दो नैपाली विजेतास्रोंने यहाँके विशाल लौह त्रिशुलपर ग्रपने ग्रभिलेख खोद छोड़े हैं। त्रिशुलके डंडेपर तो उससे भी ५-६ शनाब्दियों पूर्वका अभिलेख है । गोपेश्वरके ऐतिहासिक महत्त्वसे कौन इन्कार कर सकता है ? विशाल मंदिरके शिखरमें एक स्रोर लंबी दरार पड़ गई है, यदि उसकी मरम्मत न हुई, तो मंदिरका ध्वस्त हो जाना निश्चित है। मंदिरके ग्रागे सभामंडप, जान पडता है, किसीने पीछेसे बनवाया । इसमें चित्रकारी भी की गई थी, लेकिन वह वहत कुछ मिट गई है । यह मंदिर भी, बदरीनाथ मंदिर समितिके ग्राधीन है । चाहे यहाँपर ग्रधिक पूजा न चढ़ती हो, किंतु पुरातात्विक महत्त्वको देखते हुए इसपर ग्रधिक खर्च करनेकी ग्रवश्यकता है। मैं जानता ही था, कि वलवहाद्र जल्दी नहीं स्रायेगा, इसलिए दर्शन स्रौर फोटोंके कामसे निवृत्त हो लेना चाहना था । मंदिरके बाहर एक जगह एक दर्जन टूटी-फूटी पाषाण-मृत्तियाँ हैं, जिनमें बृटधारी सूर्य और चार मुखवाला मुखलिंग भी हैं। मुखलिंग ही नहीं वित्क साधारण लिंगमें रेखा द्वारा शिश्नका आकार लानेके प्रयत्नने वतलाया कि यहाँ लकुलीश शैवोंका प्रावान्य था । बूटधारी सूर्यकी कई मूर्तियाँ वतला रही थीं, कि यह शकों द्वारा प्रचालित मूर्ति कत्यूरीकालकी है। गोपेश्वर नाम तथा ग्रभिलेखमे मालूम होना है, कि यहाँ सूर्यकी नहीं शिवकी प्रधानता थी । मंदिरके भीतर शिवलिंग है । सभा-मंडपके एक गलियारेमें कई खंडित मूर्तियाँ रक्खी हुई हैं। उनमें एक बूटधारी सूर्य मूर्ति अधिक प्राचीन मालूम होती है। यह खंडित मूर्तियाँ रुहेलोंकी करतून या उससे पहले अकबरके समयमें स्राये टुकड़िया हुसेन खांकी धर्मान्धताको बतला रही थीं। इसमें शक नहीं, गोपेश्वरमें इस मंदिरके ब्रतिरिक्त भी कितने ही छोटे-बड़े मंदिर थे, जिनकी ही मूिनयाँ जमा करके जहाँ-तहाँ रक्खी हुई हैं। मूमिकन है, यदि खुदाई की जाय, तो और भी कुछ मूर्तियाँ मिलें। गोपेश्वरके अपने रावल (गृहस्थ) हैं, जिनकी प्रधान जीविका मंदिरकी दक्षिणा नहीं, बल्कि उसमें लगे खेतोंकी उपज है। साथ ही उन्होंने एक छोटी-मोटी दूकान भी खोल रक्खी है। मिक्खियाँ बहुत तंग कर रही थीं, लेकिन खाना तो खा करके यहाँसे चलना था।

वलबहादुर देरसे ग्राया । फिर रसोई बनाते समय भी देखा, उसमें उत्साह नहीं है । मैंने उससे पूछा, तो कहा—इतनी मजूरी कम है । मैंने डेढ़ रुपया रोज ग्रीर खानेपर उसको नियत किया था । मैंने जब कहा, कि तुमने तो श्रीनगरमें



११ः गोपेश्वर-प्राचीन शिर्वालंग (पृष्ठ ४५६)



१२. गोपेश्वर-खंडित मूर्तियां (पृष्ठ ४५६)



१३. पांडुकेश्वरके जोड़े मंदिर (पृष्ठ ४६६)



१४. हिमालयका एक दृश्य (पृष्ठ ४६७)

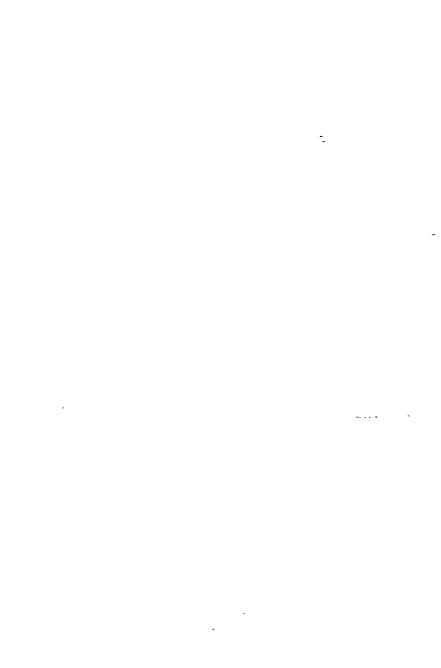

इसे कबल किया था। उसने कहा- मैंने समभा था, दिनमें दो-चार मील चलना पड़ेगा। खैर, मैने समभ लिया, कि इधर बारह ग्राना ग्रौर रुपया मील तक भी कितने ही नैपाली कंडीवाले कमा रहे हैं । इसका भी ध्यान उसी स्रोर होगा । ग्रन्तमें उससे कह दिया, कि ग्राज हम चमोली पहुँच रहे हैं, यदि तुम्हें पहलेकी मजुरीपर नहीं रहना है, तो वहाँसे मोटरका किराया देकर तुम्हें श्रीनगर भेज देंगे। यह मेरे लिए भी ग्रच्छा था, क्योंकि मैंने देख लिया था, जो सामान ग्रपने साथमें ढोंके लाया हूं, उनमेंसे उतनी ही की मुक्ते अ।वश्यकता है, जिन्हें मैं अपने कंधेपर रखकर चल सकता हं। भोजनोपरान्त २ बजे गोपेश्वरसे प्रस्थान किया। चमोली यहांसे कुल ढाई मील है ग्रीर राम्ता भी कही चढ़ाईका नहीं है। हां, इस वक्त इस जंगल-शून्य पर्वतस्थलीमें गर्मी ग्रघिक मालूम हो रही थी–हम ३१५० फुटकी ऊंचाईपर उतर भी तो रहे थे। यलकनंदा य्राध मील चलनेके वाद ही नीचे वहती मिली, किंत् उसके किनारे हम चमोलीके पास ही आकर पहुंचे । ग्रलकनंदाके दाहिने तटपर भी दो चार ग्रस्थायी दुकानें थी ग्रौर घोड़े तो सौसे भी ऊपर थे। सोचा, यदि बदरीनाथ ग्राने-जानेका घोड़ा मिल जाय, तो किर<mark>ाये</mark>पर ले लें, लेकिन इस पारके सभी लहू घोड़े थे, जिनकी पीटपर जीन नही थीं । लादनेके ग्रास्तरणपर बैठकर चलना सामत मोल लेना था । मैने उन्हें छोड़कर पुल पार हो चमोलीमें भाग्य-परीक्षा करनी चाही।

चमोलीका यह स्थान वस्तुतः एक कस्बे या व्यापारकेंद्रके उपयुक्त नहीं है, क्योंिक जिस जगह टेड़ी-मेड़ी गिलयों के किनारे दूकानें वनी हैं, वहांका पहाड़ सीधी चढ़ाईका है। एक सज्जनके पास घोड़ा था, जो था तो लदू ही, किंतु चारजामा दे रहे थे, परन्तु वह गरजू समक्षकर मनमाना किराया मांग रहे थे। मैं वस्तुतः घोड़ा लेनेके लिये मजबूर नहीं था। घोड़ा इमी स्थालसे ले रहा था, कि उसके साथ जानेवाला आदमी रसोइयेका भी काम करेगा। अगर हर दूसरी-तीसरी चट्टीपर बना बनाया भोजन मिल जाता, तो मैं पैदल चलना बहुत पसंद करता। लेकिन अपने हाथसे रसोई बनाना वर्तन-भांडा मलना उतना आकर्षक काम नहीं था। यह मालूम था, कि कहीं कहीं भलेमानुम दूकानदार भोजन बनाकर दे सकते हैं, लेकिन वैसा हर जगह होना मुश्किल था और होता भी तो केवल रातके खानेके लिए ही। मैंने निश्चय कर लिया कि एक ऊनी चादर, एक दुसूती चादर, कंथेपर लटकाये दो कैमरे, एक रिवाल्वर और पोर्टफेलमें डायरी जैसी कुछ चीजें छोड़ वाकी सभी सामान चमोलीमें छोड़ दें। मसूरी छोड़नेके वाद अवतक मुफे इन्सोलिन लेनेकी जरूरन नहीं पड़ी, इमलिए इंजेक्शनका सामान ढोना भी मैने

बेकार समभा । सोचा था, शायद कालीकमलीवालेके यहां सामान रखनेका इंतजाम हो जाय, लेकिन ग्रभी वहां सारा प्रबंघ चौकीदार कर रहा था, ग्रौर वह भी बेचारा बुखारमें पड़ा हुम्रा था। मेरा ध्यान ग्रस्पतालकी ग्रोर गया। वहां श्रीजीवानंद सुन्दरियालसे परिचय हुम्रा । वस्तुतः मैं यहां सामान रखवानेके ख्यालसे नहीं म्राया था, बल्कि एक छिले स्थानमें दवा लगवाना चाहता था । सुन्दरियालजी लेखकके रूपमें मुक्ते नहीं जानते थे, लेकिन साक्षात्कार होनेपर उन्होंने जिस प्रकारका सौजन्य दिखलाया, उससे मैंने यह कहना अनुचित नहीं समभा, कि मैं अपना सामान यहां छोड़ जाना चाहता हूं। उन्होंने खुशी खुशीसे स्वीकार किया। मैंने सोचा था, अगले दिन चलते वक्त सामान रख जाऊंगा, लेकिन कितनी ही देरकी प्रतीक्षाके बाद जब बलबहादुर ग्राया, तबतक यहांकी सारी धर्मशालायें भर चुकी थीं और मुक्ते रहनेके लिए कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा था। मैंने इससे यही अच्छा समभा, कि सामान इसी समय सुन्दरियालजीके यहां रख दू ग्रौर भ्रगली चट्टीका रास्ता पकड़ूं। बलबहादुरको उसकी ११ दिनकी मजदूरी, श्रीनगरतकका किराया, ग्रौर कुछ इनाम-बखशीश देकर छोड़ दिया। सामान ग्रस्पतालमें सुन्दरियालजीके पास रक्खा, फिर चादर कंघेपर ग्रौर हाथमें पोर्ट-फेल लेकर चल पड़ा। ग्रभी घंटाभर दिन था। मालूम ही था कि ग्रागे चट्टियां बहुत नजदीक-नजदीक हैं। दो मील जा मठ चट्टीकी एक दूकानके ऊपर ठहरा। दूकानदारसे बड़ी बेतकल्लुफीके साथ कहा ग्रौर उसने रोटी-तरकारी बनाकर खिला देनेका भार ग्रपने ऊपर ले लिया। चटाईपर जिस वक्त में बैठा, तब तक श्रंभेरा नहीं हुआ था। इसी समय एक मंगोल मुखमुद्रायुक्त तरुण मेरेपास आकर कहने लगाः मैंने ग्रापको कहीं साक्षात् ग्रथवा फोटोमें देखा है। देखना तो नहीं हो सकता था, क्योंकि बाम्पा(नीति)निवासी श्रीउदर्यासह पाल जिन स्थानोंमें मुक्ते देख सकते थे, वहां में गया ही नहीं था। वह पठित थे, विशारद-परीक्षा देनेकी किसी समय तैयारी भी कर चुके थे। नीती डांड़ाके भोटांतिक होनेके कारण उनसे बहुत-सी बातें मुफ्ते भी जाननी थी, इसलिए कितनी ही देर तक उनसे बातचीत होती रही। जाते हुए वह एक नीतीवाले व्यापारी सज्जनसे बात करते गये. जो उसी रात मेरे पास श्राये । उदयसिंहका श्राग्रह था कि मैं उनके दोस्तके घर चला चलूं, लेकिन मैने रातको यहीं रहना पसंद किया । घोड़ा स्रौर <mark>ब्रादमी मिल जाय, तो निश्चित होकर यात्रा हो सकेगी, यह विचार उनपर प्रकट</mark> कर दिया, किंतु घोड़ेका इंतजाम नहीं हो सका।

ग्रब में बिलकुल ग्रकेला था। यदि खाना पकानेका सवाल न होता, ग्रथवा

कोई सहयात्री मिल गया होता, तो बड़े ग्रारामसे पैदल यात्रा कर सकता था, लेकिन वह हो नहीं सका । उदयसिंह पालकी बातसे यह निश्चय हो गया, कि नीती ग्रौर माणा दोनों घाटोंमें किसी तिब्बती पुस्तक या मूर्ति ग्रादिके मिलनेकी संभा-वना नहीं है। किसी समय भोटांतिक लोग भले ही बौद्ध रहे हों, लेकिन श्रब उनका इससे उतना ही परिचय है, कि जब कोई मंत्र-तंत्र करनेवाला लामा ग्रा जाता है, तो उससे ये फाइ-फूँकका काम करा लेते हैं। इन लोगोंकी व्यापारके लिए तिब्बत हरसाल जाना पड़ता है, इसलिए पुरुषोंमेंसे ग्रधिकांश तिब्बती भाषा बोलते भी है स्रौर उनसे गताब्दियोंसे खान-पानका संबंध चला स्राया है, इसलिए उसका बायकाट करके अपने व्यापारको धक्का लगानेके लिए तैयार नहीं हैं। उदयसिंह भ्रौर उनके दूसरे मित्र इस बातके लिए परेशान थे, कि तिब्बत भ्रौर चीनकी जो तनातनी है, उसके कारण व्यापारको बहुत धक्का लगेगा। उस समय (१५ मई १९५१) ग्रभी चीन ग्रौर तिब्बतका समभौता नहीं हो पाया था। वैसे भी ल्हासासे बहुत दूर रहनेके कारण मानसरोवर प्रदेशमें शासन-व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमारे व्यापारी अपने हथियारके वलसे ही डाक्स्रोसे ग्रपनी रक्षा कर सकते थे। मालम हम्रा, वहत गिड्गिड्निपर भारत सरकारने नीतीवालोंको १५-१६ बन्दुकें दीं। उनको कमसे कम ५० बन्दुकोंकी स्रवश्यकता थी । बन्द्रकें भी इतालियन १०-१० सेरवाली थीं, जो बकरीपर माल ढोनेवालोंके लिए भारी थीं। थोडे समय बाद चीन श्रौर तिब्बतका समभौता हो गया, नहीं तो हमारे व्यापारियोंको उस साल डाक्य्रोंसे और भी ज्यादा संत्रस्त होना पड़ता । म्रनिश्चित म्रवस्था होनेके कारण पश्चिमी तिब्बतके राजकर्मचारियोंमेंसे वहुतोंने ग्रपने-ग्रपने परिवारोंको भारतमें भेज रक्खा था । फिर उनसे डाकुग्रोंस त्राण पानेमें कहाँतक सहायता मिल सकती थी?

### ५. जोशीमठ

केदारनाथके रास्तेमें जिस तरह म्रासानीसे घोड़े मिल जाते हैं, वहीं स्थाल वदरीनाथके बारेमें भी हमारे मनमें था। यद्यपि इघर घोड़े कम नहीं हैं, किंतु म्रिघकतर वह माल ढोनेका काम करते हैं, खाली घोड़े मुक्किल हीसे मिलते हैं। लेकिन मैं प्रायः खाली हाथ था। पछतावा यहीं था, कि पीठपर ढोनेका थैला क्यों नहीं साथ लाया। फिर तो हाथके पोर्टफेलको उसमें रखकर सीटी वजाने म्रानंदके साथ यात्रा कर सकता था। हाँ, चिन्ता थी तो यही, कि हर जगह बनी-वनाई रोटी नहीं मिलेगी। मठसे डेढ़ ही मीलपर म्राली चट्टी छिनका है।

उदयसिंहने बतलाया था, कि वह श्रौर नीतीवाले दूसरे बहुतसे भोटांतिक परिवार श्राजकल छिनका हीमें हैं। नीती, माणा, नेलङ् वाले श्रौर यही बात श्रल्मोड़ा जिले के भी भोटांनिकोंकी है, जाड़ा ग्राते ही ग्रपने १०-११ हजार फुट ऊँचाईके गॉवोंको छोड़कर नीचेकी ग्रोर खिसकने लगते हैं । उनके गाँवोंमें ग्रक्तूबर हीमें मर्दी तेज हो जाती है, ग्रौर वर्षाकी जगह वादल बर्फ बरसते हैं। उनके गाँव भी ऐसे स्थानोंमें है, जहाँ वृक्ष क्या फाड़ियाँ भी नही उगतीं। ऐसी जगहोंमें जाड़ा विताना पश्-प्राणीके लिए संकट मोल लेना है; इसीलिए प्रचित्य कालसे उनके यहाँ परिपाटी चली आई है- शरदके अन्त होते ही लोग अपने गाँवोंको छोड़कर नीचेकी ग्रोर चल देते हैं। गाँवमें घर पीछे एक या गाँव पीछे कुछ म्रादिमयोंको तब नकके लिये छोड़ दिया जाता है, जब तक कि बर्फ पड़कर उनके मकानों की सारी दीवारोंको ढक नहीं देती। लोग अपने घरोंकी सभी चीजें अपने माथ तो नीचे नहीं ले जा सकते, इसलिए उनकी रक्षाके लिए गाँवमें कुछ म्रादिमियोंको छोड़ना म्रवश्यक है। यदि म्रपने या पड़ोसके गाँवोंके म्राद-मियोंके मुँहमें पानी न भरे, तो भी डांडे पार तिब्बती लोग रहते हैं, जिनमें डाकुग्रोंकी संख्या कम नहीं होती। ग्राजकल भोटांतिक लोग ग्रपनी भेड़-बकरियों, गायों, गदहों, घोड़ोंको लिये वच्चोंको पीठपर वाँघे या ग्रॅगुली पकड़ाये ऊपरकी ग्रोर जा रहे थे। कृषिजीवी होते हुए भी यह लोग सालमें दो बार घुमन्तु जीवनका आनन्द लेते है। जिनके पास पैसा-कौड़ी है, उनकी स्त्रियाँ ग्रपने सारे जेवरोंको पहने ग्रच्छे कपडे-लत्तेके साथ चल रही थीं। यहाँकी भाटांतिक स्त्रियोंमें मूती कपड़ेकी एक शोभार्थ स्रोढ़नी स्रोढ़नेका रवाज है। यह लड़कोंके कंटोप (कुलवारे) की तरह शिरसे पैरोंतक पहुँचती है। शिरके सामने वाले भागमें बहुत श्रच्छ। सुईका काम भी होता है।

हमें अपनी मंजिल काटनी थी, इसलिए उदयिसहके बारेमें पूछ-ताछ नहीं की। उन्होंने जोशीमठमें मिलनेके लिए कहा था और इस बातका बहुत आग्रह किया था, कि मैं उनके साथ वाम्पा (नीती) चलूँ। साढ़े चार मील चलकर सियासैंण चट्टीमें कुछ साफ सुथरी एक दूकानमें प्याले रक्खे देखकर सोचा, चाय पी लें। चाय पीनेमें भी ज्यादा इच्छा थी घोड़ेके बारेमें पूछ-ताछ करनेकी। तरुण दूकानदारने ताजी चाय बना करके पिलाई और बतलाया, कि एक मील आगे हाट गाँवमें अलकनंदाके लोहेके पुल पर दूकानदारके पास बहुत अच्छा घोड़ा है। थोड़ी देरमें मैं पुल पार करके उस दूकानपर पहुँच गया। चलते हुए सोच रहा था, कारण कुछ भी हो, कुमाऊँ-गढ़वालमें हाट ऐसे गाँवोंको कहते हैं, जो कभी किसी

सामन्तकी राजधानी रहे। ऐसे गाँबोंमें किसी पुराने मंदिरका मिलना श्रवश्यक है। सड़कसे ऊपर गाँव है। देखा उसके एक छोरपर एक कत्यूरी मंदिर खड़ा है। दूकानदार (केदारदत्त) से बहुत मोल-भाव नहीं करना पड़ा। उन्होंने रुपया मीलपर घोड़ा देना स्वीकार कर लिया। शायद मोल-भाव करनेपर वारह श्राना मील भी हो जाता, लेकिन मुभे उसकी इच्छा नहीं हुई श्रौर पीछे जब देखा, कि श्रव्र छोड़कर एक रातमें घोड़ेको खानेके लिए तीन-तीन रुपयेकी घास लग जाती है, तो यह कोई महँगा सौदा नहीं मालूम पड़ा।

थोड़ी देर ठहरना पड़ा, क्योंकि घोड़ा पहाड़पर चरने गया था। घोड़ेकी मजूरीमें ब्रादमीकी मजूरी भी शामिल थी, लेकिन हमें तो ब्रादमीसे रसोइएका काम भी लेना था भ्रौर उस श्रमके लिए भोजनमें साभीदार वनाना था । मुफ्रे यह विश्वास नहीं था, कि केदरदत्तजीके भाई वाचस्पति भोजन बनानेमें इतने निपुण होंगे । मुक्ते उतने परकारोंकी तो अवश्यकता नहीं थी, लेकिन देखता था, रोटी, दाल, भात, तरकारी सभी चीजें वह बहुत स्वादिष्ट बनाते थे ग्रौर फुर्तीके बारेमें तो कहना ही क्या। वाचस्पति २६-२७ वर्षके तरुण होंगे, किंतु इसी उमरमें मसूरी ग्रौर दूसरी जगहोंमें कई साल रसोई बनानेका काम कर चुके थे। घोड़े-पर चढ़ते ही मालूम हुआ, कि अब दिनमें बीस-पचीस मील चलना मुश्किल नहीं होगा । पुल परसे ही चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो कि दो मील चलकर पीपलकोटि हीमें खतम होती है । पीपलकोटीको बड़ी चट्टी नहीं, विल्क बाजार कहना चाहिए। यहाँ सभी तरहकी चीजें मिलती है । हमको जब वहाँ माल्टाके सुंदर ग्रीर स्वादिष्ट फल मिले, तो ख्याल ग्राया, सचमुच हिमालयकी यह भूमि स्वादिष्ट फलोंकी खान हो सक्ती है, यदि थोडा अक्लसे काम लिया जाय। पीपलकोटीमें अच्छी जातकी भेडे पँदा करनेके लिए सरकारकी स्रोरसे इन्तिजाम है, लेकिन जिसका लाभ धीरे-धीरे होता है, उसकी ग्रोर हमारे ग्रामीणोंका ध्यान भी धीरे-धीरे ही जाता है।

रास्तेमें हर जगह मील-मील दो-दो मीलपर चट्टियाँ श्रौर टिकानें हैं। वाचस्पतिसे सलाह हो चुकी थी, कि ग्राज जोशीमठ चलके रहा जाय। श्रव तो यह भी ख्याल श्रा रहा था, कि घोड़ेसे निश्चित हो जानेके कारण नीतीकी यात्रा भी निश्चित है। पीपलकोटीसे साहे तीन मीलपर टॅगनी चट्टी मिली, जो ईसाकी पहली सदीमें भी प्रसिद्ध इस जनपदके तंगण नामको बतला रही थी। इसीने छोटी जातके मजबूत श्रौर फुर्तीले घोड़ोंको टांघन नाम दिया, किंतु श्राजकल यहां घोड़ोंके पालनेका रवाज नहीं है। श्रभी कुछ सबेरा था, इसलिए

तीन मील आगे पातालगंगा चट्टीमें भोजन बनाने-खानेके लिए दोपहरको ठहरे। चट्टीके पास प्रायः आघा मीलतक बरसातमें बराबर पहाड़ गिराता रहता है। ढीली किस्मकी मट्टी अधिक और पत्थर कम हैं, इसी कारण बरसातमें यहाँ सड़क वह जाती है। बरसातके लिए चक्कर काट कर ऊपरसे एक सड़क निकाली गई है। मोटर सड़क तो इससे बचनेके लिए अलकनंदा पारसे घुमाई गई है।

चमोलीसे जोशीमठ साढ़े २८ मील है। उत्तर प्रदेशकी सरकारने जोशी-मठतक मोटरकी सड़क बनवानेका संकल्प ही नहीं कर लिया, बल्कि स्राखिरी ४-५ मील छोड़कर सड़क बन भी गई है । बीचमें पुल नहीं वन पाये हैं, लेकिन हमारी सरकारें कितनी सूभ-बूभ रखती हैं, यह सड़क उसका उदाहरण है । दो-दो चार-चार मील हर साल बढ़ानेकी जगह सरकारने एक ही बार सारी सड़कको बना लेना चाहा। जब जेबकी हालत देखी, तो जैसे ग्रौर कितने ही काम छानकर छोड़ दिये गये, वैसे ही यह सड़क भी छोड़ दी गई। चलते हुए कामको, कहते हैं, तार देकर रुकवाया गया । कोई पूछे, जनताकी गाढ़ी कमाईके दस-बारह लाख रुपये जो वर्षासे बहनेके लिए छोड़ दिये गये, उसकी जिम्मेवारी किसपर थी? यह पहले ही स्थाल कर लेका चाहिए था, कि पैक्षेकी कमीके कारण कोई बाधा तो नहीं होगी । पैसेकी कमीके बारेमें क्या पूछते हैं ? जहां फजूलखर्चीमें लख-नऊके नवाबोंको मात किया जाता हो, वहाँ पैसा रहेगा कैसे ? यह फजूलखर्ची स्वयं केंद्रमें प्रधान-मंत्रीसे शुरू हुई है। जिस वक्त पाकिस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान एक थे, उस वक्त दिल्लीके सचिवालयमें जितने ग्रादमी काम करते थे, उससे ग्राज तिगुनेसे अधिक हैं। जहाँ पहले ६४२ क्लर्क थे वहाँ अब २५४८ काम कर रहे हैं। सहायक जहाँ ४९३ थे वहाँ २३१० हैं। सबसे मोटी तनखाह पानेवाले सेकेटरी पहले ९ ही थे, जो सारे ग्रखंड-भारतका काम चला लेते थे, ग्राज १९ हीं नहीं हैं, बल्कि हाल हीमें प्रघान-मंत्री साहबने एककी संख्या ग्रौर बढ़ा दी । संयुक्त सचिव ८की जगह ४० हैं, उप-सचिव १२की जगह ८९ हैं। केंद्रमें इस तरहसे जब भाई-भतीजे-भानजोंको नौकरी दिलानेके लिए व्यर्थ ही ब्रादिमयोंको भरकर संख्या चौगुनी और खर्च उससे भी ग्रधिक कर दिया गया, तो प्रान्तोंके मंत्री क्यों पीछे रहने लगे ? उड़ीसाकी सरकारने भी कर्मचारियोंको तिगुना करके खर्च इतना बढ़ा लिया, कि उसका दीवाला निलकनेको है । पंडित जवाहर-लाल नेहरूको भ्रपना हर्ता-कर्ता बनाकर कांग्रेसवाले समभते हैं, नैया पार हो जायगी। लेकिन सच तो यह है, कि नवाबी खर्चकी बुरी ग्रादत लगानेकी सबसे ग्रधिक जिम्मेवारी उन्हींपर है। केन्द्रीय सरकारके कार्यालयोंके चलानेपर

वड़ी बेदर्दीसे रुपया बर्बाद किया जा रहा है। उससे भी बेदर्दी हमारे दूतावासोंके खर्चपर की जा रही है। हमारा दिख् देश अपने वाशिगटन, लंदन, और मास्कोंके दूतावासोंके खर्चमें इंगलैंड और अमेरिकासे होड़ लेना चाहता है। कोरी लफ्फ़ाजी और काग़जी घुड़-दौड़की आशा आप भले ही नेहरूजीके नेतृत्वसे कर सकते हैं, किंतु यदि देशकी नैयाको कोई सबसे जल्दी डुबा सकता है, तो वह नवाबी आदत-वाले पंडित नेहरू ही हो सकते हैं। शायद अमेरिकासे कर्ज ले-लेकर हम रोटी एकाध साल भले ही चला लें, लेकिन इसके लिए देशकी महँगे मोल खरीदी आजादीको बहुत सस्ते बेंच देना होगा। इसी तरहके ख्याल मेरे दिमागमें आ रहे थे, जब मैं परित्यक्त मोटर सड़कको देखते आगे वढ़ रहा था। (पीछे काम फिर शुरू करके मोटर सड़क पीपलकोटी तक १९५२ में पहुंचा दी गई।)

दोपहरको दो-ढाई घंटेके लिए पातालगंगामें ठहरे। हमारे चल्हेके पास ही हरियानाकी तीन-चार ग्रामीण स्त्रियाँ रोटी बना रही थीं। ग्रभी उनका घरका लाया ब्राटा खतम नहीं हुम्रा था। वह २०-२५ रुपयेमें सारी यात्रा करके घर लौट जाना चाहती थीं। अगर रेल और मोटरका सवाल न होता, तो शायद श्रीर भी कम खर्च होता। एक तरफ हमारे देशमें १००मेंसे ९० ऐसे लोग हैं. जिनके लिए पैसा ग्रब भी ग्रशर्फीका मोल रखता है ग्रीर दूसरी तरफ हमारे प्रधान-मंत्री हैं, जिनको अशर्फी भी पैसे जैसी मालूम होती है। भोजनोपरान्त फिर चले। मैं घोड़ेकी सवारी चढाईमें ही पसन्द करता हूँ, उतराईमें चढना अपनी स्रौर घोड़े दोनोंकी सासत करना है। मुक्ते मालूम नहीं था, कि पातालगंगामें एक अच्छी टोली साथके लिए तैयार है। नागपुरके पंडित ऋषीकेश शर्माकी बीबी मिलीं। वह चार-पाँच सहयात्री स्त्री-पुरुषांके साथ बदरीनाथ जा रही थीं। उनका स्राग्रह देखकर ही नहीं वैसे भी मेरा मन कर रहा था, यदि घोड़ा न होता, तो पैदल यात्रा बड़ी अच्छी रहती। दिनमें तीन तीन बार स्वादिष्ट भोजन तैयार मिलता श्रौर बात करनेके लिए शिक्षित भद्रपुरुषों ग्रौर महिलाग्रोंका साथ। लेकिन अब तो बदरीनाथ तकके लिए घोड़ा किराये पर कर चुका था। घोड़ेको उनकी चालसे चलानेमें वाचस्पतिको दुख होता श्रीर उन्हें घोड़ेकी चालसे चलाना, यदि संभव भी होता, तो भी भारी अत्याचार होता। मैंने केवल अफसोस ही नही प्रकट किया, बल्कि साथ ही अकाल-दर्शनके लिए प्रसन्नता भी जाहिर की । आगे दो मीलपर गुलाबकोटी ग्रौर उससे दो मीलपर हेलङ्-चट्टी थी। हेलङ् यह विचित्रसा राब्द शायद प्राचीन किरात भाषाका अवशेष है। यहाँसे कुछ आगे चढ़नेपर अलकनन्दाके परले पार ऊँचाईपर उरगमकी विस्तृत ढाल्वाँ पर्वतभूमि दिखाई

पड़ी। वहाँ कई गाँव ग्रौर लहलहाते खेत थे। मुभे मालूम था, उस गाँवमें कई कत्यूरीकालीन प्राचीन मंदिर हैं। वहाँ ऐतिहासिक सामग्री काफी होगी, इसमे संदेह नहीं; किन्तु इतनी उतराई-चढ़ाई करके दो तीन दिन लगानेके लिए मेरे पास समय कहाँ था ? मैंने तो पहले ही समफ लिया था, कि केदारखंडके ऐतिहासिक स्थानोंमेसे हाँडीके चावलोंकी तरह मैं कुछ ही को देख सक्रूँगा। जोशीमठः स्राधा मील रह गया, जब सिंहधारा चट्टी मिली। शंकराचार्यका फिरसे स्थापित हुम्रा नया मठ यहीं पासमें है। साइनबोर्ड भी संस्कृतमें था, जो नारा लगा रहा था ''चलो वेदोंकी स्रोर ।'' सिंहवारामें एक दूकानमें मोसम्बीक फल देखें । दूकानदारने पूछा, सेबको कैसे सालभर रक्खा जा सकता है ? इधर हालमें फलोंकी ग्रोर लोगोंका ध्यान गया । फलोंके लिए यह ग्रत्यन्त ग्रनुकूल भूमि है। यदि मोटर यहाँतक आ जाय, तो यहाँके फल जल्दी और सस्ते नी नेके शहरोंमें पहुँच सकते है। उस समय हाटसे ऊपर-ऊपर गोपेश्वर तककी भूमि सब, नास्पाती, नारंगी, माल्टा अ।दिके बगीचोंसे ढॅक सकती है। इस वक्त तो लोग सोचते है, यदि हम इसी तरह फलोंको सात-ग्राठ महीने रख सकते, तो यात्राके वक्त इनकी अच्छी बिकी होती। मुश्किल यह है, कि फल तैयार होते है जुलाईके बाद (सेब म्रादि तो सितंबरमें पकते हैं) ग्रौर यात्रा जुन हीमें करीब करीब खतम हो जाती है।

म्रभी कुछ दिन था, जब कि हम जोशीमठ पहुँचे। जोशीमठका उल्लेख जोशिका (योषिका) के नामसे नवीं-दसवीं शताब्दीके कत्यूरी-शिलालेखों में म्राया है। बदरीनाथ मंदिरकी बहियों में गाँवका नाम 'जोशी' है। यहाँके पुराने निवासी जोशियाल कहे जाते हैं। जोशिका कत्यूरियोंकी राजधानी थी। कत्यूरी राज्य किमी समय सारे कुमाऊँ-गढ़वाल तक नहीं, बिल्क शिमलेतक फैला हुम्रा था। इतने बड़े राज्यकी जोशिका राजधानी इसीलिए रही होगी, क्योंकि वह उक्त राजवंश-की पुरानी राजधानी थी। यद्यपि इम जगह पहाड़ बहुत कुछ ढालुवाँ है, जिसपर बस्ती काफी बढाई जा सकती थीं, लेकिन किसी विशाल राज्यकी राजधानीके लिए यह स्थान म्रनुकूल नहीं हो सकता। नीचे गोचर, या श्रीनगरमें म्रच्छे खास नगर बसानेके लिए काफी समतलसी भूमि है। हो सकता है, श्रीनगरमें भी एक राजधानी रही हो, जहाँ जाड़ोंमें कत्यूरी दरबार लगता हो। यह तो मालूम हैं, कि श्रीनगरमें पहले भी नगर था, लेकिन वहाँ कभी कत्यूरिनोंकी राजधानी रही, इसका कोई प्रमाण नहीं। १८९४ ई०की बाढ़में श्रीनगरके पुराने घंसावशेष बहाये जा चुके हैं, इसलिए वहाँसे कोई नया प्रमाण मिलनेकी संभावना कम

है । जोशीमठ ग्रच्छा खासा गाँव है । इसके चारों तरफ पहाड़ोंका परकोटासा घिरा मालूम होता है, लेकिन वह शत्रु नहीं केवल दृष्टि रोकनेके लिए ही है। ६१५० फुटकी ऊँचाई होनेके कारण मेरे मसूरीके निवासस्थान (६५०० फुट)से कम होते भी हिमालके नजदीक होनेसे यहाँ बर्फ ग्रधिक पड़ती हैं। कमसे कम जोशीमठके पासकी भूमि अलकनंदाके किनारेसे ऊपर पहाड़की रीढ़ तक तो मेवेके बागोंसे ढॅक जानी चाहिए। कत्युरियोंके वक्तमें फलोंकी ग्रोर कितना ध्यान था, यह नहीं कह सकते। शराबके लिए अंगुरकी लतायें तो यहाँ प्रवश्य होती होंगी । उनकी लाल शर।बकी कन्नौजके महलोंमें भी कम माँग नहीं रही होगी। जोशीमठके ८-९ सौ वर्ष पुराने वैभवके स्रवशेष स्रब कुछ मंदिर रह गये हैं, जिनमें एक नर्रासहका मंदिर है भ्रौर दूसरा वासुदेवका। यह दोनों मंदिर बदरीनाथ मंदिरके ही ग्रधीन है। जाड़ोंमें वदरीनाथका पट बंद होनेपर कर्मचारी यहीं चले आते हैं। नरिसंहकी मूर्ति छोटी है और उसके चमत्कारोंकी तरह तरहकी कथायों कही जाती हैं। वासूदेव मंदिर अधिक पुरातत्त्विक महत्त्व रखता है। मुख्य मंदिरमें वासुदेवकी प्रायः पुरुष-प्रमाण पत्थरकी मूर्ति है। मंदिरके चारों तरफ कई ग्रौर छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमेंसे कुछमें मुत्तियाँ नहीं हैं। दाहिनी ग्रोर नवदुर्गाके मंदिरमें नवदुर्गाकी मूर्त्तियाँ हैं। यह ग्राह्चर्यकी वात है, कि जोशी-मठमें टूटी या साबित मूर्त्तियाँ बहुत कम हैं। लेकिन इसका कारण मूर्त्तियोंका वास्तविक ग्रभाव होना नहीं है, विलक पिछले सवा-सौ वर्षोसे उनके ग्राहकोंकी संस्था जिस प्रकार बढ़ती रही, उसके कारण किसी भी खंडित मृत्तिका बच रहना संभव नहीं था। भूतपूर्व रावल साहब वतला रहे थे, कि मैंने यहाँ मूर्यकी एक खंडिन मूर्ति देवी थी, किंतु अब वह दिखाई नहीं पड़ती । जान पड़ता है यात्रियोंके साथ नीचेके मूर्ति-व्यापारी भी आते रहे हैं, जिनके कारण एक भी खंडित मूर्ति वचने नहीं पायी। अब जो वासुदेव जैसी थोड़ीसी मूर्तियाँ है, वह अखंडित है। १७४१-४२ ई०में रहेलोंके हाथोंसे यह कैसे बच गई? हो सकता है, रहेला टुकड़ीको पुजारियोंने अच्छी रिश्वत दे दी, अथवा मृत्ति हीको छिपा दिया।

ग्राज रातको यहीं विश्वाम किया। जोशीमठसे तिब्बतको दो रास्ते जाते हैं, एक नीतीडांडी होकर, जिसमें भोटांतिक लोगोंके दस-यारह गाँव हैं ग्रौर दूसरा माणा होकर। जिस तरह वदरीनाथ ग्रर्थात् माणा डांडेकी ग्रोर पुराने ग्रवशेष पांडुकेश्वर ग्रौर वदरीनाथके रूपमें हैं, उसी तरह नीतीके रास्तेमें भी भविष्यवदरी, तपोवन ग्रादिमें प्राचीन मंदिरोंके ग्रवशेष हैं। यद्यपि तपोवनके पास भविष्यवदरीको बतलाया जाता है, लेकिन संभव है वही वास्तविक बदरी (ग्रर्थात् भूतवदरी) रही हो।

९वीं-१०वीं शताब्दीके कत्यूरी ताम्रपत्रमें तपोवनीय बदिरकाश्रम भगवान् लिखा हुम्रा है, जिससे मालूम होता है, कि बदिरकाश्रम म्राजके वदरीनाय नहीं, वित्क तपोवनके पास था। तपोवन ग्राज भी इसी नामसे प्रसिद्ध है ग्रौर नीतीके रास्ते-पर जोशीमठसे सात मीलपर ग्रवस्थित है। वहाँ पुराने मंदिर भी हैं ग्रौर गर्मकुंड भी, जिसीके कारण उसका नाम तपोवन पड़ा। क्या जाने, माणावालोंकी प्राचीन परंपरा सच्ची हो, जिसमें कहा जाता है, कि वर्तमान वदरीनाथ पहले लामाग्रों (तिब्बतवालों)के देवता थे। जोशीमठका महत्त्व इसलिए भी वड़नेवाला है, कि यही वारहो महीना रहने लायक ऐसी बड़ी बस्ती है, जहाँ नीती ग्रौर माणासे तिब्बत जानेवाले दोनों रास्ते मिलते हैं। तिब्बतमें कम्यूनिस्टोंके ग्रा जानेका यह तो फल हुम्रा, कि नीतीके बड़े गाँव बाम्पा ग्रौर माणा गाँवमें ग्रव सीमांतीय पुलिस-थाने वन गये, जो जाड़ोंमें जोशीमठ हीमें ग्रायेंगे। इसके ग्रतिरक्त हिमालय पार बहती हुई कम्यूनिज्मकी वाढ़को रोकनेके लिए पूँजीवादी भारत इथर जो कुछ प्रबंध करेगा, उसका केंद्र जोशीमठ ही होगा। जोशीमठ तक मोटर सड़क ग्रा जानेपर, इसमें संदेह नहीं, यहाँ फलोंके बगीचोंकी ग्रच्छी उन्नति हो सकेगी।

# ६. वदरीनाथपुरी

१७ मई (१९५१ ई०) को साढ़े ४ बजे सबेरे हम जोशीमठसे चल पड़े। बदरीनाथ कुल १९ मील रह गया था, इसलिए ग्राज वहाँ पहुँच जानेमें कोई संदेह नहीं
था। जोशीमठ तक मोटरके पहुँच जानेपर बदरीनाथ कितना नजदीक हो जायेगा?
दो मील उतराई उतरकर विष्णुप्रयाग पड़ता है, जहाँ धौलीगंगा ग्रौर ग्रलकनन्दाका संगम है। घौलीगंगा नीती डांडासे ग्राती है ग्रौर ग्रलकनंदा माणासे। यदि
किसी नदीकी मुख्य शाखा वही हो सकती है, जो सबसे ग्रधिक लंबी हो ग्रौर जिसमें
पानी ग्रधिक ग्राता हो; तो इसमें संदेह नहीं, कि हमारी गंगाकी मुख्य धारा ग्रलकनन्दा है, ग्रौर माणाके पास मिलनेवाली दो घाराग्रोमें भी ग्रलकनंदा नहीं बल्कि
सरस्वतीको ही मुख्य धारा मानना पड़ेगा, जो कि माणा डांडेसे ग्राती है। विप्णुप्रयागमें इतनी काफी जगह नहीं, कि वहाँ कोई बड़ी चट्टी वन सके, लेकिन
दूकानें ग्रौर टिकानें यहाँ भी वन गई हैं। ९ बजेके करीव ८ मील चलकर
हम पांडुकेश्वर पहुँचे। पांडुकेश्वर कोई महत्त्वपूर्ण स्थान था, इसका परिचय
वहां ग्रब भी विद्यमान दो प्राचीन मंदिर दे रहे हैं। इनमेंसे एकका शिखर गोल
है ग्रौर दूसरेका नोकदार। दोनों मंदिरोंकी सभागड़ वें बाहरसे ऐसी तिकोनी

वर्नाः हुई हैं, जिसके कारण लोगोंको यह कल्पना करनेका मौका मिला, कि यह किसी ग्रीक स्थापत्यका ग्रनुकरण है । ग्रामपासकी भूमि देखनेसे मालूम होता है, कि यहाँ यही दो नहीं बल्कि ग्रौर भी मंदिर रहे होंगे। कौन जानता है, वदरीनाथके वर्तमान स्थानको निव्चित करनेमे पहले पांडुकेस्वर ही बदरीनाथ रहा हो। इमका दूसरा नाम योगबदरी भी है, जो उमी ग्रोर संकेत करता है। पुरातत्त्व-वेनाम्रोंको पांडुकेब्बरका परिचय वहाँ रक्खे गये ९वी-१०वीं शतार्व्यके चार ताम्रपत्रोंसे हुमा। हो सकता है, यह ताम्रपत्र पहले किसी और जगह रक्खे जाते हों। चार ताम्रपत्रोंमें एक तो कोई अंग्रेज अफसर ले गया, जिसे उसने लौटाया नहीं । तीन ताम्रपत्र मैं समकता था ग्रव भी पांडुकेश्वरमें हैं. लेकिन पूछनेपर मालूम हुन्ना, कि वह वदरीनाथ मंदिर मिमितिके पास हैं । मेरी इस यात्राका एक मुख्य प्रयोजन था, इन ताम्रपत्रोंका पढ़ना । इनमंसे एक हीको मै छपे ब्लाकके सहारे पढ़कर पहलेके पठित पाठको शुद्ध कर सका था। मैं इस सूचनासे निराश नहीं हुम्रा, लेकिन बदरीनाथ जानेपर जब पता लगा, कि ताम्रपत्र जोशीमठमें हैं, भ्रौर जबतक सेकेटरी साहब, भ्रौर खजांची दोनों मौजूद न हों, तबतक उन्हें खोलकर दिखाया नहीं जा सकता, तो अवश्य मुभी निराश होना पड़ा । मंदिरमें मूत्तियां प्रानी हैं। मंदिरका एक यह महत्त्व भी है, कि यहाँके पुजारी शंकरा-चार्य-वंशज नम्बूतिरी ब्राह्मण होते हैं, ग्रर्थात् वदरीनाथके रावलके भाईबंद। ग्रभी सबेरा था, इसलिए यहीं भोजन वनानेकी सलाह नहीं हुई ग्रौर तै हुन्ना, कि ग्रंतिम (हनुमान) चट्टीमें भोजन वनाया जाय।

विष्णुप्रयाग समुद्रतलसे साढ़े चार हजार फुटपर है, पांडुकेश्वर ६ हजार और हनुमानचट्टी ८ हजार । विष्णुप्रयागसे हनुमान चट्टी तक पर्वत-स्थली वड़ी सस्यशामला और रमणीय है। रामवगड़के आसपास तो देवदारोंके जंगल भी हैं, यद्यपि वह उतने घने नहीं है। यह रक्षित वनखंड है किंतु, तो भी लकड़ी देनेमें उदारतासे काम लिया गया, जिसका प्रभाव जंगलोंपर बुरा पड़ा है। हनुमान चट्टी पहुँचकर वृक्षोंका अभाव हो जाता है, जिसका प्रभाव तुरंत भोजन-पर पड़ता है। यहाँ लकड़ी इतनी महँगी है, कि यदि उनको खरीदकर रमोई बनाई जाय, तो कच्ची रसोई भी तीन रुपया सेर पड़ जाती है, और पूरी भी तीन रुपया सेर ही मिलती हैं; इसलिए अधिकांश यात्री पूरी ही खरीदकर खा लेते हैं—आटा यहाँ सवा दो रुगया सेर था। हनुमानचट्टी तक भी चढ़ाई चढ़के ही आना पड़ता है, किंतु वह उतनी कठिन नहीं है। इससे आणे वदरीनाथ तक दे मीत्रमें साढ़े तीन मील चढ़ाईके हैं, जिसमें ८००० फुटसे १०००० फुटकी ऊँचाई-

पर उठना पड़ता है, इसीके कारण साँस बहुत फूलती है। लेकिन हमारे पास तो बाचस्पितका मजबूत घोड़ा था, इसिलए सांस फूलनेकी अवश्यकता नहीं थी। देवदेखनीसे डेढ़ मील बदरीनाथ रह जाता, जैसा कि नामसे ही प्रकट है, इस जगहसे बदरीनाथ पुरी दिखाई पड़ती है। प्राचीनकालमें जब छुरेकी धार जैसे रास्ते पर चलकर लोग देशसे यहाँ पहुँचते होंगे, उस बक्त अपने महीनोंके परिश्रमके बाद यह सौभाग्य प्राप्त करनेपर उन्हें कितना आनन्द आता होगा? आजकल तो लोग पीपलकोटी तक मोटरमें आते हैं। जोशीमठतक भी मोटरकी सड़क बन ही रही है, बाकी १९ मीलकी भी सड़क बहुत प्रशस्त है, तो भी जो लोग पैदल चलके आते हैं, उन्हें हनुमानचट्टीसे देवदेखनीकी चढ़ाईके बाद बदरीनाथ को देखकर बहुत सान्त्वना मिलती है।

मंने समका था, पंजाव-सिंथ क्षेत्र पुरी हीमें होगा, लेकिन वह पुरीसे एक मील पहले ही सड़क के ऊपर मिला। पंजाव-सिंव-क्षेत्रवालों को पुरीमें कोई अनकूल जगह सस्ती नहीं मिल सकी, इसलिए उन्होंने यहीं अपना क्षेत्र बना लिया। कालीक मलीवालों की तरह इस क्षेत्रने उत्तराखंड के सभी जगहों में अपनी धर्म शालायें वनवाने की होड़ नहीं की, बदरीनायमें इसकी शाखा अभी थोड़े ही दिनों पहले वनी। देशके विभाजनका इस क्षेत्रपर वहुत प्रभाव पड़ा है, क्यों कि इसके बड़े वड़े दाता सिंधी या पश्चिमी पंजावी थे। क्षेत्रके प्रवन्धक भगतजी के लिए मेरे पास परिचयपत्र था। वैसे भी भगतजी बड़े सज्जन पुरुष हैं, प्रवंध-कुशल नो हैं ही, इसलिए इसमें संदेह नही, उनका स्वागत मुंके अवश्य मिलता, लेकिन चिट्ठीने भी अपना प्रभाव डाला और एक अच्छी कोठरीमें मुक्ते ठहराया गया। चाय पहले आई। मैने आज ही पुरी हो आने का निश्चय कर लिया। पहले से यही तय कर चुका था, कि दो रात तीर्थवास किया जाय, १८ मईको देखने दाचने का काम पूरा करके १९को यहाँसे चल दिया जाय। लौटने के लिए घोड़ा और वाचस्पित जैसा रसोइया साथ था ही।

पुलपार हो पुरीमें गये। सोचा कोई श्रच्छी पथप्रदिशका (पुस्तक) मिले, तो ले लें। श्रलकनंदाके दाहिने तटपर वसी पुरी समुद्रतलसे १०२४४ फुट ऊपर एक श्रच्छी खामी नगरी वन गई है। चीजें महँगी श्रवश्य हैं, किंतु सभी वस्तुयं मिल जाती हैं। पुस्तकोंकी तो कई दूकानें हैं, यद्यपि उनमें श्रधिकतर महातम श्रौर पथप्रदिशकायें ही मिलती हैं। दो तीन दूकानोंको देखते श्रीगोविन्द- प्रसाद नौटियालकी दूकानपर पहुँचे। उनकी दूकान महेशानंद एण्ड सन्स सारे भारतमें श्रसिद्ध हैं। गोविन्दप्रसादजीकी श्रंग्रेजी-हिंदी पथप्रदिशका मुफे

पसंद ग्राई थी ग्रीर मैं चाहता था, उसके नये संस्करणकी काणी ले लूँ। मैंने वहाँ वैठे एक प्रौढ़ सज्जनसे पुस्तकोंके बारेमें बात करते गोविन्दप्रसाद नौटियालका पता पूछा, तो मालुम हुम्रा, कि मैं उन्हींसे बात कर रहा हूँ । वह भी मेरा नाम अच्छी तरह जानते थे। दोनोंको मिलकर वड़ी प्रसन्नता हुई। उत्तरावंडकी यात्रापर ग्रंग्रेजी ग्रीर हिंदीमें उनकी दोनों पुस्तकें तो यात्रियोंके लिए वहत जान-वर्षक हैं ही, उसके अतिरिक्त भी उत्तराखंडके संबंधमें पारंपरिक, अधिनिक तथा पौराणिक ज्ञानका उनके पास बहुत भारी भंडार है। इस बातकी शिकायत कर रहे थे. कि वडे परिवारका बोभ सिरपर पड़नेके कारण समय मुभे नहीं मिलता, कि उस सामग्रीको पुस्तकका रूप दे सकुँ । वस्तुतः ३०-३५ वर्षकी उमरतक ग्रादमी जितना काम करनेमें अपनेको स्वच्छंद समभता है, उसके वाद वह वैसा नहीं रहता। मंने कहा-मं कल यहाँ हूँ ग्रौर इसी समय मंदिर कमीटीके सेकेटरी श्री पुरुषोत्तम वगवाडीसे मिल लेना चाहता हूँ। केदारनाथमें मुफ्ते हर प्रकारकी सहायता मिली, वदरीनाथमें भी उसकी पूरी बाशा थी, लेकिन यह नहीं मम-भता था, कि यहाँ इतना अप्रत्याशित स्वागत होगा । नौटियालजीने अपने स्रादमी-को मेरे साथ कर दिया । मैंने घरके बाहर हीसे अपना नास देकर सूचना भेजी, तो वगवाड़ीजी ऊपरके अपने कमरेसे दौड़े दौड़े आये। मै जानता हूँ, उनका गर्मागर्म स्वागत केवल शिष्टाचारके ही लिए नहीं था। उनसे पहले मेंने काम-की वात कही । उन्होंने भी सबसे पहले इस बातका ग्राग्रह किया, कि इसी वक्त श्राप हमारी श्रतिथिशालामें श्रा जायें। इसे मैने भी उचित समका, क्योंकि मुफ्ते काम यहाँ करना था, इसलिए एक मील दूर ठहरना अच्छा नहीं था। दूसरी वात उन्होंने कही-मैं घोड़ा लौटा देता हूँ, श्रापको ग्रथना घोड़ा दूँगा, इमलिए इतनी जल्दी बदरीनाथ छोडनेकी अवश्यकता नहीं। आज रातको तो मै भगत-जीका म्रातिथ्य छोडना नहीं चाहता था, इसलिए उसके लिए मजबरी जाहिर की, लेकिन वदरीनाथमें तीन रात रहनेका निश्चय कर लिया। उनसे मालुम हुआ, कि पांड्केश्वरके तीनों ताम्रपत्र यहाँ नहीं हैं। उनकी मजबूरियोंको देख-कर यह कहनेका साहस नहीं हुआ, कि आप अपने और खजांचीके एक-एक आदमी-को भेजकर ताम्रपत्रोंको दिखानेका प्रवंध कर दें। यह भी मालून हमा, कि ताम्रपत्र बदरीनाथके आभषणोंके साथ रक्खे हए हैं।

× × × ×

श्रगले दिन १८ मईको ब्राह्ममुहर्नमे पहने ही वगवाड़ीजीका श्रादमी हमारे पास मौजूद था। लेकिन भगतजी भी ऐसे ही छुट्टी देनेवाले नहीं थे। उन्होंने स्रादमीके पहुँचने तक चाय और नाश्तेका प्रबंध कर लिया था। वाचस्पितको स्राज छोड़ देना था। सामान हमने स्रादमीके हाथ स्रतिथिशालामें भेज दिया और स्वयं इस बातकी प्रतीक्षा करते ठहरे रहे, कि धूप निकल स्राये तो स्रास्पास कुछ कामके फोटो ले लें। पिरचम स्रोरकी हिमाच्छादित पर्वतमालामें रौप्य-स्तूपकी तरह नीलाकाँटाकी चोटी दिखाई पड़ती थी। पूरवकी पर्वतमालामें कुबेर-भंडारका शिखर था। दोनों पर्वतमालाग्रोंके वीचमें स्रलकतदा कलकल करती वह रही थी, जिसकी धारसे पर्वतकी जड़तक बहुत कुछ ढालुवाँसा मैदान था। मेरी तरह बहुतोंको बदरीनाथकी हवाई यात्राकी बात पढ़कर भ्रम पैदा हुस्रा होगा, कि शायद हवाई जहाज ठेठ वदरीनाथपुरीमें उतरताथा। यहाँ ऐसी जगह स्रासानीम तैयार हो सकती है, जहाँपर हवाई जहाज उतर सकें, लेकिन वह पहले हीसे तैयार नही है, विकि तैयार करना पड़ेगा। यदि स्रधिक विस्तृत मैदान बनाना हो, तब तो माणाके लोगोंके बहुतमें खेतांको छीनना पड़ेगा, जो कि सन्नके इस प्रकारके टोटेके समय सच्छी बात नहीं होगी। लेकिन हमारी सरकार तिब्बतमें कम्यू-निस्तोंके स्रानेकी खबरसे ही बहुत परेशान है। उसे हर बक्त लगा रहता है, कि कहीं इसी रास्ते कम्यूनिजम भारतमें न चला स्राये!

बगवाड़ीजीने श्रपने चपरासी गंगासिह दुरियालको मेरे लिए पथप्रदर्शक दे दिया । गंगासिंह जिस दुरियाल जातिका है, वह वदरीनाथकी चार प्रधान संरक्षक जातियोंमेसे हैं। वदरीनाथकी भूमि स्वयं भाणाके मारछ। लोगोंकी है। नीचे पांड्केश्वर तक दूरियाल लोग रहते हैं। जोशीमठके रहतेवाले जोशियाल कहे जाते हैं। यह तीनों जातियों अब्राह्मण (राजपृत) है। चौथी जाति डिमरी ब्रह्माणोंकी है। वदरीनाथके गर्भ-मंदिरमें केवल मलावारके नंवृतिरी ब्राह्मण रावल जा सकते है, या डिमरी ब्राह्मण । वदरीनाथकी मूर्तिको तो केवल रावल ही छू सकते हैं। यहाँके पंडे देवप्रयागके हैं। गंगासिहने बहुतसी वातें वतलाई। उस दिन तप्तकुडमें स्नान ग्रीर भोजनको छोड़कर ग्रपना सारा समय हमने गंगा-सिंहके साथ इवर-उघर घ्मनेमें विताया। माणाके मारछा लोगोंका तो दुढ़ विश्वास है, कि वर्तमान वदरीनाथ पहिले तिब्बतवालोंके देवता थे। उनकी बात इस ग्रंशमें ठीक भी है, क्योंकि बदरीन।थकी मूर्त्ति ग्रसंदिग्ध रूपसे वुद्ध-मूर्ति है। शामको हम घूनते-घामते माणाकी ग्रोर गर्ये। पुल ग्रमी लकड़ीके तस्तीं-को रखकर चलने लायक नहीं बन पाया था, इसलिए माणा गाँवको हम अलकनंदाके दूसरे तीरसे ही देख पाये । थोड़ा ही ग्रागे माता मूर्तिका छोटासा मंदिर है । गंगामिहके मुँहसे बदरीनाथकी जो ग्रालिखित जीवनयात्राका पता लगा, अब जरा उसे



१५. बदरीनाथ-हिमालयका एक दृश्य (पृष्ठ ४७०)



१६. बदरीनाथ-हिम-शिखर (पृष्ठ ४७०)



१७ः बदरीनाथका-गंगाराम चपरासी (पृष्ठ ४७०)



१८. बदरीनाथ-मारछा बच्चे (पष्ठ ४७८)

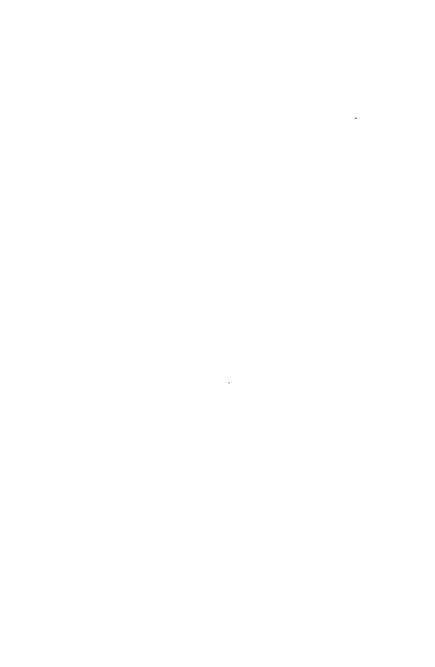

सुनिये । यह स्मरण रखना चाहिये, कि यह गंगासिहकी कोई अपनी कल्पना नहीं है, बल्कि इस भूमिमें शताब्दियोंसे चली आई परंपरा है।

वदरीनाथ पहले सतलजके किनारे (पिक्चमी तिव्वतके) थोलिङ् मठमें रहते थे । जिस मंदिरमें रहते थे, ग्राज भी वह मौजूद है। लामा लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन वह भक्ष्या-भक्ष्यका कोई परहेज नहीं रखते थे । एक शुद्ध हिन्दूकी तरह वदरीनाथको यह भ्रनाचार बुरा लग रहा था। एक दिन दरवाजा बंद करके लामा लोग निश्चित सोये पड़े थे, बदरीनायने इस मौकेको गनीमत समका श्रौर मंदिरके दरवाजेके ऊपर दीवालमें छेद करके निकल भागे । गंगासिंह थोलिङ्-मठ देख स्राये हैं। कह रहे थे कि वह छेद ग्राज भी वहाँ मौजूद है। बदरीनाथ बहुत दूर नहीं गये थे, कि लामा लोगोंको पता लग गया। उन्होंने भी उनका पीछा किया। बदरी-नाथने देखा, वह बहुत पास पहुँच गये। वहाँ चौंरी गायें चर रही थीं। वदरी-नाय छोटा रूप लेकर एक चौरीकी पूँछमें छिप गये। लामा लोग इधर-उधर दूर-दूर तक इंडने लगे । चौरी गायके इस उपकारके वदले वदरीनाथने बरदान दिया : श्राजमे चौरी गायकी पुँछ पवित्र मानी जायगी । तभीसे उसकी पुँछका बना चॅवर देवताश्रोंके ऊपर इलना है । बदरीनाथ फिर ग्रागे भगे । एक वार फिर लामाग्रों-को पास पहुँचने देखा । उन्होंने रास्तेमें भ्रागकी एक वड़ी लंबी पाँनी खड़ी कर दी । लामा उससे भी नहीं रुके, जिसके कारण उनके मुँहकी दाढ़ी-मोंछ जल गई। यही कारण है, जो तिब्बतवालोंको मुँछ-दाढ़ी नहींके बराबर होती है। लामा फिर पकड़ना ही चाहते थे, कि वदरीनाथको स्यामकर्ण घोड़ा हाय श्रा गया । वह उसपर चढ़कर मुँछपर ताव देते भाग निकले । लामा वहत पीछे रह गये। माणा गाँवके पास आकर उन्होंने स्यामकर्ण घोड़ेको छोड़ दिया-श्रव दो-ढाई मील ही तो रह गया था। श्राज भी माणा गाँवके पास क्यामकर्ण घोड़ा चट्टानके रूपमें मौजूद है, जिसको देखकर अविश्वासी लोग कह देते हैं : चट्टानोंमें इस तरहकी विचित्र स्राकृतियाँ भिन्न-भिन्न पत्थरोंके मिलतेसे वन ही जाती हैं।

उस समय वदरीनाथ नहीं शिव-पार्वती इस भूमिके स्वामी थे। उनका मंदिर तप्तकुंडके ऊपर वर्तमान मंदिरके ग्रासपास ही कहींपर था। ग्रासपास ग्राजकी तरह ही खेत थे, जिनमें वहुन बिद्धिया चावल पैदा होता था। भगेलू वदरीनाथका मन इस सुंदर भूमिको देखकर ललचा गया ग्राँर उन्होंने किसी तरह इसे हथियानेका निश्चय कर लिया। लेकिन देखा, शिवजीसे बलपूर्वक भूमि छीनी नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने छलका रास्ता स्वीकार किया। पुरीके पास ही वाँवणी नामक दुरियालोंका गाँव है। वहाँ ग्रव भी उस चट्टानको देखा जा सकता है,

जहाँ सद्योजात शिशुका रूप घरके बदरीनाथ "ह्याउ" "ह्याउ" करने लगे थे। शिव-पार्वती सबेरे ही सबेरे हवाखोरीके लिए निकले। पार्वतीने वहाँ सुनसानमें फेंके वच्चेके करुण ऋंदनको सुना ग्रौर उनका हृदय द्रवित हो गया। शिवजीने वहुत समकाया—दुनियामें बहुत घोखा है, तुम इस फेरमें मत पड़ो। लेकिन पार्वतीके मातृ-हृदयने उसे नहीं माना। उन्होंने उस ग्रनाथ वच्चेको गोदमें उठा लिया। ले ग्राकर वच्चेको उन्होंने ग्रपने मंदिरके भीतर रक्खा ग्रौर स्वयं भोलेनाथके साथ तप्तकंडमें स्नान करनेके लिए उतरीं। लौटकर मंदिरमें घुसना चाहती थीं। देखा, किवाड़ भीतरसे बंद है। कितना ही खटखटाती, कितना ही चिल्लाती रहीं, लेकिन वह चज्र किवाड़ ग्रव कहाँ खुलनेवाला था? शिवजी महाराजने कहा—मैंने कहा न, घोखा खाग्रोगी। लो, ग्रव उसने हमारा मंदिर दखल कर लिया। ग्रव भगड़ा करनेसे कोई फायदा नहीं। दुनिया वड़ी लंबी चौड़ी है, चलो कहीं दूसरा देश देखें।

पार्वतीजीका मुँह गुस्सेसे लाल हो गया था। उन्होंने कहा—मैं तो इस तप्त-कुंडमें वर्फ गिराकर इसे ठंडा कर दूँगी, जिसमें इस वदमाशको गर्म पानी स्नान करनेको न मिले।

शिवजीने कहा—इससे इसको उतना नहीं नुकसान पहुँचेगा, बिल्क इससे तो बेचारे यात्री सर्दीके मारे मरेंगे।

पार्वतीजीको शिवजीकी यह बात पसंद ग्राई, लेकिन वह बदला लेनेके लिए कुछ तो ग्रवश्य करना चाहती थी। उन्होंने मना करनेपर भी शाप दे दिया, कि इस भूमिमें ग्रवसे चावलकी खेती नहीं हो सकेगी। ग्रपने घरको दोनोंने छोड़-कर नीचेका रास्ता लिया। थोड़ा उतराई उतरकर जब कांचन गंगाके नामसे प्रसिद्ध छोटे नालेको पार कर रहे थे, तो देखा, लोग पीठपर चीजें लादे हुए चले ग्रा रहे हैं। पार्वतीजीने पूछा—क्या ले जा रहे हो? लोगोंने कहा—वासमतीका चावल है भगवानके लिए। शिवजीने मुस्कुरा दिया। पार्वतीजीने सिर धुन लिया—मेरा शाप भी व्यर्थ ही गया। यहाँ तो ग्रौर भी बढ़िया चावलकी ढुलाई लगी हुई है।

बदरीनाथ ग्रव ग्रपनी नई दखल की हुई जगहमें बड़े मौजसे रहने लगे। ग्रटकामें ५६ परकारका भोग लगता, श्रृंगारमें सोना ग्रौर रतनके ग्राभूषण होते, केसर, कस्तूरी तथा दूसरी बहुमूल्य सुगंधियाँ रोज ग्राध-ग्राध सेर चढ़तीं। दुनियाभरके भक्त लोग पूजा करनेमें होड़ लगा रहे थे। कुछ समय बाद बदरी-नाथके पिता-माताको पता लगा, कि बेटा तो बड़ी मौज कर रहा है। उन्होंने सोचा—चलो बुढ़। पेमें हम भी बेटे हीके पास ग्रारामसे रहें। दोनों जने न जाने कितनी दूरसे उस बुढ़। पेमें मंजिल मारते बेटेके घरपर पहुँचे, लेकिन वदरीनाथ कोई श्रवणकुमार थोड़े ही थे, कि ग्रपने ग्रंघे माता-पिताको कामरमें बैठाकर घूमते फिरते। बदरीनाथकी लक्ष्मी भी ग्रब पितके दिग्विजयके बाद पास पहुँच गई थीं। दोनों पूरे कलजुगी बेटे-बहू थे। उन्होंने सोचा, यदि यह बूढ़े पासमें वस गये, तो हमारे मौज-मेलेमें भारी विघ्न पैदा करेंगे। वदरीनाथने चाल चली। पिताको तो पाँच मील दूर वसुवाराके जलप्रपातपर भेज दिया, जहाँ वह ग्रब भी तपस्या कर रहे हैं। माँको पितासे ग्रलग करके माणाके सामने मातामूित वनाकर बैठ। दिया।

हम माताम्तिके पास बैठे हुए थे । वहाँ दरभंगाके एक भूतपूर्व मैथिल ब्राह्मण पंडित भी मौजूद थे। सरस्वती ग्रौर ग्रलकनंदाके संगमपर व्यास गुफा है। विश्वास किया जाता है, कि व्यासजीने यहीं ग्रठारहों पुराणोंको लिखा था। वदरीनाथ विष्णुका स्थान है, इसलिए रामानुजी ग्राचारियोंका इस स्थानसे घनिष्ट संबंध होना ही चाहिये। यहाँके ग्राचारी महंत व्यास गुफाके सामने ग्रबके साल भागवत्का १०८ पाठ कराना चाहते थे। उन्होंने हमारे मैथिल ग्राचारी-को भागवत-वाचकोंमेंसे एक वनाकर रख छोड़ा था। मैं भी कुछ समयतक श्राचारी रह चुका हुँ, इसलिए उनके टंट-घंट ग्रीर पूजा-पाखंडका परिचय रखता हूँ। मैथिल ग्राचारी बेचारे सर्दीसे परेशान थे। कह रहे थे: न जाने कब इतने पंडित मिलेंगे, जब १०८ भागवतका पाठ ग्रारंभ होगा । मुभे तो यह सर्दी बर्दास्त नहीं होती । मैने कहा-ग्राप महंतजीके लिए मेंडकोंकी तुलाई मत बन जाइए, अगर इसी तरह हर एक व्यास सर्दीका बहाना करके खिसकता रहेगा, तब तो १०८ पाठ हो चुका । मैने यह भी सलाह दी कि महंतजीको कहें, कि सबके आ जानेकी प्रतीक्षा न करें, जैसे जैसे व्यास मिलते जायें, वैसे वैसे पाठमें लगाते जायें। प्रायः ११००० फुटकी ऊँचाईपर दिनमें १२-१४ घंटा पाठ करना और हर एक लघुशंका-दीर्घशंकाके बाद बर्फके पानीमें स्नान करना शायद कोई ग्रभागा ही व्यास पसंद करे। मैथिल पंडितका भी मन सकपका रहा था। मैने गंभीर होकर पूछ दिया—आप कैसे आचारियोंके फंदेमें पड़े ? विष्णुके तीन अव-तारों (मत्स्य-कूर्म-वाराह)को चटकर जानेवाले ग्रौर विष्णुको नरसिंह रूप धारण करनेके लिए मजबूर करनेवाले एक मैथिलको यह क्या सूफी ? बेचारोंने बुरा नहीं माना, मुस्करा दिया ग्रीर कहा-हमारे बाप-दादा ग्राचारी हो गये थे। मुफ्ते याद हो ब्राया, लंकामें विभीषण भी होते है। गंगासिंहने जो बदरीनाथ-

पुराण सुनाया था, उसको सुनकर हमारे मैथिल पंडितको भी पता लग गया, कि वदरीनाथ भगवान् कलजुगी लड़के-लड़कियोंके सामने कोई ग्रच्छा उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकते।

संध्याको वदरीनाथके पंडा लोगोंने भी श्रपनी पंडा-पंचायतकी श्रोरसे "महान् लेखक राहुल सांकृत्यायनके सम्मानमें" चाय-पानका श्रायोजन किया। मुफे उस सम्मानसे भी श्रिधिक यह देखकर प्रसन्नता हुई, कि पंडा लोगोंकी नई पीढ़ी मेरे जैसे नास्तिककी पुस्तकें भी पढ़ने लगी है। चाय-पान क्या, वह तो मिठा-इयोंका एक श्रच्छा खासा भोज हो गया था, जिसमें इतने श्रादमी सम्मिलित हुए थे, जिनकी संख्या बायद ही कानूनकी मर्यादाके भीतर रही हो।

वदरीनाथकी स्रतिथिशाला दोमहला नया भवन है। कोठरियाँ साफ-सुथरी हैं स्रौर उनके साथ नहानघर-शौचालयका भी प्रवंध है। स्रलकनंदा उसके नीवेसे बहती है। निवासस्थान ऐसा था, स्रौर भोजनके लिए भगवान्का प्रसाद इतना स्वादिट मिलता था, कि यदि एक-दो महीने रहा जाता, तो भी स्रानंद ही स्रानंद था, लेकिन हम तो समयके बंदे ठहरे। जीवन इतना स्रारामसे बैठनेके लिए थोड़े ही पाया था। स्रगले दिन सबेरे वदरीनाथका दर्शन करना तै हुसा था।

#### ७. वदरीनाथ जी

१९ मई (१९५१ ई०)का सबेरा ग्राया । ग्राज वदरीनाथका दर्शन करना था । पहले ही गोविद्रप्रसाद नौटियाल ग्रौर कितने ही मर्भज्ञ पुरुषोंसे सुन चुका था, कि बदरीनाथकी मूर्ति बृढ़की मूर्ति है । यद्यपि कान ग्रौर ग्राँखमें चार ही ग्रंगुलका ग्रन्तर होता है, लेकिन ग्राँखकी वात सबसे प्रमाणिक समभी जाती है । सबेरे ७ वजे बदरीनाथका स्नान होना है, जिसके लिए उनकी मूर्तिको निरावरण (निवान) कर दिया जाता है । यही समय है, जब कि ग्रसली मूर्तिको देखा जा सकता है, श्रुंगार की हुई मूर्तिका तो केवल मुँह भर दिखलाई पड़ता है । वदरीनाथका मंदिर तीन भागोंमें विभक्त है । सबसे भीतर छोटासा गर्भगृह है, जिसके ग्रांतम छोरपर वदरीनाथ तथा दूसरी मूर्त्तिगाँ है । यहीं बाई ग्रोर रावल ग्रौर उनके सहायक डिमरी पुजारी बैठते हैं । गर्भगृहके वाहर छोटा सभामंडप है, जिसके वाहर एक ग्रौर कुछ बड़ासा मंडप है । प्रवेश करनेके दरवाजे बाहरी मंडपमें हैं । मध्यमंडपमें बहुत ग्रादिमयोंके खड़े होनेके लिए स्थान नहीं है, लेकिन मेरे लिए बगवाड़ी जीने ऐसी जगह बैठनेका इंतिजाम किया था, जहाँसे मैं सबसे नजदीकसे मूर्तिका दर्शन कर सकता था । मंदिर के भीतर दिनके प्रकाशके ग्रानेका रास्ता नहीं है,

लेकिन वहाँ चिराग जलते रहते हैं। कहते हैं, एक चिराग तो मंदिरका ५ट बंद हो जानेके वाद भी जलता रहता है। दीपकी बत्ती तेज कर दी गई थी, जिसमें मैं अच्छी तरहसे देख सकूँ। पहले वदरीनायकी मूर्तिका फोटो भी लिया जा सकता था, लेकिन कमीटीने मूर्तिकी पिवत्रताका स्थाल करके उसे बंद कर दिया। तेलके दीपककी तेज वित्तयोंके प्रकाशमें ४-५ फुटसे जितना स्पष्ट देखा जा सकता है, उतना मैं देख सकता था। वगवाड़ीजी दूरवीन भी ला रहे थे, लेकिन वह जरा देरमे पहुँचे, जब कि पौन घंटा अच्छी तरह देखकर मैं मंदिरसे चला आया था।

मॅंने जो देखा, वह यह था:---मूर्ति पद्मासनस्य है। उसका चेहरा तया एक हाथ खंडित है। चेहरेमेंसे दो-ढाई-इंच मोटा एक पत्थर निकल गया है, जिसके साथ दोनों ग्राँखें, नाक ग्रौर मुँह गायब हैं । प्रृंगार करते वक्त इस खाली जगहमें . चंदनपंक लगा दिया जाता है ग्रौर ग्राँखोंको भी कृत्रिम रूपसे वना दिया जाता है । दाहिने हाथमेंसे भी कुछ पत्थर निकल गया है । जान पड़ता है, दाहिना हाथ भूमिस्पर्श-मुद्रामें है। हम जानते हैं, बोधगयामें वज्र-ग्रासन मार कर दृढ़ संकल्पके साथ जत्र सिद्धार्थ गौतम बैठे, तो अपने दाहिने हाथकी ग्रँग्लियोंको पृथिवी की ग्रोर दिखलाते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी--या तो इसी ग्रासनपर मेरा शरीर सूख जायगा, नहीं तो मैं जिस तत्त्वज्ञानकी खोजमें हूँ, उसे प्राप्त करके ही उठुँगा । मुंभे मालूम होता था, वायें हायका भी थोड़ामा पत्थर निकल गया है, लेकिन इसे दूसरे प्रत्यक्षदर्शी नहीं मान रहे थे। वायाँ हाथ पैरके ऊपर है। ऐसी मूर्ति बुद्ध श्रीर तीर्थंकर महावीर इन दोनोंमेंसे एककी हो सकती है। मैं देख रहा था, छातीपर यज्ञोपवीतकी तरह पतलीसी रेखा पड़ी हुई है । इस बातका समर्थन वर्तमान रावल ग्रांर भूतपूर्व रावल श्रीवासुदेवजीने भी किया । इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया, कि मूर्ति वृद्धकी है । वदरीनाथकी मूर्ति अखंड रहनेपर बहुत सुदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं, उसके छाती, कमर ब्रादि सारे श्रंग विल्कुल ठीक अनुपानमें है । वर्तमान रावल चीवरके छोरको यज्ञोपवीत मानते हैं । ३० वर्षीसे नजदीकमें देखनेवाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्धकी मूर्ति मानते हैं। उन्होंने मारनाथ आदिमें जाकर वृद्धकी ऐसी मूर्नियाँ देखी है। सिरके पिछले सुरक्षित भागमें बुढ़की तरह ही वाल है, यह भी वह बतला रहे थे। इस प्रकार मूर्तिके वृद्ध-मूर्ति होनेमे संदेह नहीं । बदरीनाथकी दोनों बगलोंमें ग्रौर भी कितनी ही मुत्तियाँ है, जिनमें नारदकी धातु मूर्ति भी बुद्धकी मूर्तिसी मालूम होती है । वर्तमान रावल साहबने बतलाया, कि मूर्तिके पीठासनमें कुछ रेखायें हैं, जो फूल-पत्ते या ग्रक्षर हो सकते है।

मूर्तिके इतिहासके बारेमें बतलाया जाता है, कि पहले यह मूर्ति नारदकुंडमें फेंकी हुई थी, जहाँसे किसी शंकराचार्यने निकलवाकर उसे तप्तकुडके पास रख-वाया। पीछे गढ़वालके किसी राजाने उसके लिए वर्तमान मंदिर वनवाया। मंदिर १८वीं सदीके उत्तरार्घमें बना । इस सदीके पूर्वार्घ (१७४१-४२ ई०)में लूट-मार करते रुहेले बदरीनाथ तक पहुँचे थे। उससे भी पहले १६वीं सदीके उत्त-रार्द्धमें ग्रकवरके एक भूतपूर्व ग्रफसर टुकड़िया हुसेन खाने भी काफ़िरोंके विरुद्ध धर्म-युद्ध कर, कुमाऊँ-गढ़वालके मंदिरोंको लुट मुनियोंको तोड सवाब हामिल किया था । लेकिन टुकडियाके वारेमें नहीं कहा जा सकता, कि वह वदरीनाथ तक पहुँचा । गढ़वालमें इन दो मूर्तिभंजक टोलियोंका ग्राना इतिहाससे सिद्ध है। इनमेंसे एक तो अवश्य ही बदरी-केदारनाथ तक पहुँची, नहीं तो हिंदू-मूर्नियोंको नाक-कान तोड़कर किसने खंडित किया ? इससे पहले एक ग्रीर भी मूर्तियों ग्रीर मंदिरोंकी ध्वंस-लीलाका पता लगता है, जिसका शिकार यह वृद्ध मूर्ति हुई। तिब्बती इतिहाससे मालूम है, कि ६५०-८५० ई०में (प्रायः २०० वर्षों तक) यह भूखंड तथा नेपालसे लेकर कश्मीर तकका सारा हिमालय तिब्बतके श्राधीन था। एक शताब्दी तक चीनी तुर्किस्तानका भी स्वामी तिब्बत रहा। वैसे भी उस समय हिमालयमें नेपालकी तरह बौद्ध धर्मका बहुत प्रचार था, लेकिन तिब्बती शासकोके बौद्ध धर्ममें बहुत अनुराग होनेके कारण इस समय केदारखंडमें श्रीर भी श्रधिक बौद्ध विहार बने । ९वीं सदीके मध्यमें तिब्बर्ता साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा, उसी समय यहाँसे भी तिब्बती शासन खत्म हुम्रा जान पड़ता है। स्वदेशी विद्रोहियोंका विदेशी शासनके साथ जो संघर्ष हुम्रा, उसमें शासकका धर्म होनेके कारण बौद्ध धर्म भी पिस गया। यही कारण है, जो कुमाऊँ श्रीर गढ़वालमें बौद्ध मूर्त्तियोंका इतना श्रभाव है। कुमाऊंके द्वाराहाट, बैजनाथ, वागेश्वर जैसे स्थानों में सैकड़ों खडित मूर्त्तियोंके रहते हुए भी कोई बुद्ध मूर्त्ति नहीं मिलती। वागेवश्रकी दो मूर्तियोंपर ग्रासन मारे बुद्ध मूर्ति होनेका संदेह होता है, लेकिन मंदिरमें श्राग लगनेसे उनका ग्रगला भाग इतना ग्रधिक नष्ट हो गया है, कि केवल रेखाओंसे ही बुद्ध-मूर्ति होनेका अनुमान होता है। गढ़वालमें केवल तीन बौद्ध मृत्तियाँ या स्तूप मिले हैं, जिनमें बाड़ाहाट (उत्तरकाशी)में दत्तात्रेयके नामसे पूजी जाती धातुकी खड़ी बुद्ध-मूर्तिमें संदेह नहीं है। जिस राजा नागराजने इस मूर्तिको बनवाया था, वह पश्चिमी तिब्बतमें ११वीं सदीके ग्रारंभमें शासन करता था। मंदािकनी-उपत्यकामें नालाचट्टीके मंदिरके वाहर एक बौद्ध पाषाण स्तूप है, इसके

भी बौद्ध होनेमें संदेह नहीं है। यदि तुंगनाथ ग्रौर वदरीनाथ (नारद)की धातु मूर्तियोंको छोड़ दिया जाय, तो तीसरा चिन्ह बदरीनायकी बुद्ध-मूर्ति है। तप्त-कुडके नीचे अलकनंदाका ही एक भाग नारदकुंड है। यहाँ एक चट्टानके कुछ भीतर होकर ग्रलकनंदाका पानी बहता है, जिसके कारण वहाँ पानीके कुंडवाली एक गुहासी वन गई है। आजकल बर्फके बहुत पिघलनेसे धाराका पानी कुंडके मुँहतक भरा हुम्रा था, लेकिन वर्षाके बाद जब घार कम हो जाती है, तो कुंड ऊपरसे कुछ खाली हो जाता है भ्रौर उसमें भ्रासानीसे उतरा जा सकता है । भूतपूर्व रावल, श्रीवगवाड़ीजी तथा दूसरे भी बहुतसे सज्जन कहते थे, कि नारद कुंडमें ग्रब भी क्छ मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। रावल वासुदेवजी तो कह रहे थे : ग्रपने ३० वर्षके वदरीनाथके संबंधके समय वर्षाके श्रंतमें कितनी ही वार मै नारदकुंडमें स्नान करने गया । मेरे साथियोंने कहा था, कि मुँहमें तेलका कुल्ला लेकर कुंडमें उतर-कर यदि पानीपर तेल फेंक दें, तो अधिरी गुफामें कुछ अधिक प्रकाश हो जाता है, फिर मूर्तियाँ देखी जाती हैं । मैंने वैसा ही किया, ग्रौर वहाँ लेटी हुई मूर्तियाँ देखीं। वदरीनाथकी वर्तमान मूर्त्ति पहले नारदकुंडकी ही मूर्त्तियोंके बीचमें थी। सेकेटरी साहबका मैंने ध्यान म्राकिषत किया भ्रौर उन्होंने कहा, कि पानी कम होनेपर मै मूर्तियोंको ढुँढ़वाऊँगा।

वदरीनाथकी मूर्तिके वारेमें मेरी निम्न कल्पना है: ९वीं शताब्दीमें तिब्बती शासनको हटानेके लिए तिब्बतियोंसे स्थानीय सामन्तीका संघर्ष हुन्ना। उस समय वहुतसे बौद्ध मंदिर श्रौर मूर्तियाँ नष्ट की गई। उन्हीं नष्ट हुई मूर्तियोंमें यह वर्तमान वदरीनाथकी मूर्ति भी है, जिसे नारदकुंडमें फेंक दिया गया था। माणावाली परंपरा जब इसके बुद्ध-मूर्ति होनेकी वात करती है, तो उसका इशारा ९वीं शताब्दीके यहाँके विहार श्रौर मूर्तियोंकी श्रोर है। बौद्ध मूर्तिको हटा देनेपर वहाँ उसी समय या वादमें वासुदेव या बदरीनाथका मंदिर किसी कत्यूरी राजाने बनवाया होगा, यदि वह पहलेसे नहीं था। यदि दुकड़िया हुसन खाँ यहाँतक पहुँचा, तो १६वीं सदीके चौथे पादमें उसने उस समयकी मूर्तिको नष्ट किया, नहीं तो १७४१-४२ ई०में रहेलोंने मंदिरको लूट श्रौर नष्ट-भूष्ट करके मूर्तिको तोड़ डाला, श्रौर तत्कालीन बदरीनाथकी मूर्ति भी नारदकुंडमें पहुँच गई, जहाँ कि वर्तमान वदरीनाथक्ष्पी बुद्ध-मूर्ति अपने श्रौर साथियोंके साथ पहिलेसे पड़ी शी। नारदकुंड एक प्रकार बौद्ध श्रौर बाह्मण मूर्तियोंका समाधि-स्थान वन गया था। पीछे किसी संन्यासीने परंपराको सुनकर नारदकुंडसे मूर्ति निकलवानेका प्रयत्न किया। उस वक्त पीछे फेंकी हुई

बदरीनाथकी मूर्ति न मिलकर पुरानी बुद्ध-मूर्ति हाथ ग्रा गई। किसी पंडितको यह स्याल नहीं ग्राया, कि यह बुद्धकी मूर्ति है। कहा जाता है, मूर्ति कुछ दिनोंतक ऐसे ही रखकर पूजी जाती रही, फिर जब गढ़वालके किसी राजाने मंदिर बनवा दिया, तो वहाँ स्थापित कर दी गई। यह हम नहीं कह सकते, कि बदरीनाथकी पुरानी मूर्ति नारदकुंडमें ग्रवंश्य ही होगी। यदि नारदकुंडमें फेकी गई, तो उसे वहाँसे मिलना चाहिए ग्रौर यदि ग्रवक्तवंदाकी धारमें इधर-उधर हटकर फेंक दी गई, तो उसका मिलना ग्रसंभव है। जो भी हो, बदरीनाथके इतिहासपर ग्रौर प्रकाश डालनेके लिए नारदकुंडकी मूर्तियोंको निकालना ग्रावंश्यक है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

वदरीनाथके कार्यालयके सभी कागजपत्र अधिकतर जोशीमठमें रहते हैं। तो भी यहाँ मौजूद बहियाँ १७वीं सदीतक जाती हैं। यदि मंदिरके सभी कागजपत्रोंका अनुसंधान किया जाय, तो मुसलमानोके आक्रमणोंके वारेमें वहुत कुछ पता लग सकता है। गढ़वालके आधिक और सामाजिक इतिहासकी सामग्री इन कागजोंमें वहुत मिलेगी। यदि कोई विश्वविद्यालय अपने एक छात्रको इसी विषयपर डाक्ट्रेट देवे, तो इन बहियों और कागज-पत्रोंमें छिपी वहुतसी ऐतिहासिक वात प्रकाशमें आ सकती हैं। पांडुकेश्वरके ताम्रपत्र तो नहीं मिल सके, किंतु पंडित रुद्रदत्त पंत द्वारा की हुई उनकी प्रतिलिप मंदिर-कार्यालयमें थीं। उनकी शुद्धतापर पूरा विश्वास तो नहीं किया जा सकता, किंतु दूसरी प्रतिलिपियोंकी अपेक्षा वह अधिक शुद्ध हैं, इसमें संदेह नहीं। मैंने उनको उतार लिया। सेकेटरी साहब और उनके सहायकने वचन दिया, कि जोशीमठमें जितने कागज-पत्रोंके कूड़ा-करकट हैं, हम उनको सम्भालकर रखवा देंगे।

दोपहरसे पहले ही मैंने माणा गाँवको भी देख म्राना चाहा। कलकत्तेके डाक्टर हिमांशु घोष भी शाथ थे और गंगासिंह दुरियालके बिना तो हमारी यात्रा ही पूरी नहीं हो सकती थी। गाँवके पासवाला भूलापुल म्रभी तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए म्रलकनंदा पार होकर जानेका निश्चय किया गया। माणावाले लोग जाड़ोंके लिए नीचे चले गये थे। म्रब वह ऊपर म्राने लगे थे। स्त्रियाँ पीठपर कंडी या वच्चोंको लिये तकलीसे ऊन कातती सज-घजकर म्रा रही थी। मैंने उनकी विचित्र पोशाकके लिए फोटो लेना चाहा, लेकिन उसमें लौटते वक्त पांडुकेश्वर हीमें ही सफल हो पाया। पूरी तरह तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो कुर्ती या साड़ी मारछानियाँ पहनती हैं, वह म्रासपासकी दूसरी पहाड़ी स्त्रियोंकी भी पोशाक हैं। कानमें कई बालियाँ, नाकमें वड़ा नत्थ, गलेमें हॅसली, कुमाऊँ-गड़-

वालके स्राम स्राभूषण हैं। शिरपरकी स्रोढ़नी भोटांतिक स्त्रियोंका विशेष चिन्ह है, जिसमें ललाटके ऊपर मुईका किया हुआ। सुन्दर काम बहुत आकर्षक मालूम होता है। मैं उस कामको अपने फोटोमें नहीं ला सका। मुफे संदेह है, कि यह प्राचीन कत्यूरी सामन्तों और राजाओंकी रानियोंका विशेष परिधान रहा होगा। यह सूती कपड़ेका होता है और पीछेकी तरफ एड़ीतक लटकना रहता है। सर्दी रोकनेमें इससे कोई सहायता नहीं मिलती। पहले सजानेके लिए जो वस्त्र कत्यूरी रानियाँ इस्तेमाल करती थीं, वहीं अब भोटांतिक स्त्रियोंकी सज्जाके रूपमें रह गई है।

माणा कोई सौ परिवारोंका गाँव होगा । यह बिल्कुल तिब्बतके गाँवों-जैसा 🏌 मालूम होता है, फर्क इतना ही है, कि यहाँ मिट्टीकी छतें नहीं है। गाँवमें हमें वहाँके स्कूलके मास्टर तथा कुछ ग्रौर सज्जन मिले। ग्रभी बहुतसे घरोंमें ताले पड़े हुए थे। स्कूल स्रभी जमा नहीं था। गाँवके स्रागे सरस्वती (स्रलकनंदा-की बड़ी शाखा) पर एक वड़ी चट्टान पुलकी तरह पड़ी हुई है। लोगोंने इसका नाम भीमसेनका पुल रख लिया है। ऐसा ही पुल कुछ दूर ग्रागे भी है। तिब्बत-का रास्ता सरस्वतीके किनारे-किनारे जाता है। माणा गाँववाले बड़े चितित थे। जान पड़ता है, बटरीनाथका काम बढ़नेके कारण माणावालोंने तिब्बती व्यापारके प्रति कुछ उपेक्षा कर ली, जिसके कारण उन्हें वह सब व्यापारिक सुभीते नहीं मिले, जो कि नेलङ् (गंगोत्री), नीती (धौलीगंगा), जोहार, ब्याँस ग्रीर दरमाके भोटां-तिक लोगोंको प्राप्त हैं। भ्रौरोंकी ग्रपनी-ग्रपनी मंडियाँ तिब्बतमें निश्चित हैं, किंतु माणावालोंकी कोई अपनी मंडी नहीं है। इस साल तिब्बतमें कम्युनिस्तोंके श्रानेकी जो श्रफवाहें उड़ रही थीं, उनसे भी इनकी चिता श्रौर बढ़ गई थी। कम्यू-निस्त पश्चिमी तिब्बतमें पहुँचकर हमारे व्यापारमें बाधा डालेंगे, उनकी यह धारणा पीछे गलत सिद्ध हुई। पीछे जो लबरें व्यापार करनेवालोंने भेजीं, उनसे मालूम हुम्रा, कि कम्यूनिस्त सैनिकोंका बर्ताव बहुत ग्रच्छा था। इतना ग्रच्छा, कि कुछ लोग तो भय करने लगे हैं, कि कम्पूनिस्त इसी वहाने हमारे लोगोंका भन फेरना चाहते हैं। लेकिन जिस वक्त मैं माणामें था, उस वक्त चीन श्रीर तिब्बतका समभौता नहीं हुग्रा था। वैसे तो पश्चिमी तिब्बतमें वरावर ही डाक्योंका जोर रहता है, लेकिन इस साल राजनीतिक अवस्थाके अनिश्चित होनेके कारण उनका उपद्रव वहुत ग्रधिक होता, इसमें संदेह नहीं। हमारे सभी भोटांतिक व्यापारी ग्रपने हथियारोंके वलपर ही ग्रात्मरक्षा करते रहे हैं। इस साल तो उन्हें ग्रौर भी हथियारोंकी ग्रवश्यकता थी। भारत सरकारसे प्रार्थना

करनेपर भाणा गाँवके सौ परिवारोंके लिए केवल तीन बन्द्कें मिलीं। उन्हें कमसे कम पंद्रह बन्दुकोंकी अवश्यकता थी । नीतीवालोंको ५० बन्दुकोंकी जरूरत थी पर मिक्तलसे उन्हें १०-१२ बन्दुकें मिलीं। एक दूनरे गाँवका बद्ध कह रहा था-भाल हमारे यहाँ खेतीको वचने नहीं देते । हमने बहुत कोशिश की, कि एक बन्दूक-का लाइसेंस मिल जाय, लेकिन वह नहीं ही मिला। समभमें नहीं श्राता, श्रंग्रेजोंके जमानेका हथियारोंका कानून जैसाका तैसा स्वतंत्र भारतमें क्यों लागु है ? कांग्रेसने वर्षों प्रस्ताव पास किये, कि हथियारका कानून उठा दिया जाय और भारतके प्रत्येक नागरिकको हथियार रखनेका अधिकार हो । लेंकिन कांग्रेसकी सरकारने शासनकी बागडोर सम्भालते ही अपने सब पुराने प्रस्ताव भुला दिये। जान पड़ता है, म्राजके शासक भी अपने देश-बन्धुमोंसे उसी तरह डर रहे हैं, जैसे विदेशी शासक। हमें इस बातका जबर्दस्त ग्रान्दोलन करना चाहिये, कि ग्रंग्रेजों के समयसे चले स्राये हथियार-कानूनको उठा दिया जाय। बंदूक स्रौर पिस्तौल का ग्राजके युद्ध हथियारोंमें वही स्थान है, जो कि भाले ग्रीर तलवारका । चोरों भ्रौर डाकुभ्रोंको निहत्था भ्राप नहीं बना सकते । श्राये दिन बंदूक भ्रौर पिस्तौल ले-लेकर डाका डालनेकी खबरें अखवारोंमें छपती रहती हैं, फिर साधारण नाग-रिकोंको हथियारसे वंचित रखकर हिस्र मन्ध्योंके मुँहमें डालना कहाँतक उचित है ?

माणावाले यह भी कह रहे थे, कि पुराने जमानेमें हमारे लोग जाड़ोंमें नीचे चले जाते थे। उस समय जंगल वहुत थे, जिनमें चरते हमारे ढोर और भेड़- बकरियोंसे माल ढोना जीविकाका एक अच्छा माधन था, लेकिन आजकल मोटरों- के चल जानेसे हमारा वह रोजगार छिन गया। जंगलोंकी जगह खेत वन जानेसे गाँववाले हमारे ढोरोंके चरनेमें वाया डालने हैं। अब वहाँ जाना बेकारका कष्ट उठाना है। घाट और पांडुकेश्वरके पामके जंगलोंमें अगर अपना मकान वनाने भरके लिए हमें जगह मिल जाय, तो हम पचासों मीलकी मंजिल मारनेसे बच जायें। में नहीं समभता, घाट या पांडुकेश्वरमें जंगलातकी भूमिमेसे २५-५० एकड़ दे देनेसे सरकारको भारी हानि होगी। वस्तुतः जहाँ यह लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, वहाँ देवदार जैमे कीमती वृक्षोंका जंगल भी नहीं है। लेकिन सरकारकी मशीन तो अब भी वहीं पुरानी है, जिसमें जनताके काटकी और केवल व्याख्यानोंमें सहानुभूति दिखलाई जाती है। मुभे विश्वास है, अगर गाँववाले मिलकर प्रयत्न करें, तो उनकी उचित माँग मान ली जायगी।

जब हम माणासे लौट रहे थे, तो एक बहुत मोटेसे पुलिस दारोगा साहब कान्सटेबलके साथ माणाकी ग्रोर जाते दीख पड़े। तिब्बतमें कम्यूनिस्तोंके ग्रानेका माणावालोंको पहला फल मिलने जा रहा था, उनके गाँवमें पुलिस थानाका स्थापित होना। गाँववालोंको लकड़ीके ग्रत्यन्त ग्रभावके कारण वैसे ही घरोंकी कमी है, इसपर पुलिसवाले ग्रपने रहनेके लिए भी उन्ही घरोंमें स्थान वनाना चाहते हैं। दारोगा साहब घर देखने जा रहे थे। दारोगा साहबके मोटेचौड़े शरीरको देखकर मुभे तो उपरके ग्रफसरोंकी बुद्धिपर ग्राक्चर्य ग्राया। भला पहाड़की चढ़ाई-उतराईके लिए क्या यही शरीर उपयुक्त था! मालूम हुग्रा, कान्सटेबल भी दूरके भेजे गये हैं। पूछनेपर यह जानकर संतोष हुग्रा, कि कमसे कम एक स्थानीय ग्रादमी हुभाषियाके रूपमें रख लिया गया है। यदि भाषांस सर्वथा ग्रपरिचित ग्रादमी ही यहाँ रख दिये जाते, तो ग्राव्चर्य करनेकी बात नहीं, ग्रंथेर नगरी जो ठहरी।

# ८. मसूरी वापस

२० मई (१९५१ ई०)को सबेरे ही चलना था। बर्फ पिघल जानेपर पहाड़ोंमें जहाँ-तहाँ घास निकल ग्राती है, यद्यपि वह वर्षाकी जैसी बड़ी नहीं होती, तो भी काफी होती है। बदरीनाथके लोग ग्रपने घोड़ोंको घरमें रखनेकी जगह चरनेके लिए पहाड़ोंमें छोड़ देते हैं ग्रीर महीनों उनकी खोज-खबर नहीं लेते। मंदिरका घोड़ा भी इसी तरह छोड़ा हुआ था। वह घोड़ोंकी जमातमें चरते-चरते कहीं दूर निकल गया था, इसलिए शामको उसे पाये बिना ही गंगासिंह लौट ग्राये। भ्राज बड़े तड़के चलनेंकी सलाह थी, वह पूरी नहीं हो सकी ; बल्कि, संदेह होने लगा, कि शायद श्राज न चल सकेंगे। श्राजके लिए कामका कोई प्रोग्राम भी नहीं था, इसलिए दिन काटना मुश्किल होता । सेक्रेटरी साहबने ग्रौर भी ग्रादमी भेजे और ९ बजे घोड़ा ग्रा गया। वह ग्रच्छी जातका टांघन था। देखकर कुछ डर भी मालूम होता था, लेकिन घोड़ा जितना देखनेमें तगड़ा मालूम होता था, उतना चंचल नहीं था। सेकेटरी साहब श्रीपुरुषोत्तम बगवाड़ी, उनके सहायक तथा सभी लोगोंका सौहार्द ग्रौर साहाय्य मुक्ते प्राप्त हुग्रा था। मैने यह भी देखा, कि मंदिरके संबंधमें उनकी व्यापक दिलचस्पी है। जहाँ पूजा-पाठ ग्रौर यात्रियोंके श्रारामके बारेमें वह हर तरहकी सहायता करनेके लिए तैयार रहते हैं, वहाँ कला श्रौर पुरातत्त्वकी तरफसे भी वह उदासीन नहीं हैं। मैने बगवाड़ीजीके सामने जब सुभाव रक्खा, तो मालूम हुम्रा, कि वह पहले हीसे कुछ इस तरहकी वातें सोच रहे थे। मैंने कहा बदरी-केदारके यात्रा-क्षेत्रमें पुरातित्विक महत्त्वके बहुतसे मदिर, मित्याँ ग्रौर शिलालेख हैं। हेलङ्के सामने उरगम-उपत्यका, तथा मध्य-मेश्वरकी भाँति कितने ही और भी ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ यात्री नहीं जा सकते। कालीमठ जैसे मंदिर (जो रास्तेसे ढाई तीन ही मीलपर है) में इतना मह-त्त्वपूर्ण कत्यूरी शिलालेख और मास्टरपीस हरगौरीकी मूर्त्ति है, लेकिन उनका पता मुभी वहाँ जानेसे पहले नहीं था। एक अच्छे फोटोग्राफर द्वारा यदि किसी पुरातत्त्वमें दिलचस्पी रखनेवाले विद्वान्के साथ मंदिरों, मूर्तियों श्रौर शिला-लेखोंका फोटो-छाप उतरवा लिया जाय, तो वड़ा काम होगा । कमीटीकी तरफसे श्राप उनका एक अच्छा अलबम छपवा सकते हैं, जिससे लगा हुआ पैसा आसानीसे निकल ग्रा सकता है। हाँ, फोटोग्राफर पहाड़का होना चाहिये, नहीं तो दूरारोह रास्तोंमें वह जाना पसंद नहीं करेगा। पीछे मुफ्तमे बात हुई, तो अपनी कला श्रौर इतिहास संबंधी लगनके लिये प्रसिद्ध बैरिस्टर मुकुंदीलालजी तैयार दीख पड़े । श्राजकल देहरादूनमें काम करते बहुत कुशल फोटोग्राफर तरुण गंगासिह विरोरिया भी इस कामके लिए तैयार मिले, लेकिन और कामोंमें व्यस्त होनेके कारण मैं इससे पहले इसकी मुचना बगवाड़ीजीको नहीं दे सका । मुभ्ने विश्वास है, वह नारदकुडसे मित्तयोंको निकलवाने तथा इस फोटोके कामको ग्रवश्य करायेंगे।

वदरीनाथमें मैं दो दिन तीन रात रहा, किंतु इतने ही समयमें इतना हेलमेल हो गया कि सचमुच ही चलते वक्त कुछ सूना-सूनासा मालूम होता था। दोपहर-का भोजन सिंध-पंजाब-क्षेत्रमें करना था। भगतजीने वहाँ भोजन पहले हीसे तैयार कर रसा था। ११ वजे हम बदरीनाथपुरीसे प्रस्थान कर सके। यह जानकर प्रसन्नता हुई, कि गंगासिंह दुरियाल हमारे साथ घोड़ा लेकर जा रहे हैं। नीती जानेका बड़ा श्रच्छा साधन और सुश्रवसर मिला था, लेकिन एक तो श्रभी नीती-वाले धीरे-धीरे नीचेसे अपने घरोंकी श्रोर जा रहे थे, इसलिए श्रभी वहाँके बहुतसे गाँव निर्जन ही होंगे, यह विचार वाधक हो रहा था। दूसरे रास्तेके कई महत्त्व-पूर्ण स्थानोंके छोड़ देने तथा श्रादिबदरी तक जानेका स्थाल भी छोड़ देनेसे मनमें उतना उत्साह नहीं रह गया था, इसलिए नीतीका स्थाल छोड़ना पड़ा। लोगोंसे पूछनेपर यह मालूम हो गया था, कि वहाँ किसी वौद्ध पुस्तक, मूर्त्ति या श्रवशेषके मिलनेकी संभावना नहीं है, तो भी यदि कोई समानधर्मा सहयात्री होता, तो मैं नीती श्रवश्य जाता।

रास्ता उतराईका था । ऐसी जगह घोड़ेपर चलना मैं पसंद नहीं करता, इस लिए गंग।सिंहको स्रानेके लिए कहकर स्रागे-स्रागे पैदल ही चल पड़ा । हनुमान

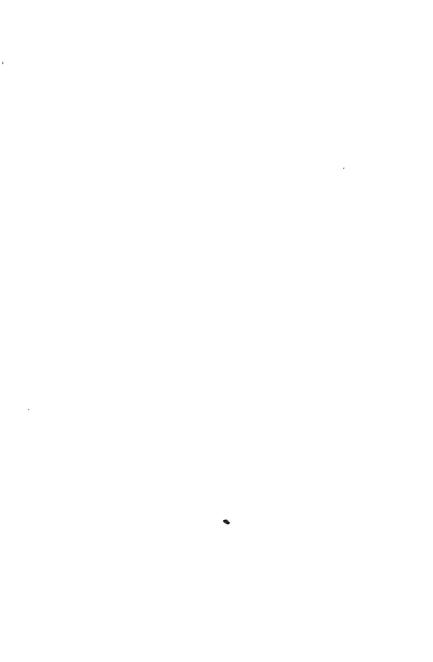



१९: बदरीनाथ धाम (पृष्ठ ४७०)



२०. बदरीनाथ-मारछा तरुणी (पृष्ठ ४८३)

चट्टीमें नहीं ठहरा और सीघे हरियालीकी भूमि ढूँढ़ते विनायक चट्टीपर पहुँचा। अब गंगासिहके साथ साथ ही चलना अच्छा मालूम हुआ। यहीं माणावाले मास्टर और कुछ और आदमी मिल गये। उन्होंने नदीपार सामनेकी वन-भूमिको दिखलाकर कहा: यदि वहाँ जगह मिल जाय, तो हम माणावाले जाड़ोंके लिए अपना घर यहीं बना लें। जगह ६००० फुटसे कुछ ऊपर थी। आसपास बारहों मास बसनेवाले लोगोंके गाँव हैं, इसलिए घुमन्तू जीवन छोड़नेके लिए तैयार माणावालोंके लिए यह बहुत अनुकूल और समीपकी भूमि है। गंगासिहके आ जानेपर आगे बढ़े। पांडुकेश्वरमें जरासा ठहरे। मैं किसी मारछानी महिलाका जातीय आभूषण और पोशाकके साथ फोटो लेना चाहता था। उसकी साध यहाँ पूरी हुई। एक तरुणी उनी कपड़ा बुन रही थी। -उसने फोटो लेनेका विरोध नहीं किया। बादल आसमानमें छाये हुए थे, इसलिए और अच्छे फोटोकी उम्मीद तो नहीं थी, तो भी पीछे यह देखकर प्रसन्नता हुई, कि फोटो आ गया है।

पौने ५ बजे हम घाट चट्टीपर पहुँचे ग्रर्थात् बदरीनाथसे १३ मील नीचे उतर आये थे। आज जोशीमठ पहुँचनेकी संभावना नहीं थी, और इससे अच्छी चट्टी स्रागे नहीं थी। घोड़ेकी घासका भी प्रश्न था। ग्रागे साढ़े ६ मील चलकर जोशीमठ पहुँचनेपर ही घासका प्रबंध हो सकता था। यही सब सोचकर आज इसी चट्टीमें विश्राम करनेका निश्चय किया। घाटतक ग्राज पैदल ही ग्राये थे, यद्यपि उतराईमें कहीं-कहीं सवारी कर सकते थे, लेकिन मुभे पैदल चलना ही पसंद श्राया। सबसे पहले घोड़ेकी घासका प्रबंध करना था, दाना तो दूकनदारके पास महँगा या सस्ता मौजूद था। गंगासिंह जब तीन रुपयेकी धास पीठपर लादे श्राये, तब मालूम हुन्ना, कि यहाँ रुपया मील घोड़ेका किराया देना श्रधिक नहीं है। सब घास एक शामके ही लिए पर्याप्त हुई। गंगासिंह ग्रपने ४० सालके जीवनमें जो भी कथा पूर्वजोंसे सुनते श्राये थे, उसे सुना रहे थे। कह रहे थे, वदरीनाथ मंदिरसे संबंध रखनेवाले लोगोंके चार थोक हैं, जिनमें माणाके मारछा सबसे पहले ग्राते हैं, फिर पांडुकेश्वरके ग्रासपासके गाँवोंमें रहनेवाले हम दुरियाल हैं, जोशीमठवाले जोशियाल तीसरे हैं और चौथे डिमरी (सरोला ब्राह्मण)। यह क्छ म्राञ्चर्यसा मालुम होता है, कि चार थोकोंमें देवप्रयाग-निवासी बदरीनाथके पंडे नहीं गिने जाते। देवप्रयागके पंडोंकी गढ़वालके बाह्मणोंमें एक स्रलग ही श्रेणी है। उनके विवाह महाराष्ट्र और दूसरे ब्राह्मणोंसे भी होते स्ना रहे हैं। उनका बडा गाँव नीचेके तीर्थयात्रियोंके ग्रानेके रास्तेमें पड़ता है, इसलिए यात्राके

महत्त्वको वह समभ सकते थे। यही कारण है, जो जोशीमठके नीचे रहनेवाले डिमरी ब्राह्मण चार थोकोंमें एक होनेपर भी बदरीनाथके रसोइया और सहायक पुजारी ही रह गये, धनकी खान नीचे वालोंकी पंडागिरी उनके हाथमें नहीं आई। चारों थोकोंके लोग बदरीनाथ धाममें अलिखित कुछ विशेष अधिकार रखते हैं, उनके पास बहुतसी अलिखित परंपरायें भी हैं, जिनका उल्लेख शायद बदरीनाथकी पुरानी बहियोंमें मिले। िकसी अनुसंधानकर्ताके लिए यह एक अच्छा विषय है, किंतु हमारे यहाँ जिस तरह नून-तेल-लकड़ीकी चिंता पहले ही सिरपर सवार हो जाती है, तथा युनिविसिटीकी डिग्री पाते ही विद्याकी समाप्ति समभ ली जाती है, उसके कारण इन बिखरे हुए रत्नोंको परिश्रमके साथ जमा करनेवाले तरुण मिलने मुश्कल हैं।

घाट चट्टीसे मील भर ऊपरसे हेमकुंडका रास्ता ग्रलग होता है। श्रलकनंदा-पर एक साधारणसा भूला-पुल बना हुग्रा है। वहाँसे बिट्या घाँघरिया गाँव (६ मील) तक भ्युँढार नदीके किनारे-किनारे जाती है। वहीं ग्राखिरी गाँव है। घाँघरियासे एक रास्ता फूलोंकी उपत्यका भ्यूँढार या "नंदनवन"को जाता है, जहाँ वर्षामें सैकड़ों तरहके फूल खिलते हैं ग्रीर दूसरा रास्ता लोकपाल कुंडकी ग्रोर जाता है। लोकपालकुंडको हेमकुंड कहकर ग्रब सिक्खोंने ग्रपना तीर्थ बना लिया है। ढूँढ-ढाँड़कर ग्रंथसाहेवसे इसके प्रमाण निकाल लिये गये हैं, कि गृह गोविद-सिहने पहले जनममें इसी जगह तपस्या की थी।

२१ मईकों हम ५ बजेसे भी पहले रवाना हुए। धौलीपार दो मीलकी चढ़ाई घोड़ेकी सवारीसे करके ७ बजेके करीब हम जोशीमठ पहुँच गये। यहाँके मंदिरोंको तो जाते वक्त देख चुके थे, हाँ, भूतपूर्व रावल श्रीगोविन्दन्से बात करना जरूरी था। उनकी बहुजताके बारेमें दूसरोंके मुँहसे भी सुन चुका था। वह इसीलिए रावल पदसे च्युत कर दिये गये, क्योंकि उन्होंने किसी पहाड़ी तरुणीसे ब्याह कर लिया। लोग श्राशा रखते हैं, कि रावल लोग विश्वामित्र-पराशर-प्रभृति वातांबु-पर्णाशन महर्षियोंके शिरपर भी पैर रखकर श्रखंड ब्रह्मचर्य पालन करें। गोविन्दन्जी श्रीरोंकी श्रपेक्षा श्रधिक ईमानदार थे, जो श्रपनी संतान श्रौर पत्नीके प्रति श्रपने उत्तरदायित्वको खुलकर स्वीकार करना चाहते थे। इसीका उनको दण्ड मिला, जो उन्हें रावल पदसे हटा दिया गया। मुक्तसे जब किसीन इस बातकी शिकायत की, तो-मैंने उन्हें बतलाया, कि रावलने किसी क्षत्रिय-कन्यासे ही तो ब्याह किया। मलाबारमें नम्बूतिरी ब्राह्मणोंमें यह श्राम रवाज है। वहाँ नम्बूतिरी ब्राह्मणोंके बड़े लड़केको ही बापकी संपत्ति श्रौर श्रपनी

जातिमें विवाह करनेका श्रिधकार होता है। छोटे लड़के नायर-कन्याश्रोंसे दायित्वहीन विवाह-संबंध करते हैं। इसके कारण उन्हें जातिच्युत नहीं होना पड़ता। रावल गोविन्दन्ने कोई नियमोल्लंघन नहीं किया, यदि उन्होंने किसी क्षत्रिय-कन्यासे विवाह कर लिया। रहा यह, कि जो श्रखंड ब्रह्मचारी नहीं, उसे वदरीनाथकी मूर्त्तिको हाय लगाना नहीं चाहिये, यह केवल भोलेपनकी बात है। श्राजतक हुए रावलोंमेंसे शायद कोई भी ऐसा नहीं हुश्रा होगा। हाँ, रावलोंकी निरंकुशता श्रवश्य उठ जानी चाहिये थी, जो कि कमीटीकी स्थापना द्वारा हो गई।

रावल गोविन्दन् कूपमंडूक नहीं हैं। उनको देश-दुनियाकी खबर है। भारतके दक्षिणी छोरमें जन्म लेकर बचपन हीमें छोटे भाई होनेके कारण अपने किसी संबंधीके साथ हिमालयमें चले आये। उनसे देरतक बातें होती रहीं। उनका कहना है: (१) नारदकुंडमें और भी मूर्त्तियाँ है, (२) बदरीनाथकी मूर्त्ति नि:संदेह बुद्धकी मूर्त्ति है, और वह पद्मासनस्थ है। बाँह भी छिली हुई है। सामनेसे मुँहका एक टुकड़ा निकल गया है, जो शायद कहींपर मौजूद है, जनेऊकी भाँति चीवरकी रेखा है, कान लंबे हैं, अविशिष्ट शिरोभागमें केश हैं, (३) वह मेरी इस रायसे सहमत थे, कि प्राचीन मूर्त्तिके नष्ट होनेपर पहलेसे फेंकी खंडित बुद्ध-मूर्ति नारदकुंडसे निकालकर स्थापित की गई, (४) यह मूर्त्ति कलाकी दृष्टिसे बहुत ही सुन्दर रही होगी, (५) जोशीमठमें उन्होंने सूर्यकी कोई और दूसरी खंडित मूर्त्तियाँ देखी थी, जो अब नहीं हैं; (६) जान पड़ता है, उन्हें उठा ले गये; (७) तपोवनमें कितनी ही खंडित मूर्त्तियाँ और मंदिर हैं (उनके बारेमें मैंने बतलाया, कि यह एहेलोंकी करतूत है), (८) थोलिङ्मठ (पिरुचमी तिब्बत) से प्रतिवर्ष भेंटके साथ चिट्ठी आती है, जिसमें बदरीनाथको 'अपना देवता' लिखा रहता है।

वार्तालापमें हमें रस आ रहा था, लेकिन मुफ्ते चलना भी था, इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी। खनोल्टी छोटीसी चट्टी है। विश्वास नहीं था, कि यहाँ बढ़िया चावल खानेको मिलेगा। गंगासिहने भोजन बनाया। भोजनोपरान्त थोड़ा विश्वाम किया और फिर चल पड़े। यदि कल जोशीमठ पहुँच गये होते, तो आज शामतक बड़ी आसानीसे चमोली पहुँच जाते। घाटसे आकर जोशीमठमें बात करनेमें भी काफी समय लग गया, इसलिए २१ मील चलकर गरुड़गंगामें आज रात्रिके लिए विश्वाम करनेका निश्चय करना पड़ा। चट्टियोंमें घंटा-डेढ़-घंटा पहले पहुँच जानेपर ठहरनेके लिए अच्छा स्थान मिल जाता है, देर करके

श्रानेवालोंके लिए जगह मिलनी मुक्किल हो जाती है। हमें बहुत ढूँढ-ढाँढ करने-पर कालीकमलीवाली धर्मशालाके बरांडेमें जगह मिली। कुछ लोग हमसे भी देर करके आये, जिनको टिकान मिलनेमें बड़ी कठिनाई हुई। स्रव कल हमारा चमोली पहुँचना निश्चित था और यदि मोटरमें जगह मिल गई, तो समभ रहे थे, कल ही श्रीनगर भी पहुँच जायेंगे।

२२ मईको साढ़े अबजे पैदल चल पड़ा । यहाँसे १० मील हाटके पुल तक उतराई थी। मैंने वहाँतक घोड़ेकी सवारी नहीं की, यद्यपि गंगासिहका उसके लिए बहुत ग्राग्रह था। उतराई हो, तो पैदल चलनेमें जो ग्रानंद ग्राता है, उससे अपनेको वंचित रखना मैं पसन्द नहीं करता। हाट पहुँचनेपर देखा, श्रभी सबेरा ही है, इसलिए ग्रागे मठमें हमने चाय पी ग्रौर वहाँसे चलकर साढ़े ९ बजे चमोली पहुँच गये। ११ बजे श्रीनगरकी मोटरें छूट रही थीं। कंपौंडर श्रीसुंदरियालजी और डाक्टर विश्वासने कोशिश की, कि टिकट मिल जाये, लेकिन बसें भर चुकी थीं। डाक्टर विश्वास भी सुंदरियालजीकी तरह ही बड़े भद्रपुरुष निकले । उन्होंने मध्यान्ह-भोजनके लिए निमंत्रण दिया । उनका बॅगला ग्रस्पतालसे कुछ ऊपर कचहरी ग्रौर डाकबँगलेके पास था । कह रहे थे, मेरी पत्नी ऐसे भारखंडमें रहना नहीं चाहती, जहाँ मछली मुयस्सर न हो। बंगालीके लिए मछली तो जातीय भोजन है। उन्होंने बहुत कोशिश की, कि कहींसे मछली मिल जाय, किंतु सफलता नहीं मिली । सूखा-रूखा खाना खिलानेमें उन्हें बहुत संकोच हो रहा था। उसे वह "भोजन" नाम देनेके लिए तैयार नहीं थे। यहाँसे कुछ ही मीलोंपर १८९३ ई०के पर्वतपातकी निशानी गोहनाका महासरोवर मछिलियोंसे भरा पड़ा है, लेकिन चमोलीमें ग्रगर उसके काफी ग्राहक हों, तब न मछली यहाँ पहुँचे । यहाँसे जब मोटरें कोटद्वार तक जाती हैं और ग्रागे रेल है, तो क्यों नहीं गोहनाके लाखों मन रोहुग्रोंमेंसे कुछको नीचे भेजा जाता--क्या वह अन्नके अभावको कुछ मात्रामें कम नहीं करेंगे ?

मोटरके रास्तेपर ग्रा जानेके बाद ग्रादमीके भाव दूसरे ही हो जाते हैं। वह समभता है, ग्रब मैं सभ्यताके सीमाके भीतर ग्रा गया, मोटरपर चढ़कर जल्दी ही जहाँ चाहूँ वहाँ पहुँच सकता हूँ। बहुत प्रयत्न करनेपर ३ बजेकी बसमें जगह मिली। बदरीनाथसे लौटे यात्रियोंकी भीड़ थी। बहुतसे लोग तो बदरीनाथमें ही बसका टिकट कटवा लेते हैं, उन्हें जगह मिलनेमें सुभीता होता है। ग्रागे एकके बाद एक नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग ग्राये। हाटसे नीचेके पर्वतोंमें वनश्रीका ग्राभाव है, उन्हें हिमालयका ग्रंग कहनेमें भी संकोच होता है। रास्तेमें हमें गौचरका

मैदान मिला। यहाँ छोटे हवाई जहाज उतर सकते हैं। पहले जब कभी बदरीनाथकी विमानयात्रा चालू थी, तो उसका अर्थ था, इसी गोचरके मैदानमें उतरना।
गोचरमें हम काफी दिन रहते ही पहुँच गये थे। यह स्थान कर्णप्रयागसे ६ मील पहले
ग्रांता है। यहाँपर भोटांतिक लोगोंके लिए वागेश्वरकी तरहका एक मेला लगानेकी कोशिश की गई, लेकिन भोटांतिक लोग उससे अधिक संतुष्ट नहीं मालूम
पड़ते। उनका कहना है: हम तो तिब्बतसे लाई अपनी चीजोंको लेकर वहाँ
पहुँच जाते हैं, किंतु नीचेकी जिन चीजोंकी हमें अवश्यकता है, वह नहीं मिलतीं।
वैसे भी जब आगे रेलके अन्तिम स्टेशन और बड़े बाजार कोटद्वारा तक मोटर जाती
है, तो कोई बड़ा व्यापारी क्यों यहाँसे चीजें खरीदेगा, जब कि उसे वही चीज
कोटद्वारामें सस्ती मिल सकती है। अब तो हाट-मेला जोशीमठमें या आसपास में ही कहीं अच्छी तरह लग सकेगा, जब कि वहाँतक मोटर जाने लगेगी
और साथ ही नीती और माणा घाटोंके पारवाले तिब्बतके व्यापारियोंको आकृष्ट
किया जायेगा—कम्युनिस्त तिब्बतका व्यापार अब अधिकतर अर्ध-सरकारी हो
जायेगा, इसमें संदेह नही।

रुद्रप्रयागमें श्रॅंघेरा हो गया । रास्तेमें एक जगह मोटर बिगड़ गई। डर लयने लगा, कहीं रात यहीं न बितानी पड़े, लेकिन ग्राखिर साढ़े ९ बजे रात-को हम श्रीनगर पहुँच ही गये। बदरी-केदारके रास्तेके कुछ परिचित यात्री भी उसी बससे उतरे थे। हमारा विचार तो श्रीखड्गसिहके नेशनल-होटलमें रातको ठहरनेका था, लेकिन साथकी महिलाग्रों ग्रीर भद्रपुरुषोंके ग्राग्रहने इस बातके लिए मजबूर किया, कि उसी रातको ३ मील पैदल चलकर ग्रलकनंदा पार कीर्तिनगरके मोटर-ग्रडुपर चले चलें। श्रीनगरमें खड्गसिहके यहाँ भोजन तैयार था, दूकानोंसे भी कुछ मिल सकता था, लेकिन नहीं लिया। कीर्तिनगरमें ग्राधी रातको पहुँचे। उस वक्त तक दूकानें बन्द हो चुकी थीं, इसलिए हम लोगोंको भूखे ही एक पेड़के नीचे सो जाना पड़ा। भीड़ इतनी थी, कि डर लग रहा था, कहीं सबेरेकी बसमें जगह न मिले।

सबेरे ऋषीकेशका टिकट मिल गया । सूर्योदयसे पहले ही बस चली । ऋषी-केश श्रीर कीर्तिनगरके बीच चलनेवाली बसें अपने व्यावहारसे वतला रही थीं, कि हम किसी रियासती सवारीमें चल रहे हैं । वैसे कोटद्वारा-चमोली सड़ककी वसें भी प्राइवेट हैं, श्रीर इस बातकी उचित माँग की जाती है, कि रोडवेजकी बसें चलाई जायं, किंतु कीर्तिनगरसे ऋषीकेश तककी बसें तो सवारी नहीं सासतकें लिए हैं । बसवाले यात्रियोंकी परवाह नहीं करते श्रीर ड्राइवर तो श्रपनेको पूरा तानाशाह समभते हैं। श्रागेवाली बसें घूल उड़ाती जा रही थीं श्रौर पीछेवाली वमें चाहती थीं, कि उनके मुसाफिर खूब घूल फाकें। जहाँ मन होता, वहाँ ड्राइवर ग्रपनी बस खड़ी कर देता श्रौर उसके पीछे ग्रा-श्राकर कितनी ही बसें रुकी पड़ी रहतीं। जान पड़ता है, यहाँ कोई धनी-धोरी है ही नहीं। देवप्रयागमें घंटे भरके लिए बस रुकी। व्यासी चट्टीपरका घंटे भरका रुकना ग्रच्छा था, भोजनका समय था श्रौर चट्टीपर रोटी-तरकारी, पूरी-तरकारीका प्रबंध माकूल था, यद्यपि पानीकी शिकायत थी। उत्परमे श्रानेवालोंके लिए यहाँ गर्मी ज्यादा मालूम हो रही थी।

हमारी बसमें काफी स्त्रियाँ थीं। यात्रामें न जाने कौनसी संपत्ति लुटी जा रही थी, कि उनमें बराबर वाग्युद्ध होता रहा। २३ मईके साढ़े ११ बजे हमारी बस ऋषिकेश पहुँची। गर्मीके बारेमें क्या पूछना है? मालूम होता था दोजखमें चले श्राये। मन यही कहने लगा, कि जल्दी भागकर देहरादून पहुँचा जायं। देहरादूनकी बस तैयार थी, टिकट भी मिल गया, लेकिन ड्राइवर साहबकी मनमानीके कारण साढ़े १२ बजेके पहले वहाँसे चल नहीं सके। इन प्राइवेट बसोंसे गवर्नमेंटकी रोडवेजकी बसोंमें यात्रियोंको बड़ा श्राराम रहता है, इसमें संदेह नहीं। श्रगर यात्रिश्रोंको पूछा जाय, तो वह यही कहेंगे, कि कमसे कम यात्राकी सभी मोटर-बसोंको तो सरकारी बना दिया जाय। सरकारको इसमें घाटा नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्वार्थ, घूस-रिश्वत श्रीर खुशामदके भरोसे शिरपर श्राई बलाको टाल देनेमें सफल हो जाते हैं। दो घंटेमें २७ मीलकी यात्रा करके ढाई बजे हम देहरादूनमें पंडित गयाप्रसाद शुक्लके घरपर पहुँचे।

देहरादून २००० फुटकी ऊँचाईपर बसा है, लेकिन हमें तो वहाँ भी मालूम होता था, किसी भट्टीवाले घरमें बैठे हैं। मन यही करता था, कि भागकर मसूरी जा घरें, लेकिन महीनोंसे हिंदी-पिरषद्की बैठकमें सिम्मिलत होनेके लिए हम वचन दे चुके थे। शुक्लजीने उसे २५ मईको रख रक्खा है, यह सुनकर दिल मसोस करके रह गया —पूरे ढाई दिन और तीन रात इस भट्टीमें तपना होगा, न जाने किस जन्मका कर्मविपाक है। बिजलीका पंखा चलानेपर भी पसीना बंद नहीं होता था। रातको खुले आकाशके नीचे सोये। २४ मईको यह देखकर जानमें जान आई, कि आज आकाशपर बादल छाये हुए हैं। दिनमें थोड़ीसी वर्षा भी हो गई, लेकिन रातको फिर आकाश निरभ्र हो गया। फोटो धुलवानेपर मालूम हुआ, कि हमारी यात्राके अधिकांश फोटो अच्छे आये हैं। २४-२५को जैसे-तैसे देहरा-दूनमें विताया। शुक्लजीकी धर्मपत्नीके हाथका स्वादिष्ट भोजन आग्रहपूर्वक

ग्रिधिक खा जानेसे पेट खराब होनेका डर बना ही रहा। शुक्ल-पीखार कहने हीके लिए कान्यकुट्ज है, नहीं तो कनौजियोंके धर्मको पूरी तरह छोड़ चुका है। भला हो पड़ोसी पंडित हरनारायण मिश्रजीका, जिनके कारण धर्म बचा हुग्रा है, नहीं तो कनौजिया पितरोंको भूखे ही रहना पड़ता। मिश्रजीने २५के मध्यान्हको ब्रह्मभोज कराया—बहुत स्वादिष्ट मांस बना था, यद्यपि धीके ग्रिधिक होनेकी शिकायत थी।

श्राते समय जिस तरह सूर्य देवताने ग्रीष्मसे मिलकर ग्रपने चंडरूपको दिखाया था, उससे तो यदि उसकी चली होती, तो देहरादूनके ढाई दिन ग्रसह्य हो जाते, लेकिन पिछले दो दिनों कुछ बादल ग्राते-जाते रहे ग्रौर जरासी बूंदा-बाँदी हो गई। जब २६ मईको सबा ८ बजे सबेरे मसूरीकी बस रवाना हुई, तो सिर परसे एक बड़ासा भार उतर गया। पौने दस बजे बस मसूरीके ग्रहुपर ग्राई ग्रौर ११ बजेसे पहले ही हम ग्रपनी कुटिया (हर्न किल्फ, हैपीबेली) में पहुँच गये। इस प्रकार २ मईसे २६ मई तककी बदरी-केदार-यात्रा समाप्त हुई।

# अध्याय १२

# जन-साहित्य

गढ़वालका अलिखित जन-साहित्य अन्य पर्वतीय प्रदेशोंकी भाँति ही बहुत समृद्ध है। लेकिन अभीतक उसके संग्रह करनेका वैज्ञानिक क्या साधारण ढंगसे भी बहुत कम ही प्रयत्न किया गया है। यहाँ हम उसके कुछ गद्य-पद्यके नमूने देते हैं।

#### §१. गद्य

## १. चिट्ठी

नैलचामी, टिहरी गढ़वाल कार्तिक ८ गते १९९४

श्रीमान् मान्यवर धर्ममूर्त्त पं० विशालमणिजी साहिव भटवाड़ी भवानन्द-की सेवा चौरा कीर्तिसिहको पैलागुन स्वीकार हो। खबर मिले, िक केदारनाथ-का पंडा फेरवालोंका साथ श्रापकी जीत होये, बड़ी खुशीकी बात छे। हमारा वोख भी बारा जात गुसाई विणगे छया। हमन साल ८२से मुकद्दमा चलाये श्रौर वो लोग बोरा कोम करार दिया गया, वोंका ब्राह्मण श्रीनन्दकी चान्द्रायण जनेऊ देण बाबत होये, बत्के एक जालसाजी मुकद्दमा भी वोंपर वाबत जात बदलनको चले ६५० ६० जुर्माना श्रौर छ माहकी सजा वोरोंको होए। फतेराम बा० भटवाड़ी भड़ उन्याल, महानन्द, बिलराम थापली डूंडसीर व श्रम्बकादन्त, रघुबरदत्त रिवलखेड़ा वगैरह ब्राह्मणोंकी काटल श्रकरीवालोंकी चान्द्रायण शुद्धता वोरोंको जनेऊ देणपर दरवार ने करवाये। यखमाँ १४ साल मुकद्दमा माँ लगेन बाद २ भैडौं-का साथ मुकद्दमा चले यख नीलचामीश्वरकी पूजा कर्नवाला भैडा जो फूलवाली व धारवाली व दोठ गाय-भैस हलचिराका बैल श्रौर मुर्दिको घूर लेंद छया, वोंन लेणो इन्कार करे। बोले कि हम ब्राह्मण छवाँ, भैडा नि छवा। खास मट्टीका भैडोनं हलचिराका बैल नि लीनेन। बाँका वाबत सरकार-

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>"फूलकण्डी" पृष्ठ भू० ११-१२ वहाँ।

से फैसला होए कि ये ऐबदार पशु तुम लोग ही लीक ग्रायेन । तुम ग्रपना घर निरखणों च दानत तोंकी बिकरी करीक टेमल फंडमा रुपया जमा कर देवा । नैक (नायक) नग्याल वणीक पँवार वणना छया, वो भी हजूर कोर्टसे नैक ही वणाया गयां । कुमारधारका कुमार भी पँवार वणना छया, वो भी कुमार ही रख दिया गयेन । स रहा कारागरा जातका वणना छया, तौपर ५ र० जुर्माना होयेन ग्राँर कारगिरी ही रख दिया गयेन । हमारा महाराजा इन्साफ कर्ना छन । खबर छ कि ग्रापका यख भी भैडा, सेठी, बोरा, नैक जात वदलान छन । ग्रापसे प्रार्थना छ कि, वो लोगूँको ग्रपणा बाप-दादा बदलणसे ग्रवश्य रोका, जाँसे कोई जात बदलीक ग्रपणो नाम जार-पुत्रोंकी गणतीमाँ न डालो।

पत्र भेजणवाला—पं० भवानन्द नौटियाल भटवाड़ी, किर्तसिंह, नडिसिंह, दात्रुसिंह, उप्राण चौरा, बादरसिंह खुंटीनेगी, पुडोली नैलचामी, टिहरी गढ़वाल ।

#### २. कृतज्ञता

श्रीमान् पं० ज्ञानानंदजी बिजल्वाण धन्तूल (पट्टी) क्वीलीका सुपुत्र पं० जनान्दजी बिजल्वाण असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर पुलिस तथा श्रीमान् लाला गंगाशरणजीका सुपुत्र लाला मामचन्दजी दुकान मगरा जौनपुरको मैं विशेष कृतज्ञ तथा आभारी छौं, जौन कि ई पुस्तकका प्रकाशन मा विशेष अनुरोध करे और प्रकाशनको खर्च प्रदान करिक सहायता करे। ईश्वर यों सज्जनोंकी चिरायु व कामना सफल करे।

मैं कृतज्ञ छौं उपरोक्त सज्जनोंको, श्रौर कृतज्ञ छौं ऊंकू जो मैंसणी श्रपणा समभदन; श्रौर जौंसणी मैं श्रपणा समभदौं।

यशोभिलाषी : टीकाराम "कुंज"।

## **९२. पद्य**

१. नथुली<sup>२</sup> (मध्य बोली)

नथुली पॅवर<sup>³</sup>, नथुली पॅवर दा, तू होली<sup>\*</sup> गूलाबी फूल, मै होलूँ भॅवर दा।

<sup>ं&</sup>quot;गढ़गुंजार" ंपहिले तीन पद्म श्री गोविन्द चातक द्वारा संगृहीत तथा "हिमाचल"में प्रकाशित हैं । <sup>‡</sup>नथुलीका मुडा सिरा <sup>'</sup>होगी

ताकुलाकी ताकी, को विलदार सुवा, तू छै मन बाँकी।

ग्यों -जौका कीस, तेरी गीची इनी सुवा, जनु ठंडू पाणी तीस ।

दरजीकी केंची,

सीं सनकोंण्या ग्राँखी, मैं दी दे पैंछी ।

फटी जाली टाँटी, धणा गौकी वाट नी श्रौंण, माया जाँदी बाँटी।

गुड खायो माँख्योन, तू खाँदी रेर श्राँख्योन।

## २. ताचुली

<sup>&</sup>lt;sup>'प्यास</sup> ैतोता ³गेह्रँ <sup>१</sup>°मक्खियोंने <sup>११</sup>मुखसे फल 'ग्राना 'उघार-पेंचा 'मालूलताका <sup>१५</sup>नाले <sup>१६</sup>शुक, प्रियतम <sup>१</sup>एक घास <sup>१४</sup>पत्ता (?) <sup>२</sup>°मर्दा <sup>१</sup>बूटा <sup>१</sup>'पुकारका उत्तर <sup>२६</sup>ऊपर ³दो सेर <sup>र</sup>श्सिरहाना <sup>२°</sup>में <sup>३</sup>°लेली ³'नथको भाड़ी

कतरी तो प्याज, सौकारको मोडो मरे, ज्योंको बडे व्याज ॥ दली जाली दाल, नाककी नथुली दूली, न जा सुवा माल ॥

#### ३. बेटी नगीना

तिन त बोले मैना अंग्रेजी पढन बेटी नगीना, तब नी पढ़े भ्रों नम सिघं बेटी नगीना। तिन त बोल मैन पट्टीकी पट्बार्न होंणे बेटी नगीना; तब नी होये गौंकी पदानी बेटी नगीना। तिन त बोल मैन लाहौरी लड़ू खाणा बेटी नगीना, तब नी मिले अंगोरा को पजवाणी बेटी नगीना। तिन त बोले मैन हारमुनी बजौणें बेटी नगीना, तब नी मिले फुट्यूं कनस्तर बेटी नगीना।

#### ४. ढोल-मंत्र<sup>१</sup>

वन्मो स्रादेस,<sup>११</sup> माता पिता गुरु देवताकौ स्रादेस, रण कू दली<sup>१२</sup> ठोकत ताल, फुट-फुट रे बाबा बजर सी ताल। पूड नी फुटे डोर नी खुले मंत्र नी चले, दैणा नरसी बाबा हणमान, तेरी स्राण<sup>१३</sup> पडे परथमें<sup>14</sup>। जत खोलु, सत खोलु, कंकणी<sup>१4</sup> खोलु, मुंदडे<sup>१६</sup> खोलु, हार खोलुं डोर खोलु, तामा रोदन खोलु, कोन्ती<sup>१३</sup>का सत न खोलु,<sup>१4</sup> सीताका सत न खोलु, दुरपतीका खाडा न खोलु,

<sup>&#</sup>x27;मुर्दा मरे 'जिनका देना 'मैन 'म्रों नमः सिद्धं 
पटवारिन 'प्रघानकी स्त्री 'सँवा 'माँड 'चौथोसे सातवीं 
तककी गीत "विशाल हृदय' (श्री शंभुप्रसाद बहुगुणा, पृष्ठ 
२२६, २१६, २१७८, २१७)से ली गई हैं। 'श्रीं नमो म्रादेश 
रिणदलन करनेवाले 'श्रीपथ, जान 'धूडा 'वोलकी मेखला 'भुद्रा 
कन्ती 'नंगा करूँ

नकोल की छडी न खोलु, सहदेवकी छडी न खोलु, ग्रर्जनका घनक न खोलु, भीमकी गजा न खोलु, दुद्घ्या की वाचा न खोलु, मंत्र नी चले ग्रंजनीका पुत्र, नरसी वीर तेरी ग्राण पडे, पंच पंडव तेरी ग्राण पडे़।

#### ५. \*चांछड़<sup>४</sup>

बौडी 'ऐन बौडीजी बारा मैनों की बारा वसुंधरा। रितु बौडी ऐ गैन 'ढाँइ जसु 'फेरा। बौडी क ऐ गैनजी वसन्त-पंचमी। तब बौडी क ऐ गैन फूल सगराँद। 'बारा फूलू मान कू फूल प्यारूँ। बारा फूलू मान 'कू फूल-सरदार। सेल' 'सिरताज छ, रातू ''मखीमला। जाई ''सुरमाडी छ, बू ''फूल गुलाब। नीगंदु' बुराँस ''डोला-सी गच्छेंदु'

बौडी क ऐ गैन बैसास बिखोत<sup>१८</sup>। बौडी क ऐ गैन पापडी त्योहार। बौडी क ऐ गैन जी बूथल<sup>१६</sup> तमाश। जौं दिसा ध्याणियों<sup>२०</sup> का मैती<sup>२१</sup> ह्वला<sup>६२</sup> ग्वीनी<sup>२३</sup>। तौ दिसा ध्याणी मैतु जाली देसु, नि मैतगी<sup>२४</sup> फथोंनी<sup>२५</sup> देलीउँ जाली<sup>२६</sup>।

#### ६. \*चौफोला<sup>२०</sup>

डांखरि ढूरिल तै तै वाँकी रॅवार्ड, वांखरि ढूरिल। राँवाई ना जा तू राँवाई ना जा, तेरी मामी हैंसाड रण्, डांखरि ढूरिल। तैई पाली-पछौंउ रण्, डांखरि ढूरिल। डांखर चूँ क तल होली, डांखरि ढूरिल। तु येकू येकेंतो रे छ ई, डांखरि ढूरिल।

<sup>२०</sup>\*"विराटहृदय" पृ० २१८. ें फरसे रहते ैं तू ैं टेहरीका पर्गना जिसमें जमुनोत्री है ैं हँसोड ैं एकलौता

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>नकुल <sup>°</sup>गदा <sup>³</sup>दुघिया **बाबा** 

<sup>\*&</sup>quot;विराट हृदय''पृ० ६ (२१६) 'चाँचर (गीत) 'फिर (बहुरि) 'बारह महीना 'ग्रा गर्इ 'बैल जैसे 'फूल संक्रान्ति (चैतकी) ''महीना ''पीला ''लाल ''जई (जूही?) ''वह ''निर्गंघ ''रोडेन्ड्रन ''फूला 'विषुवत् संक्रान्ति ''रेरे ''धीया ''मातृ पक्षीय ''होंगे ''सिंखयो ! ''मातृपक्षीय रे'एक फूल, स्त्रीका नाम, ''देहलीपर जायेगी

में जादू रँवाई ग्रामा डांखरि दूरिल।
काल का उस्याणा ना जा, डांखरि दूरिल।
बैरीका बंदांण ना जा, डांखरि दूरिल।
में जाँदू रँवाई ग्रामा डांखरि दूरिल।
दरोलो ना होई रणू, डांखरि दूरिल।
सिंहणी सपूत छई, डांखरि दूरिल।
भडू को वचणो रणू, डांखरि दूरिल।
होंदो दुई दिनू रणू, डांखरि दूरिल।
मरणू श्रवसिहि होण, डांखरि दूरिल।
जब जग जलम नोन, डांखरि दूरिल।

## ७. <mark>बार</mark>हमास्या<sup>६</sup>

भादों की ग्रँधेरी भकाभोर, ना वास, ना वास पापी मोर।
ग्वेर्ह की मूरली तूत बाज, भैंस्यूँकी घांड्यों न डांडो गाज।
ग्राँसुन चादरी मेरी रुभ, तुम तैं स्वामीजी नी सूभ।
बाज्यौ ती बाज्यौ ती बाज्यौ डंका, सीता हर लीगे रावण लंका।
ना बास, ना बास पापी मोर, भादौंकी ग्रॅथेरी भकाभोर।

#### ८. चेतावनी<sup>१०</sup>

रे लोला दीरिदा<sup>14</sup>, जाग जरा गढ़वाल ।। डांडी व कांठ्यौ<sup>24</sup> घाम लगीगे, श्रब तु होश सम्हाल । दगड्या<sup>14</sup> लगी गयाँ कामू सबेरे, जोडि लीने धन माल ।। रे लोला दरिद्री जाग जरा गढ़वाल ।। पूषको पालो जेठ कि रुडे<sup>14</sup> काल जून वसगाल । त्वैन सत्याये नंगाहि तन सब, खाँदी समै<sup>15</sup> श्रश्नकाल ।।

<sup>&#</sup>x27;मा 'डँसा 'शराबी 'जोघा 'जन्म '''विराट हृदय'' पृ० २१७ 'बोल 'ग्वाला 'भोगो 'ं''फूलकन्डी'' पृ० ५ ''ग्ररे भाई ''डांडा कोठा 'ंसाथी ''गर्मी ''खाते समय

रे लोला दिरद्वी जाग जरा गढ़वाल ।।
दाणो नि घर माँ बालक भूसा, नांगान होयाँ बेहाल ।
रे, तस्त माँ भी जाँदी अदालत कैंकी तु कर्ज कपाल ।।
रे लोला दिरद्वी जाग जरा गढ़वाल ।।
वोइ व बाबू का दगडा भी, दावा व भूटा बवाल । जुम्रा शराबे राँडू पिछाडे, होंदी तु हाल बेहाल ।।
स्रप्फू नि कुछभी कर्नू कमौणू, उद्यमको नि छ खियाल ।
बेटी कु बेची वींका रगतते , चाँदी तु होणू निहाल ।
रे लोला दरिद्री जाग जरा गढ़वाल ।।
पंयोगीन्दर यो जतन बिचारा, मुधरि पड़ो सव जाल ।
नींद रिलया इन्ने पड़ी त ऐगे समै म्रन्त काल ।।
रे लोला दरिद्री जाग जरा गढ़वाल ।।

## ९. स्वामोकु रैवार गीत\*

पौन तूप्राण मेरी, दास छौ मै भि तेरी।
जैं दिशा भौंर कोरो, तें दिशा मारी फेरो।
देखि स्वामी को डेरो, बोलि रैवार मेरो।
भौंर तूप्राण मेरो, केशरु को रिसया।
बागों को तूबिस्या, फूलु को छैहिस्या।
कैं विराणी हि जाई, देखिकी तूना भूल।
भौर श्रवसीगे तेरो, यो गुलाबी सी फूल।
भौर की श्राश घरी, फूली गुलाब कली।
भौर विदेशु रम्यों, नी छ या बात भली।
खूब मैदान बड़ा, बाटामां त्वै मिलला।
हौंसिया लोग रंदा, सेठुका गांऊ भला।

<sup>ं</sup>तो भी <sup>°</sup>जाता है <sup>³</sup>मा <sup>°</sup>बाप <sup>°</sup>साथ <sup>°</sup>श्राफत <sup>°</sup>पीछे <sup>°</sup>रक्तसे <sup>°</sup>रहेगी <sup>\*</sup>"फूलकंडी'' पृ० ७९ <sup>°</sup>श्रियतम, भँवर <sup>°</sup>'संदेशा <sup>°°</sup>किसी <sup>°°</sup>स्त्री <sup>°°</sup>मर्भा गया <sup>°°</sup>खुशदिल <sup>°°</sup>रहते

सेरो<sup>९</sup> चौसरसी बिछर्यूं, चौकोण्यों चारि गाउ । नैर सी कूल भली, पिट्ट चौरास नाउँ । नौर नौट्याल<sup>९</sup> रहंदा, खूब ज्यूंदीको सेरो । नैणिकी कूल भली, जा गडयालू<sup>\*</sup>को डेरो ।। किलक्लिस्वर छै तखी<sup>\*</sup> मैति<sup>९</sup> मादेव मेरो । "महन्तयोगीन्द्र" पूरी राखला ध्यान तेरो ॥ ——योगीन्द्र (फूलकंडी, पृष्ठ ७९-८०)

## ्१०. बेटी बेची दुर्गति

कथा सीराकि या सूणि लेवा। पापि धर्नासह धिकार देवा। बेटी बेचिक जैन पाप करे। तैको करजा तोभि नि तरे॥ नौनि वेच्यां कि रै बात सूणा । ना करा पाप रुप्यों करुणा । धनसिंह कि छै इक नौनी। दान देणक सौ मरे क्योंनी॥ लुथि बुथि तैका<sup>१०</sup> दुई नौना। बांजा पड़ो तौकी जगा क्योंना। नौनी को नाउँ छ सीरा देवी। जैकि विपदा सूणौदु मैं भी।। जैं घडी माफ स्या<sup>११</sup> पैदा होये। बोद<sup>१२</sup> घनसिंह ग्रब कर्जा धोये। पालिसैंती नौ बर्स ह्वैग्यां। कुछ जगों का मँगदारा<sup>१३</sup> गैग्यां॥<sup>१४</sup> बात मंगदारा करदो गैन। घनसिंहन हजार कैन। बोद धर्नासह "हम जाति रौत । बिंड जात खांदी रूप्या भौत ॥ वेटि सीरा को हों चाहे मौत। चाहे दस पांच ह्वै जौन सौत। बर चाहे बढ़ो हो या कोढ़ी। पर रुप्योंने मिलीणि जोडी ॥ जैका ना हो एक भी दांत। ग्रीर ना होव क्वै जात-पांत"। कर्ज धनसिंह को देण जैन। सीरा बेटि जो बेवोणि " तैन।। कर्ज़ा गाडदो १६ जाणी च रौत। बेटि का बाना १० सो ह्वैंगे भौत। खुब ऊडौंदा सी<sup>१८</sup> मालपूत्रा। सदा खेलदो जांदान<sup>१९</sup> जुन्ना।

<sup>&#</sup>x27;सिचाईको भुमि गाँवका नौटियाल <sup>रे</sup>गडचाल 'पीहर <sup>७</sup>लड़की 'सुनो <sup>१॰</sup>तिसके <sup>१२</sup>कहता <sup>११</sup>वह (सा) ेलालच <sup>१८</sup>वह है <sup>११</sup>मंगनीवाले <sup>१४</sup>चले गये <sup>१५</sup>विवाहनीय <sup>१६</sup>निकाल दो <sup>१९</sup>जाते हैं लोग

बोद धनसिंह 'हे कुल देवी। बेटि बिकैक पुजाई त्वै बी'। जै कि देणि तैन ऊज-पैंच<sup>र</sup>। तैको भरोसो की नौट<sup>र</sup> छै"।। ग्यारह बर्स कि स्या सीरा ह्वैगे। थैली लीक<sup>र</sup> नन्दु बुढ्या ऐगे। नन्द् सेठ छ वर्सों को साठ। दस मीलका द्वी दिन बाट।। बाल सफेद सब छन तैका। नौना नी होया तौं माभः कैका । बोद नन्दु सेठ खुसी हूँके। "रौत नौनि छे देवा तुमु मैक। नौना नी होया कैकाभि डेरा । तान' रौत श्रायो पास तेरा ॥ तेरि बेटिका नौन्याल<sup>र</sup> होला। घन दौलत कू त्वैभि<sup>९</sup> देला ॥ मैं छौं सारा मुल्कमां सेठ। देवा नौनिकु ना करा लेट।" "मैन द्वी हजार रुप्या लेणी। कोल-छडाई" ग्रौर त्वेन देणी।" बोद नन्दु "मैं तथ्यार छऊं। कोल-छड़ाई क्या देण तौंऊं"।। सीरा की माता बर्सोंकि तीस। बोदि "जंवाई छै देणि बीस"। ग्रौर नथु<del>लि भागुलि<sup>१२</sup> देया। तब सुख कीजो नींद सेया"।।</del> नन्दु सेठको कलेऊ खाये। सीरा न जाणे कि माना ग्राये। टीको समौण स्या ग्राज ह्वैगे। ब्याह को दिन भी होइ गैंगे। ब्याउक रैग्यन<sup>११</sup> दिन ग्राठ । नन्दु थैलि दीक<sup>१४</sup> लैगे बाट । माघ का मैनाकी गते ग्यार। सीरा को ब्याह जुडिगे यार। देखा रुप्यों नहीं बोरा जात । भारी रौतु मां<sup>१५</sup> मार दी हात । डेरा बाइक ते नन्दु बोरो। "सबि बराति मेरि चला सोरो<sup>श</sup> ॥ सिंब वौरा हि पैटेन<sup>१०</sup> प्रौणा । छूटा<sup>१८</sup> सोनेरा नौनी का गौणा<sup>१९</sup> कूडि $^{\circ}$  धर्नासहकी लैले श्राग । सीरा छोरि को फोडघाले $^{\circ}$  भाग ॥ .. स्वारा चलीगे स्या बेटि सीरा। रौत धनसिंह बणिगे मीरा। सीरा बेचिकतैं<sup>स</sup> राणि पाणी । घोउ करिकतै लाणि खाणी ॥ साट को बुढ्या सो नन्द्र बोरो। देखे सीरान फोडदी खोरो। " देख्या सीरान जब बुरा हाल। रौंदि रोंदि ह्वेगी ग्रांखि लाल।।

<sup>ं</sup>तुक्षे भी <sup>°</sup>कर्जा <sup>°</sup>नोट <sup>°</sup>लेके <sup>°</sup>उनमेंसे किसीका <sup>°</sup>घरपर <sup>°</sup>इसीलिए <sup>°</sup>लड़के <sup>°</sup>तुक्षे भी <sup>°</sup>'गोद छुड़ाई <sup>°</sup>'एकसो बीस देना <sup>°</sup>हाथके कड़े <sup>°</sup>'रह गया <sup>°°</sup>देकर <sup>°°</sup>रावतोंके बीच <sup>°°</sup>भाईबंद <sup>°°</sup>तैयार <sup>°°</sup>खालिस <sup>°°</sup>ग्रहना <sup>°°</sup>मकान <sup>°°</sup>फोड़ा <sup>°°</sup>बेंच कर <sup>°°</sup>खोपड़ी

बोदि सौत "द्वि हजारि बांद"। घाण-धंदाकु लगऊ कांद"। दुइ कोदलि सीराकु रोज। सौत देंदिन सांणको भोज। भूख प्याससे तें छै मैना । स्वारा ही पर बीतण लैना ॥ मौडि-वाबुक रैवार सीरा । रौत रौतिण पागल नीरा । "बाबा निर्वंश होयान तेरो । सारो खून खाये जैन मेरों ॥ मांजि होयान मेरि तू कोढ़ी। बांजा पडचान भायों कि जोड़ी। जैन थैलि पर लाये डीठ । मैकु<sup>३०</sup> फेरिले इकदम पीठ" ॥ सीरा विलाप करदी भारी। मेरो नी होये क्वै मैति-स्वारी । गंगा माता मा समाइ जांदू। काली वणीक मैत्यूंकु खांदू॥ सीरा देवि पडि गैगे गाड । धनसिंह कुवाणि गैगै खाड । लूथि-बूथि दूई कोढ़ि ह्वैन । तौकि मां का आंखा 'फूटि गैन ॥ घर नी रये श्रव चूला-छार। बोद धनसिंह "क्या कदु<sup>श</sup> यार" । ह्वंगे दिवाल्या सो बड़ो रौत । पाप तापो मा ह्वं तैकि मौत ॥ बेटि बेंचला जो तौकि बीक<sup>श</sup>। यनी ही दशा ह्वै जालि ठीक। देला जो कोई कन्याको दान। तीनी लोगु मां सी पौला मान १४।। —ठा०म्रौतारसिंह नेगी ठा०बहादुरसिंह रावतकी "गढ़वालशिक्षाके" म्राधारपर -(फलकंडी, पुष्ठ ७-९)

११. "प्युली

१५ सुण मेरा स्वामीजी सौण<sup>१६</sup> श्राये। सुण-मुण वर्षा भी सांत ल्याये<sup>१०</sup>। सरसर डांड़ौ कुयेड़ि<sup>१८</sup> श्राये। चौदिश स्वामि श्रंघेरी छाये।। देखि कुयेडि ज्यु खुदि ऐगे<sup>१९</sup>। स्वामिकी यादन रोण लेंगे। कंनी<sup>२०</sup> लगी वर्षा रुण-भोण। भीतर-भैर छन<sup>२९</sup> धूल-मोण<sup>२२</sup>।। सरसु<sup>२३</sup> उपाणा<sup>२४</sup> क्यों देला सेण<sup>२९</sup>। लागी जो लौलि<sup>२६</sup> तय<sup>२०</sup> बैठो रोण। कयारि-कुण्डौमा भरिएगे पाणि। कब श्रौला स्वामि मै कदु<sup>२०</sup> गांणी<sup>२९</sup>।।

<sup>&#</sup>x27;महीना <sup>३</sup>मंड्ये की रोटी <sup>°</sup>देती 'स्त्री कामधंदा 'बिल्कुल <sup>१°</sup>मेरे लिए <sup>'</sup>माता-पिताको <sup>®</sup>संदेश भाता <sup>१४</sup>पावेगा <sup>११</sup>पोहर-संबंघी <sup>स</sup>उसकी भी <sup>१९</sup>उदास <sup>१५</sup>नाम <sup>१६</sup>सावन <sup>१</sup>'कहरे <sup>२३</sup>खटमल <sup>२४</sup>पिस्सू <sup>२५</sup>शयन <sup>ः</sup>खुजली हो गया े तब

ग्रब डेरा ऐजावा मेरा स्वामि। ये पापी मन नी सकदु थामी।
क्या मैसे कोई खता होये होली। ग्राम लोगौमां तुम लेला बोली।।
कुजाती नारिनी छों में स्वामी। वदजबान नी सकु थामी।।
कुजात्या रांडूको काम यो चै। मेरा ग्रग्वाडि दूसरो को च।।
मालिक बणैक पूरो बैल। देखा रे मैक क्या बोन कैल ॥
भलो ग्रादिम कोई ग्रायो घोरा। मैं बोनदे तु पागल छोरा।।
ग्रफ्त खैण्ड-विटक खाण। स्वामिक कौणि-भंगोरो लाण।।
लैक्वी खण्डे चौक मां ऐगे। बेटि-बुवारि मैं मेक्यूंण लेगे ॥
स्वामिन बोल्यो, "नी देण गाली। तुरत लगौदी द्वार ताली।।
मेरे माचद ग्रब चली जांदो। लीक सिराणि मैं गला लांदो ॥
उल्टी ग्राफत लगीगे स्वामी। रोई छुटिगे नी सकद थामी।।
छोटि जाति कि यनि होंदिलोको, खानदान्यों मां बिगड़ी न कोको।।
पतीकी सेवा करीक राम। सीता सतीको ग्रमर नाम।।
——विशालमणि उपाव्याय (फलकंडी, पुष्ठ २२)

#### १२ नारीवर्णन

पथ भ्रो चलदी सुनसान वणी<sup>१3</sup>। दुःखड़ा मन का मन मांहि गणी।। मन थौ वोखि<sup>१4</sup> ही उइं नोनि परै<sup>१3</sup>। जुकडी मृ<sup>33</sup> दिन्यूं थउ प्रेम घरै।। लगदी वणु मा किन<sup>33</sup> प्यारि थई<sup>33</sup>। वणु स्राछिर हो जिन घूमि रई।। जबरी<sup>33</sup> वखमा<sup>33</sup> वुप-चाप थई।। वण-देवि जनी कि विराजदि थई।।

<sup>े</sup>साघारण ही जाग्रो सामने 'ग्रा ′श्रपने 'किसीने ँकहने लगी ंग्र च्छे ग्राप <sup>१3</sup>बेटोबहू <sup>१३</sup>गाली <sup>११</sup>लेकर <sup>१</sup>°कंगुनी-सवाँ <sup>१६</sup>ग्रपदाद <sup>१५</sup>ऐसी <sup>14</sup>लेकर तकिया <sup>२२</sup>थी <sup>२३</sup>जब <sup>२र</sup>कैसी लड़कीपर <sup>२</sup>°छातीमें <sup>१८</sup>वहाँ <sup>१३</sup>उसी <sup>भ</sup>वहाँ ।

मन मेरु हरी कनु पापिण है। जुकड़ी मुत्यरी कनु पाप रहे॥ ग्रफु गै तबरी<sup>२</sup> हंसदी हंसदी। करि गै मइकू यनि या दुखदी ।। चुप चाप खड़ी किन थै वसमां। जनि मूर्ति स्वनेरि<sup>र</sup> धरी तख-मां ।। वणु या जिन गैरिन गोपि कुई। खुश शांत वणी कृष्ण गैल थई।। घुमदी कुइ या सुखि भारि यनी। करदी मृगणी वणु सैल जनी।। मुखड़ी पिंगली किन स्वाणि थई। जनु सूर्जमुखी भलु फूल कुई।। पग हाथ कना प्रिय कोमल था। फुलवाड़ि फुल्यां यन <sup>१०</sup> फूल नि था।। चलदी किन थै रगड़ी ११ वणु मा। चिफली<sup>१२</sup> सड्क्यों जिन की घरमा ॥ कुरता हरि घारि ध्वती पिंगली। कि कनेर जना लगदा जंगली। चलदी यनि थै सँगता है हि भली। जिन राज हंसीण दिखेदि भली।। घर ग्रोज "लगान्दि वलू "जब थै। वोलदी तुम्हारु मुलाजु<sup>१६</sup> भि थै।। पथ याद रख्या न सदा यख १० यो। चुभगे तब से मेरि छाति थयो॥ थइ वाणि पियारि मि कोकिल की। हरदी सुध बुद्धि थई मनु की ॥

<sup>१</sup>कँसे <sup>°</sup>तब <sup>१</sup>जैंसे °भारी <sup>१°</sup>फिसलाऊ <sup>१°</sup>सर्वत्र <sup>१°</sup>यह ।

<sup>े</sup>तब <sup>े</sup>दुख देकर गारी <sup>'</sup>सैर <sup>¹³</sup>सर्वत्र <sup>²४</sup>तरफ

ँसुनहरी <sup>°</sup>सुहावनी <sup>°°</sup>बैल

ंबहाँ पर <sup>१°</sup>ऐसा <sup>१९</sup>रेडा <sup>१६</sup>मलाहिजा जबरे बोलदी यनि वाणि थई। मन होस मेरा तबरे नि रई॥ तबसे मन मेरु कन् हरले । वश मा म्यरु प्राण कनू करले।। जब तैरलु प्राण मेरा तन मा। त्यरि सूरत याद रली मनमा॥ श्रपणः मन-मन्दिर मूर्ति त्यरी। सहि प्रेम घरे मन प्यार करी।। मन तेरु कनू यनु जाणि भि नी<sup>४</sup>॥ ग्रब मर्जी तेरि करि चाहि जनी।। ग्रधमे कुछ भी करली ग्रब तू। सब श्राप भि मेरू भोगलि तु॥ कनु कैंक प्रक्रं ग्रव में त्वइ मा। बसिगे मुखड़ी तनमा मनमा।। यनु सोचद सोचंद ग्रांसु भड़ी। निकले तब ग्रांखुन भारि बड़ी।। ग्रँस्-धार यनी मृखमा बगदी<sup>६</sup>। करुणा विरही जनि दीइ नदी ।i —टीकाराम "कुंज" ("गढ़-गुंजार-वाटिका", पृ० २९)

# नाम-सूची

**प्रकबर**-१३१, १३६, १५१, १९६, ४७६ **ग्रकरी**--२४३, ४९० श्रक्टरलोनी-२२५,२२८, २३२, २३३, २३६ श्रगरगार-९८ (विन्ध्य) श्रगस्तपाल-१२१ श्रगस्तमुनि-६१, १५५, ३०५, ३०७, ३१९, ३३०, ३७६, ३९६, ४१६ श्रगस्तेश्वर-९५ श्रगारी-२७६ श्रगूडा चट्टी-३७१ श्रग्निकुंड-९५ श्रग्निकुली-१२४ ग्रग्नितीर्थ-९५, ९९ (गौरीकुंड) श्रंगद सरदार-२११ श्रंग्रेज-३, १२९, १५३, २५८, २५९ श्रघोर्रालग-३२८ (रावल) श्रवाम-२०७, (देखो ग्रछाम् भी) श्रजन्ता-४२२ ·**श्रजबपुर**—१२८ श्रजबराम-१७१, १७३

(नेगी), १७४-७६, १८२, २१० (खवास) **ग्रजमीर**–११७, २८२, ३५२ **ग्रजमेर**--२३९ श्रजयपाल-४०, १२०, १२२-२४, १२७-३०, १३८, १३९, ३३७, 340 **ग्रजय**सिह–१८९ श्रंजनी-पुत्र–४९४ ग्र-जिग्-मल-११३ श्रजरालग-३२९ (रावल) ग्रजिल्ल-१८७ श्रजीरगढ़-१८३, १९० ग्रजेयपाल-१२२ **ग्रटकबनारस**-१०४ म्रटका-३४६ ग्रटकिन्सन्-५५, ५७, ८०, १०१, १०२, 223 **ग्रटपहरिया**--२७७ **ग्रटल्ल**-१८७ **ग्रठागुली**-९७ (पट्टी) **ग्रठूर**-२४२ ् श्रदोर–२४४ ग्रणथ्वाल-२६६

**ऋणेय-**२६६ श्रंडारिगणिक-८६, ९० ग्रदयपाल-१२० **ग्रदरक**-२९३ ग्रदवानी-३१२-१४, ३१७-१९ (डा०बं०), ३२६, ३९६ श्रिधिषज-७२, ७३, ८१, ८२ (कत्युरी) श्रनन्तनारायण-३४४ (स्वामी) म्रनंतपाल-१२१ **ग्रनपाल-**१२२ श्रनमल-११३ म्रनिरुद्ध-१८७ ग्रनिरुद्धपाल-१२१ ग्रनिलादित्य-११५ (राउत्तराज), ११६ अनोमठ-३३९ (वृद्ध बदरीं), ३४९ **अनुप**–१२० (राजा) ग्रनेकमल्ल-११४ श्चन्तग-९० ग्रन्तराग-५६, ९० म्रन्तरागविषय-८५ ग्रन्यारधार-३१२ ग्रस्तोर-५६

#### हिमालय-परिचय

<del>ग्रपुर्वदेवपाल-१</del>२१ श्रफगान-१५१-५३, २२९, २३० श्रफगानिस्तान-६५ श्रफरीका-१८ श्रब्दाली-१५४ **ग्रब्दुर्रहमान**–१०२ ग्रब्द्रल्ला-१०२, १५२ (खाँ) म्रज्वासी-१०३ (खलीफा) श्रभयपाल-१०८, (११० (कत्यरी), १२०, १२२ श्रभयराणा-१८७ श्रभर्यासह-१८८ श्रभिगतपाल-१२० श्रभिपाल-१२१ श्रभिमानसिंह (वस्तेत)-202 श्रभिराम-३२९ म्रमरसिंह थापा-१८०, १८१, २०३-११, २१५, २१९, २२१ (काजी), २२४-२६, २३२-३४, २३८, ३३१ ग्रमलिंग-३२९ (रावल) **ग्रमलेखगंज**—२३६ श्रमृतसर-२९९ म्रमृतसरकी संघि-२०६ **ग्रमेरिका**-२५९, ४६३:-श्रमेरिकन-२५८ श्रमेरिकन मिशन-२५८,

२८३, ३२५, ३५० ग्रमोथा-३१९ ग्रमोला-१७ भ्रम्दो (तंगुत्) - २६१ ग्रम्बलिपालका-८१, ९० ग्रम्बिकादत्त-४९० श्रय्यर-४४३ ्र ग्रयोध्या-१२, ४०९ श्ररणी चट्टी-३७३ ग्ररब-६८, १०३-५ श्ररहमनी-१३ श्रर (पहाड़ी)-१९७ श्रारुण नदी-२०१ **ग्रकी**—२०७ ग्रर्घा-१८५, १८६ ग्रर्जन–४९४ **ग्रर्जन**-६९, ४५२ **ग्रर्जुनशाही**–१०९ (कत्यरी) **ग्रर्जन्या**–२६६ म्रज्याल-१८९, १९१ म्रलकनन्दा-४, ६-८,११ (उद्गम); १२-१४, २०, २४, ४०, ५०-५२, ९१, ९७, १०६, १११, ११८, १३२, १३६, १४९, १८०, १८१, २३६, २४९, २९१, ३२०, ३०३, ३०८, ३१४-१६, ३२६, ३३७, ३३९,

३४१, ३५०, ४१३, ४२१, ४५७, ४६०, ४६३, ४६५, ४६६, ४७०, ४७३, ४७५, ७७४ श्रलकनन्दा-पुल-४००, 808 श्रलक्षणपाल-१२१ म्रलखणिया-२६६ म्रलीवंदीं खां-१५३ **ग्र**ल्ताई–५८ ग्रल्प-तगिन-१०३ म्रल्बेरूनी-१०२ (देखो बेरूनी भी) ग्रल्मोड़ा-३, ४, २७, २८, ६६, ९६, ९९, १०१, १०६, १८०, २०३, २१२, ३१५, ३३९, ३५१, ३५३, ३५५-५७, ३५९, ३६१, ३६५, ३८६-८८, ३९१, ३९२, ३९५, ३९९, ४००, 808, 803, 808 ग्रवध-१५२, २७० ग्रवस्थी-३३१ ग्रवन्तिका-४२७ ग्रविगतपाल-१२१ ग्रव्यक्तपाल-१२१ ग्रशोक-६४, 200 (कत्यूरी)

ग्रशोकचल्ल-४१, ६१, ११०-१२, ११६. ३३२ (ग्रनेकमल्ल) **अशोकमल्ल-(**देखो अशोक- आछाम-३०३ चल्ल) श्रंशी-२८० ग्रष्टमृतिलिग-३२८ **ग्रष्टवलि** (जेठ) - ३०५ ग्रसनदेव-१०८ (कत्युरी) श्रसन्तिदेव-१०८(कत्युरी) **ग्रसलदेव**-१०७ (कत्युरी) श्रसवाल-२७१, २७६ (ग्रस्वाल भी) श्रसवालस्यूं-५०, २३९ श्रसाप्रतापपाल-१२२ **ग्रसी**—३४७ श्रमुर-६० श्रसुरगिरि-९५ श्रसेरा-२०५ ग्रस्कोट-४२, 85 (में मल्लिकार्जुन), १०१, १०६, १०७, १०९, ११०, १८४, 328 ग्रस्तोर-५५ महमदशाह-१२५ (सूल-तान) श्रहमदशाह ग्रब्दाली-१५३ श्रहमदाबाद-१२५ **ग्रहत्याबाई**-३४० 🗼 अहिमानसिह-१९५

श्रहिरामकुँवर-२३१ **ग्रहीर**–६५ आकाशगंगा-९५, ४५१ श्राजमगढ-४१९ श्रात्माराम-१३३ म्रादबदरी-६१, ३१७ (डा० वं०), ३१८, ३१९, ३२६, ३३४, ३९३, ४०७ म्रादिगौड़-२६९, २७० म्रादित्य-९१ **ग्रानंद**-१२० (राजः) **ग्रानंदपाल**–१२१, १२२ **ग्रा**न्ध—६६, ६७, ७५, ८०, 64, 98, 808, 803 ग्राभीर--६६ **म्राम्रवन**–५७ श्रारंगढ--२४३ **श्रार्की**—२३३ म्रार्य-५८, ६४ श्रार्यसमाज-२८६, ४४५ श्रालमसिंह-१४८ **ग्राशलपाल-**१२२ ग्रासफजाह-१५१ ग्रासफुद्दौला १५८ ग्रासाम-२६२, २७९, २९६ ग्रासुरी रीति-२८७ ग्रास्ट्रेलियन-१८, २४, 309

इगासर-३२ इंगलैंड-१९, २४८, २५९, २९७, ४६३ इच्छट-७३, ७४ ८० (० देव) इच्छाबल-८६, ९१ इज्जर-९१ इडवाल-२७१ इडवालस्यूं-११८, २३९, 583 इतालियन-४५९ इतिनराज-१०८(कत्य्री) इदवालस्यं-५० इंदरसेन-१२० (राजा) इन्दोचीन-१८४, ४२९ इन्दोनेसिया-४२९ इन्दोर-२४८ इन्द्र-२१९ इन्द्रजीतसिह-१९५ इन्द्रपाल-२६८ इन्द्रयात्रा-२०० इन्द्रलक्ष्मी-२०७ इन्द्रवक-९१, ९२ इन्द्राय्ध-७० इरा-३१९ इरियाकोट-२३, ३५२ इलाहाबाद-३२३ इष्टगण-७२ (कत्युरी राजा), ७३, ७५, ७७, ८२. ८३ इस्तस्त्री-१०२

इस्मा-१८५, १८६, २०३, २०७ इहंग-८६, ९१ इडिया-११७ इडियाकोट-२३९ ईड-२७१ **ईरान**-१५३, १८७ ईरानी-१५१-५३ **ईलराज-**१०८ (कत्यूरी) **ईशान वर्मा**–६७ **र्डशाल**—७३, ९१ ईश्वरीवत्त-८७ **ईश्वरीदेव**-११२ **र्डश्वरीसेन**-२०६ ईसाई-२७८, २८२ **ईसाईधर्म**–३२५ उइग्र-१७० उखलेट-३१२, ३१४ उगंक-८६, ९१ उज्जयिनी-४२९ उज्जैन-१८७, १८८, २६७-६९, २७२, २७४ उज्वल-२६९ उज्वलपुर-४०७ उंटाघुरा-३८७ उडनी-३८९ **उडीसा**–४६२ उत्तरकाशी-९९ (थाना), · १८१, २४२(==बाडा-हाट). २५१, ३१३, ३१९, ३२५, ३२६,

३५७, ३७०, ३७४, ३७५, ३७९, ४०२ उत्तरपंचाल-३३५ (= रुहेलखंड) उत्तर-प्रदेश-३, ४८, ३०२ ४०९ (सर-कार) ४४९, ४६२ उत्तराखंड-४०९, ४१३, उत्तराखंड-विद्यापीठ-३२५, ४१९, ४२९, 883 उदकासेला-१०८(कत्यूरी) उदकोट-२४२ उदयपुर--२९, ११७, २०१ (गढ़ी), २३९ (तल्ला, पल्ला, बल्ला), २४२, ३५२ उदयसिह-१३९ उदार्रालग-३२७ (रावल) उदासी-३४६ (बदरी) उदोतचंद-१४३ उद्धव चौरी-३४१ (बदरी) उद्धवजी-३४१ (बदरी) उद्धवसिंह (दीवान)-308 उद्योतचंद-१३१, १४७ उपल्लो कोट-१९० उपाध्याय (विशाल-मणि)-४२१, ४३६-४३, ४९०, ५००

उप-११७ उपेन्द्रशाह (१७४९-५०) - 273, 279, 240, १५१, १५५ उप्राण चौरा-४९१ उफल्डा-१६७, १७४ उमट्टा चट्टी-३७२ उमत्तादेवी-३०६ उमरासु चट्टी-३७३ उमेदसिंह मियाँ-१७३, 209, 960, 204 उष्णोदक-८६ उरग-५१ उरगम्-६१, ९५, ९६, २३९, ४६३ उरगा-२०७ उल्का-११७ उल्कागढ़-३२६ उस्मान-१०२ (खलीफा) **ऊखीमठ**-१६, १९, २८, ९८, १५५, २०४, २४५, (थाना), ३१२-१४, ३१७, ३१९ (डा० बं०),३२५-२७,३३०, ३५०, ३७१, ३७८, ४२९, ४४२ ४४४, 880 **ऊन्याल**-२६६, २७२, ४९० (भड़) ऋषभदेव-३४०

ऋषिकेश-६, ९५, २५०,

२५१, ३११ ३१३, ३१८, ३१९, ३२५, ३२६, ३३३, ३३७, ३५२, ३६८, ३६९, ३७४-९०, ३७४, ३७५, ४०५,४०८-१०, ४२६, ४८७, ४८८ ( = कुब्ज-काम्र) ऋषिगंगा-३४१(बदरी) एकपद-५८ एकेश्वर-३१९ एगासर-३०४ एंग्लो-म्रमेरिकन-२४९ एरासु-११७ एवरेस्ट-१९३ **एम्हर्स्ट**—२९६ ऐमक-१०४ **ऐयार**–२३ ऐ-रुग्-दे (०हदे)-११३ **म्रोजरा** चर्ट्टा–३६९ **भ्रोड** (बार्ढा)-२७७ भ्रोड़-५४, ८०, ८५, श्रोद्-दे-(०ल्डे)-११३ **ग्रोद्-सुङ्स्**–६९, ७०, ξe स्रोप् (नदी)-३७० ग्रोमा-२४४ **भ्रोरे**–२४४ **ग्रौजी** (बाजगी)-२७७

श्रौपोला–३०४

**ग्रौबर**-२२७ **ग्रौरंगजेब**-१३३, १४४, १४५, १४७, १४९, १५०, १५२, १५३ ककठयाला--८६ कंक-६६ **कंगुनी**–२९३ **कंचवा**–२८४ कंचुको–२८४ क-जी (अमात्य)-१९४ कटघर-२०५ कटलेहर-२०५, २०६ कटनसिल–९१ कटारमल-६६, ९९ (वरादित्य), १०१, १०८ (कत्युरी), १५५, 382 कट्स्थिक-८७, ९१ कटूलस्यूँ-११८, २३९ कटेत-२७२ कटेहर-१५४ कटोच-२१९, २७१, २७२ कटोर-५७, 808 (कावुली वंश, कत्यूर), १०२-४, १०४ (प्रदेश, शाह) कटोरमान-१०२, १०३ **कट्टरशिल्ल**–८६ कठोत-१४८ कंठा (चट्टी)-४४९

**कडवाल** (रावल)-२७१ **कड़ाकोट**–२३९, २४२ कणमाली-२६५ कंडवाल-२६६ कंडवालस्यूं--२३९ कंडा-३०५, ३१८ (डा० कंडायिक-९१ कंडार-११७ ३२६ **कंडारगढ़**–६३, कंडारस्यूं--३६ कंडारीगढ़-२७२ कंडालस्यूं-२३९ कंडी-२७२ (गुसाई), ३२५ कतलस्यूँ-३५० **कतील (**भूम) प्रथ:–३९ कत्यूर-१०१ (कार्त्तिकेय-पुर), १०४ (कार्त्तिक-पुर, गोमती-उपत्यका, बैजनाय), १३५, १५४, २७१ कत्यूरी-४१, ५२, ५६, ५७, ६१, ६७, .७१-११०, १०० (उद्गम), ११६, १२४ (डोटी), १४९. १८६, २५६, २७८, ३२६, ३३५, ३३८ (राजा), ४१५ (काल), ४२०, ४२९, ४३२, ४३९, ४४१,

४४६, ४५६, ४६१, 858-55, 800, 809 कथासिल-९१ कथरा-२०५ कनक-१२५ कनकपाल-११८, १२०, १२४-२७, २६८, 338 कनकाई-२०२ कनफटे-२७९ ेकनम्⊸५८, २७९, ३८९ कनारी-२५५ कनारी छीना-३८६ कनिघम-६८ कनियाँ-२०५ कनिष्क-६५, ६६, १०२, १२५ कनेत–२७४ कनौज (कन्नौज)-७१, ७३, १११, २६९, २७०, ४६५ कनौजिया-२६६-६९, 200 कनौर (किन्नर)-४१, ५८, १८४, १८७ (वंश), २०५, २५२, ं २६२, २६३, २८७, ३०९, ३८५ कनौल-३९१, ३९५, 808 कन्-जुर-२६१

कंदवालस्यूँ-५० कन्स-३० कपकोट-३८८ कपडखान-३८८ कपरोली-१७७ कपिललिंग-३२९ (रावल) कपिशा-१०२, १०४ कप्चिन्-१९९, २०० (कैथलिक), २०२ कफडा-३९३ कफोलस्यं-५०, २४० कफोला-२७२ (बिस्ट, रावत), २७६ (बिस्ट) कबिरी-२४० कबिलास-२०२ कबिलासपुर-१९८ कबोर--५६, ४५४ कमरुद्दीन-१५१ कमला-२०१ (नदी) कमलेश्वर-३५० (श्री-नगर) कमीण-२७१ कमेडा चट्टी-३७३ कमेत-११, १३ कम्पनी-१९९, २०४ (साहेब), २१७ (साहेब), २२६, २२७ कम्पिला-२७२ कम्बोज-५४, ४२९ कम्युनिस्ट-२५७, २५९

(कमानिस्त), २६१, २७९, ४५२, ४६६, ४७०, ४७९, ४८७ कयाडा-२७२ (रावत) करण सिल-९१ करनाली-१०० (शारदा, सरयू), १८३, १८६, १९३, २०२ करन्दू-२४० (पल्ला, वल्ला) करम-१२० (राजा) कराकोरम-४२ करेन-१८४ करौंदा-(की चका डंडा) कर्कट थल-९१ कर्कण्ठक-८७ कर्णजित-२६७ कर्णदेव-२६८ कर्णपाल-१२० कर्णप्रयाग-४, १५, २०, २८, ६१, ६३, ९५, १४९, २४५ (थाना), ३०३, ३०४. ३११, ३१३, ३१८ (डां० बं०), ३१९, ३२५, ३२६, ३३३ ३७२, ३७७, ३८०, ३८२, ३९४, ३९६, ४०७, ४८६, ४८७. कर्णसेन-२०१, २०२

कर्नाटक-२६६, २६७, २७०, ३२६, ४१९, ४४५ (कर्णाटक) करमपरकास-२२२, २०५ (कर्मप्रकाश) कर्मप्रकाश-२०५ कलकत्ता-१९, २०१, २३४, २५६, २९६, ४२८ "कलकत्ता-रिव्यू"-३१६ कलङ्गा-२२९, २९५ कलन-मल-११३ कलमसिह-१४८ कलबान-३०९ कलमटिया-९५ (शिखर) कलार-१०३ (मंत्री) कलाल-२७७ कलिंग-८०, ८३, ८५, 98 कलिम्पोङ्-२५८, ३५३ कलिया-२३ कलुडा-२७२ कलोनगढ़ी- (लैंसडीन)-340 कल्पराज-३२९ कल्पस्थल-९५ कल्पेक्वर-६१, ३२७, 330 कल्पेश्वर लिग-९५ (रावल)

कल्याणचंद-१५५

कल्याणपाल-१२२ कल्याणपुर-१२८ कल्याण लिग-३२८ (रावल) कल्याणज्ञाह-१२२, १२९ कल्याणी चट्टी-३६८, ३६९ कवि-२६६ कश्कर-५६ कश्-गर-९५ कश्तबार-५५ कश्मीर-३, ४०, ५५, ६७, १०२, १०४, १०५, ११७, २२३ २२४, ४१४, ४७६ कषाय-९५ कसना-३१९ कंसखेत-३२५ कंसमर्दनी-२८० कसेरा-२७७ कसे-३८३ कस्की-२०७, २३१ कस्पियन-६७ कस्पेरोइ-५५ कहलूर-२०५, २०६ कहरसिंह बस्नेत-२०१ कहार-२७७ कहुडकोट-११५ काकस्थल-५६ काकस्थली-८४ काकाचल-५६

काकुवा-मोर- १३२ कांगड़ा-५५, १४८, २०३, २०५-७, २०९, २१५-२१, २२३, २२४, २२६, २७२, २७४, २७६ कांगुन-२९२ कांग्रेस-२४९, 860 कांचनगंगा-४७२ काजी-२०१ कांची-४२७, ४२९ काटल-४९० काटील-२३१ काठगोदाम--३९१-९५, 803 काठमांडव-(देखो कान्ति पुर भी)-१९४, १९५, १९७, १९८, २००, २०१, २०८, २१०, 276 काडोलिया-३३९ काण्डी-२७२, ३७३ (चट्टी) कात्यायनी--९५ कानदेव-१०० (हंस-तोर्थ)

कानपुर-३१, २९९,

कानादेव (पहाड़)-९५

308, 886

कानुनगो-२४५

कान्तवती-२०४, ४४७ (रानी) कान्ति (कादिल) पाल-828 कान्तिपुर-११४ (काठ-मांडव), २०९, २२० कान्तिमती-१८७ कान्दली-१५० कान्यकुडज-६७, ७०, ४८९ कान्हपाल-१२१ काफिर-१०४ काबुली--६९, १०१-१०४, १५३ काबुलशाही--१०२ काम जय-१०७ (करपूरी) कामदेवपाल-१२१ काम-लिंग-३२९ (रावल) कामह्रंद-९८ कामेत (२५,४४३ फुट)--€, १0 काम्बोजक-५४ कारणलग-३२८ (रावल) कास्तिकपुर-१०१ (का-त्तिकेयपूर) कात्तिकेय-४१५ (मृत्ति) कार्तिकेयपुर-७२, ७३, ७५-७७, ८३, ९१, १०१ (==बैजनाथ), १०२ (=जोशीमठ), ११४ (कीत्तिपुर, कर्त्त्पुर)

कार्नवाल-१९ काल नंगवारा-९५ काल बजवार-२०५ कालभैरव-३४७ (उ० काशी) कालसी-१२, २७, ६३, ६४, ९९, १५९, २६६ काला-२६६, २७२ कालागढ़-३१८ (डा० काला जावर-३८३ कालापानी-३८५ कालिका-४४० कालिदास–५२ काली-३, १२, १५, ४०, ५१, ५२, ९५ १४७, १७९, १८३, १८४, १८६, २०५, २३५, २८०, ४९९ (नदीं) 🔧 🗸 कालीकमलीवाला-४०९; ४२३, ४२७, ४५८, काली-करनाली-१८७<sup>.</sup> कालीकुमाऊँ-११०, २६६, २७२ कालीक्षेत्र-९५ कालीगंगा-४४२ काली गंडकी-१९३ कालीघाट-३९१; ३९५, 808

कालीयार-३३८ कालीवीठ-४४० काली फाट-२३, २४० (तल्लो, मल्ली), ३२६, ३३४, ३३८ (तल्ला, मल्लाः) कालोमठ–६१, २८०, ३२७, ३३०, ३९३, ४२२, ४३५-४२, ४८२ काली-शिला--६१/ ४४० कालीहरद-९८ (पंच सरो-वर) काल पांडे-१९६, १९८ कालो डांडा-३५० काल्टा चट्टी-३७३ ~ काशगर-४२, ५३ (खस-गिरि), १०४ -काशी-१९५, २०१, २२३, ३४७ (उत्तर सौम्य-बाडाहाट),४१९, ४२७, ४२९, ४४३ **काशोनाथ** (पंड:)-४१९, ४२१, ४२४, ४२७ काशोनाथ-भवन-४२८ काशीयुर-२८, ३२३ काशीराम-१३३ - 🐪 काश्मीर-५६ "(देखो कश्मीर) काश्यप-३३१ **कांसवत**–३२७ कासिम खाँ-१४४

कास्की-१८५, १८६, १८९, १९६ कास्पियन-१०२ (देखो कस्पियन भो) किदार-६७ किनलक (कप्तान)-१९९, २२५ किन्नर-४२, ४८, ५०, ५२, ५८, १३८, २५२ किमाडी (किमगाडा)-2.80 किमोटा-२६६ किमोटी--२६६ -किमोली--३१२ कियारी-२०५ किरात-४२, ५०, ५१ (-मंडल), ५२, ५४, ५५, ५८, ५९, ६६; ७५, ८०, ८३, ८५, ९४, १८४ (देश, वंश), २०१, १८७, २५२, २५४ करात-पुत्र-७५, ८२ किरासाल-३१२. किर्कपेदिक-१८५ किर्त्तासह-४९१ किलकेइवर-४९७ किल्ला (रावत)-२७२ किशनसिंह-२७९ कीना-१०८ (कत्युरी) कोत्तिनगर--२४२, २४७;

२५०, २५१, ३११, ३१३, ३१९, ३२६, ३३६, ३३७, ३७६, ३७७, ३८०, ३८१, 804, 806, 888 कीर्त्तिपाल-१२१ कीर्तिपुर-११४ (कर्ति-केयपुर), १९८, १९९ कीर्तिमहोद्दामशाह-१९५ कीर्तिशाह (१८८६-१९१३)-१२३, १३०, 280 कीलुचोर-३१८ (डा० बं०) क्यारीडांडा-३९१,४०१ कुइली-११७ (गढ़)-कुकरेती-२६६ क्करटा-२६६ **कुङ् - री-बिङ्-री**–३८७ कुङ्-री-बुग-री-१४ कुजरी वाल-३१९ कुजेगी-११७ (गढ़) "कंज" टोकाराम-४९१, 402 क्ंजणी-११९, २४३ (पट्टी) कुंजापुरी-३३० क्डाल्या-३३१ कुडियाल-२६६ . **कुडी**-२६६ क्णिंद-६३ कुण्ड (चट्टी)-३७३

(देव प्रयाग); ३७६, ४१७, (गुप्त-काशी), 886 कृतुब-२३ कुत्ती-१९७, २०० क्दरीगढ़-९९ कुनई खाल-३१९ • कुनार-१०१ (उपत्यका) कुनिंद (=क्नैत)-६३ क्नेत-५३, ५५ कृत्-लिङ-१०, १६ . (शिखर) क्**बेर-चौक**⊸२२ कबेर भंडार-४७० . (शिखर) कुड्जका प्रक-३२६ (ऋषि-केश) कुमाऊँ (कूर्माचल)-३, 4, 9, 24, 82, 46, ६५, १०२, १०९, ११९, १२४, ---१२६, १२९, १३०, १३४, १४२, १४४, १४७, १४९, १५४, १५६, - 249, 240, - 247-₹४, १७२,™: १७८, १७९, १८१, १८७, १८९, २१०, २२६, २३३, २४५, २६२, २६७, २६८, २७०, २७३-७६, २८३, २९६,

४३३, ४७६ (देखो कर्माचल भी) कुमाऊँ (काली)-९६ क्मरिया-४०६ कुमार-७४, १०७, ३९४, 898 कुमारघार-४९१ **कुम्हार**–२७७ क्महालटी चट्टी-३७० •क्रुरमणी--२७२ क्र-४२, ६०, १५२, २७४ क्र-पंचाल-४, ४२ क्रुव्वंशी-२७१ कुलसरी-३०५ कुलसानी-१७ कुलिन्द-५१, ५३, ५५ कुलिन्द्रिन-५५ कुल्लू-५३, ५५, २०५ कुंबर-२२१, २७२ क्वाण-६२, ६५, ६७, १०१, १०४, १०५, 884 कुष्टरोग-३२४ कुसारडांडा-३९५ 📝 कुहुरियाताल-९९, १०० कुच्यार-३१५ कूर्म--२७२ कूर्मधार-३४१ (बदरी०) कुर्मशिला-९५

३१८, ३४६, ४२०, कूर्माचल-३(=कुमाऊँ), ४०, ५२, ९५, १४३, १५६, १५७, १५९, १६१, १६६, १७२, १७४, १७८, २०४, 280 कल-१५ कृतर्ज्ञालग-३२९ (रावल) कृपाराम डोभाल-१६२, १६३, १६४-६७, १६९, १७०, १७२ कुरुण-१८८, १९३, ३४५ (रावल) कृष्णदेव-३४४ (स्वामी) कृष्णन्-३४६ (रावल) कृष्णानन्द-२६९, ३४४ (स्वामी) केत्रमान् -९६ केदार-३४९ (बुढ़ा) केदारखंड-४१, ७१, ९०, १०५, १२९, ४३५, ४४५, ४४७, 858 केदारगंगा-१२ केदारदत्त-४६१ (दुकान-दार) केदारघार-३४७ केदारनाथ-३, ६, ७ (शिखर-समूह), ११ (तीर्थ), १२, १७, ३६, ४०, ५२, ६१, ९९,

१००, १११, १५५, २०४,२५०, २७१,२८० (शिव), २८१, ३०१, ३०३ं, ३११, ३१४, ३१७, ३१९, ३२३, ३२६, ३२७, ३३०, ३५०, ३५२, ३५७-६७, ३७१, ३७६-७८, ३९६, ४०८, ४१३, ४१६, ४१९, ४२३-३६ (पुरी), ४४९, ४५६, ४८९, 890 केदारमण्डल-४१, ११६ (खसमंडल) केदार-लिंग-३३० (रावल) केदारसिंह-१६७, १७५ केमर-२४३ केमेरा-३१९ केरल-५४ केरलगि-९६ कुलानी-३१६, ४०२ केली--२३० केशव-३४४ (स्वामी) केशव बोहरा-१८९, 290 केसवारा-२२ केहरिनारायण शाह-२३३ केहरसिंह-१३९ कैकई-१५९

कैखी-१८५ कैखे-१८५ कैत्युरा-२७२, २७५, २७६, २८२ कैथोला-२६६ कैथोली--२६६ कैनुर-१७२, ३१२, ३१५ कैन्युर-२७२, ३१६-१८, ३३१, ३५१ कैमुर-३१९ कैल गंगा-७, १५, ९५ कैलखोरा-२६६ कैलाखुरी-२७६ कैलास (दर्-छेन्)-९७, ३७८, ३८३-९०, ४०५ कोकण्डे-३०५ कोकस डांडा-९७ (नील-गिरि) कोट-३१९ कोटा-१०० (दून) कोटगाँव-२० कोटताला--२६६ कोटद्वारा-५, २६, ३१, ६३, १४४, २४५ (थाना), २५०, २५१, २८२, २९५, ३०३, ३११, ३१४, ३१८ (डा० बं०), ३१९, ३२५, ३२६, ३३१, ३३३, ३३७, ३३९, ३५०, ३९६-९९

(=कोटद्वार) कोटरी दून-२९ कोटली-३० कोटवाल (शुक्ल)-३३१ कोटा-१४ कोटादूण--५ कोटियाल-२६६ कोटी-२४३, २७१, 262 कोटोगाँव-२६६ कोटीगुरू--२०५ कोटी फेंगुल-२४३ कोट्ली-३९२ कोटेश्वर–३०५ कोटचाल-२६६ कोट्वाल--२६६ कोठाभेल-३१८ (डा० बं०) कोठार-२६६ कोठारी--२६६ कोठियाल-३४६ कोठी-२०५ कोडिया-३५२ कोल-६६ कोसा-१३ कोहलिया-३११ कोदा-२९२, २९३ कोनदेव-११५ कोन्ती-४९३ (कुन्ती) कोपङ्-३७९, ३८४ कोरचूना-३१९

कोरिया-२९६, ४५१ कोरियाल (शुक्ल)-३३१ कोलसारी-६१ कोलागढ-२४० कोलाई--२७७ कोली-२७७ कोल्टा-२७७ कोल्या-२७२ कोल्ली-११७ (-गढ़) २७२ कोशो-२३५ कोसी--९६ (नदी), १०४, १८४, २३५ कौट्याल-२६६ कौडिया-२४० (पल्ला, वल्ला) कौडियाला-४०४ कौणी-५०० (=कंगुनी) कौशिकी-४०, ९६ कौसल्या---१४३ कौसानी---११०, ३९१, 392 कौस्वाल---२६६ क्यूंठल-१४८ (गढ़), २०५, २०६ कशिस्-स्दे--७४ (देखो ट-शी-दे भी) कसिध्यि--१०८ (क्त्यूरी) काचल्लदेव-६१, ११४-१६, १८३

**ऋौंचछिद्र**—२८९ कौंचद्वार-६ क्वैली-२४३ क्षत्रियाणी (खत्री)-५५ क्षीर गंगा-९६ क्षोरानावा-१६. क्षेमपाल-१-२० खंका-३१९ खखेसिया-३८४ ख-छ (खश)-५६ खजोरी-२६८ खटली-१४९, ३५२ **खडक**—३५ ः खड़काड़ी-२७२ **खडखोला**—२७२ खड़बोली-२७२ ... . बहान ३१९ -संडका-१८९, १९० संहडा-२६६, २७१ संडुड़ी-१६५, १८०, २६६, २६९ सङ्गसिह-४१३, ४८७ संडचूरी--२६६ स्रणोद्परिउलिका-८४ खतली-श्रेणी--८ सती-२७१ सती-२७२, २७५ संदाल-१९१ खंदुडा-१३७ खदेड-३३८ सनरधार-३९३ ..

खनसर–२४० --; खनोल्टी चट्टी-३७२, 324 खमगढ--९९ खमलेकगढ़ी-८ खमिल-श्रेणी-७ (चोटें। १३, ३५६ फुट) खरकटा-३०९ खरचाखंड-११ (शिखर) **खरगांसह**-१२० (राजः) खरना-२०, २२ खरवारा-१५० खरसान-३५३ खरसाली चट्टी-३३१, ३६९, ३७० बरायत-९८ (पट्टी) बरी-१९२ **खरोफ**-२९२ खरोही-२३ सर्पर-७२, ७३ सर्परदेव-८१ (कत्यरी राजा), १०८ स्रलंगा-२२९, -२३० (=कलंगा), २३२, २३६ खलीलुल्ला-१४३, १४४ खवास-१६५ खश-४२, ५२-५५, ५८, ५९, .६४-६६, ९४, १८४, २७१ ( = स्वज्ञ, खष, खसिया)

**खष**-९४ (= खश) -**खस**-५८ (खश), ६६, १८४, २७१ खस-करा-१८४ खस-बाह्यण-२७१ खस-भाषा-२६५ खस-मंडल-५१, ११६ ११७ (केदार-मंडल, ०खंड) बसिया-५५, ५७, १०२, ११९, १४२, १५६, १५७, २८५, २८७ स्रिया-बामन-१४२ खांची-१८५, १८६ **खाटल**-२४३ बाटली (बाल्टी)-२४० खाट स्युँ-५० खाड-११९ (गढ) खाडी-११९ स्तातस्यूं-२४० **बाती**-२७२ स्तान-१६५, १८७ बान्छा-१८६-८८ बार-३०४ (बारी) खालसा-२४६ (=सर-कारो) खासण-१५ खि-नु-फुग्-३८९, ३९० **खिरस्** ८, ३१४, ३१५, 374 खिलुंग–१८८

खुकुरी–३०० खंटीनेगी-४९१ खुड़बुड़ा-१५०, १८२, 206 खुदस्योनखेत-३०५ खुरासान-१०३, २२४. खुलरा-३९१, \* ३९५, 808 खुश-२३ खुशबस्तिया-१०४ खुशीराम-३०२ **ख्र्लरी**--२२२ **बूटी**--२७२ **खंडिया**–३०९ खुनीगाड्--३१४ स्रेचर तीर्थ-९६ खेडा-३१९ **खेतसारी**-१६३ खेती-३९३, ४०५ **खेला**—३८६, ३८७ लेकार-२८७ खेना-३८८ **लैयाम**-१३ खैरना-३११, ३९१; 397 बैरालिंग-३०५ खो-५६ **खोकरा चट्टी**-३७३ **बोजरनाथ-**९६ (तिब्बत) खोटाखोटनक-९१ खोतन-४२

स्रोरस्रोट्टक-८६ खोर्-दे (०ल्दे)-११३ **खोरवा-चन्**-६९, ७३ (ऽखोर-व-बचन्) खोर-स्दे-७४ (ऽखोर०) खोलिया-२८१ खोलों-१९२ लोह-१५, २९, ३१४ (नर्दा) रूमेर-१८४ ह्यात-लिग-३२९ (रावल) स्युङ्-लुङ्-३८४ ह्यी-स्रोङ्-स्दे-ब्चन्- ( == ठी-स्रोड-दे-चन्) ६९ गगली-२२ गंगदेव-२६७ 🕝 गंगनाणी चट्टी-१७, ३३१ ३७०, ३७४, ३७९, ४७५, ४०२ (गंगोत्रो) गंगभद्र-७७, ८० गंगरक-८६ गगवाड्स्यूं-२०, ५० (गंगवार०), २४० ं गंगवाड़ी-२७१, २७२ गंगवारस्युँ-५० गंगा-३, ५, ११, २४, ९१, १२७, १३६, १५२, १८३, २८० (गंगोर्त्रा), ३२३,४९९ गंगाड़ी-२६६, २६९-७१, २८५, ३४६

गंगाणी (चट्टा)-३६८, ३६९, ४०३ (जमुनोत्री) गंगाद्वार-४१ (हरद्वार), 94 गंगारक--९१ गंगाराम राना-१८९, १९० (मगर); 297 गंगाशरण (लाला) -४९१ गगास-९६ (नदी) गंगा-सलाण-३०, ६२, २४० गंगासिह (दुरियाल)-४७०, ४७१, ४७३, ४७८, ४८१-८६ गंगेश्वर-९५ े ः ः गंगेश्वरानन्द (स्वामीः)-888, 884 गगो-३८७ गंगोत्री-७, १३, १७, ६०,९७,३०३, ३३२, ३३७, ३४७, ३५२, ३६६, ३७०, ३७४, ३७९, ३८०, ४०२, ४०८, ४७९' गंगोबारिक-९१ गंगोरी चट्टी--३७० गंगोली--६६ गंगोह-१२५ गजकोट-१८५ गजनी--१०३

गजरकोट-१८५ गजराज मिश्र-२३५ गजरिया-४०६ गजलक्ष्मणसिंह-१८७ गजल्डी-२६८ गजाचोक-२२ गजानन पटराई-१९० गंजीपानी-३१८ ड:०बं० शर्जेसिह-१४५, २११ गंडक-१८३, २३५ गंडकी-९६ गडगाढ-२४४ गडताङ्-६१, ११७ गडसार-१४९ गंडावज-३९३ गढ(बावन)-११७, . १५६, १५७, १६0, १६२ गढकोट-११७ गढताङ्-६१, ११७ गढ-पति-१४०, १४२, २७४ गढराज-१५१, १६३ "गढराजवंशका इतिहास" -233 गढ्वाल-३-६, ९, १३, १८, २९, ४० (नाम-करण), ४१, ४२, ५१, ५८, ६३-६५, १२९, १३५, १४७, १४८, १५१, १५३,

१५४, १६३, १७२, १७९, १८१, १८९, २०५, २०७, २१०, २१२, २२६, २३२, २३४, २३६, २३९, २६२, २६४, २८१, २८९, ३०७, ३६५, ३६६, ४१३ गढ़वाल-कुमाऊँ-५१ गढवाली-१४, १४३, 340 गणनाथ-९६ गणपंति-१०८(कत्यूरी), 200 गणराज्य-२४८ गणाई-६१,१४७,३१५-३१७ (डा० बं०),३५० ३८६, ३९३(==चौखु-टियां), ४०३, ४०४, 808 गणेश-४२३ (सिरकटा) गणेश गंगा-१४, ३८४ गणेशचट्टी-३७१ गणेशपांडे-१८९, १९०, १९२, १९६ गणेशालग-३३० (रावल) गणेश्वर-३४८ गंतुश्रा-२८० गत्-क्युत्-छो-१०० गदी-खोला-१९२ गंदी नदी-१९२

गदोली-२९८ गद्दी-६५ गंधमादन-६ गंधो रिक-९१ गनितपाल-१२२ गन्तोक-३५३ गबरक-१०४ गंबियपिड-९२ गब्रील-२०० गमशाली-२५१. ३३२ (गमसाली) गमीरी-२४२ गरहं-१८३,१८५, १८६, १८८, २०१, (नेपाल) गरुड-३१७ (डा० बं०) ३१८, ३९१ (बाजार) गरुड गंगा-६१, ३७२, 864 गरुडचट्टी-३७४ गरुडाश्रम-८० गर्ग-९६ गरतोक-१३९, ३८९ (०नदो) गरदेश-४० गरपोन-२३७ गर्ब्याङ्-२५५, २६३, 324 गलकोट-१८५,१८६,१९३ गल्-दन्-छेवङ्-१३९ गहड़वार (वंश)-७४ (गहरवार)

गहत-२९३ गागर-९६ गाजणाकठूर–२४४ गाजीउद्दोन-१५३ गाडी-३८२,३९५,३९८, 800 गांडाबाज-४०७ गांडीव-४५२ गान्दोडारिक-८६ गान्धार-५४ गाबिनी-१५ गार्गी-९६ गार्डनर-१८ (क.मश्नर), २३६ गासिन∸५, ९ गालव-९६ गिधिया-९६ (काली कुमाऊँ) गिरगाँव-३८८ गिरथी--९, १४ गिलडुइ:–३८४ गिलेस्पी (जेनरल)-२२८-३०, २३३, २३४ गिलगित-४२, ५२, ५५, ५७, ५९, ६०, १०४, 904 गिवाड-१४९ गीट-२४४ गीठ-३३१ गीताभवन-४१० गीर्वाणयुद्ध (विक्रमशाह)

—६, २०४, २०५, (गोरखा-राजा) गीलेत-२३ गुंगीधार-३१२, ३१५, बं०) गुजडू-११७, २४० गुजरात-२६६, २६७-७०, २७२, २७६ गुटिमा–२०७ गुंठ-२८१ गुडयार (तःल)-१६ गुणादित्य-८४ गु-नि - यङ् - ती-३८०, ३८१-८५,३८७,३९०, ३९६, ३९८ गुप्त-५२, ४२९, ४४५ गुष्तकाशी (=भारी)-६१, ९६ (मारी गाँव), १५५, ३११, ३१९, ३२६, ३३०, ३३२, ३७६ (बा-जार), ३७७, ३९६, ४१८, ४२०, ४२१, 856 गुप्त वाराणसी-९६ गुप्ताबाह्यो-४३४, ४३५ गुबाखेल-३१२ गुम-२८२ गुमखा-३२०

गुमानी–२११ २२१, २२२, २४७ गुरंग-४२ (देखो गुरुझ, गुरुंग) गुरन-११७ (श्री गुरु-गढ ) ३१६, ३१८ (डां० गुरला-१०० (शंभु), ३८५ (-फुग) गुराड-२७२ गुराइस्यूँ-२४० **गुराडी**-२७२ गुरारस्यून-२८२ गुरुगढ़-११७ (गुरन, आं०) गुरुंग-१८३, १८४, १८९ (गुरुङ्), १९१, १९२ गुरुसेन-२६८ गुरुपति-२६६ गुर्बा-१८५ (देखो गोरखा) गुर्गीन खाँ-१९८ गुर्जर-प्रतिहार-७०, ७१, 66, 204, 884 गुर्जरात-१२५ गुल (कुल, कुल्या) → गुलदारी--१७६ गुलाब-१२० (राजा) गुलाबकोटी-३१७, ३१८ (डां० बं०), ३४९, ३७२, ३७७, ३७८, ३८०, ३८२, ४६३

गुलाबराय (चट्टी)-३७३ गलाबसिंह--१५८ गलामकादिर (१७८५-८९ ई०) - १५९, १७९ गलदारन-१७२ गुल्मी-१८५, १८६ गश्रीखान-१३७ ग्साई-२७२-७४, २७६ गुंसाई पट्टी-२४२ गृह-३४८ (राजा) गृह्योश्वरी-१९७ गुगे-४०, १११, ११३, ३४९, ३८८-९० गजर-६५, १४९, १५४, १५८, १८१, २७१-७५ गजरघाटी-४०६ गुजरू-३५२ गुँठ (देवोत्तर)-२४६ गुलरचट्टी-३७४ गृहकोट-२०१ गेऊला चट्टी-३६८,३६९ गेन-दून-छोम्-फेल्-२६१ गेशे-शे-रब-२६१ गेहं-२९१ गेदुड़ा--२६७ मंडी (माघ १)-३०५ **गैरोला**-१३७,२६६,२६७ गैरोली-२६७ गोइल-३२० गोकुल-१२० (राजा) गोसी-२७२

गोचिंगटक-९१ गोटिङ-३८४ गोठ-३०७ गोडर-२४३ गोथल-९६ (मल्ला नाग-प्र) गोदावरी-९६ गोदी-४०६ गोदू-२६७ गोदोधक-८६, ८९ गोनगढ़-२४३ गोपतारा-१५ गोपाई-९६ गोपी-१२० (राजा) गोपीवन-९६ गोपेक्वर-६१, ९६, ९९, १०१, १११, ११२, ३२०, ३२५, ३३०, ३३२, ३३३, ३४७ ३४८, ३७२, ४३०, ४५५, ४६४ गोबी-१०६ गोमती-११४,१०४ (कत्युर उपत्यका), १९५ गोमुख-१५, ३३१, ३७० गोयंदका-४१० गोर-१०० गोरक्षपा-१८९ गोरश्राम-९६ गोरखनाथ-१८९, १९०, 260

गोरखपंथ-२७९ गोरखपर-१५१, १९६, २२५, २२७, २२८, 332 गोरखा-२१, ३०, ४२, EX, १८०-८२, १८५, १८९,१९०, १९२-९४, १९६, १९७, २०१, २०७, २०८, २१६, २२१, २२३, २२४, २८०, ३५० गोरखा-चौकी--२११ गोरखाली-२००, २११, २१४, २२८ गोरखावंश-११९, २८० गोरखा-शासन-१८३, 280 गोरिखया-२०९ गोरला (रावत)-२७६ गोरिल-२८० गोरीफाट-८६, ९६ गोरुन्नासा-७६, ९१ गोल-२३ गोलदार-१६५ गोलाम-२०७ गोल्डिंग-१९९ गोवन-२९६ गोवनीगढ़-२७२ गोविण-२७२

गोवितंगक-८६

गोविन–१२०

(राजा)

गोविद-७४, १२० (राजा) गोविंद उपाध्याय-२१० गोविन्दचन्द-२०५ गोविन्दन-३४६, ४८४, ४८५ (भू० पृ० रावल) गोविन्दपाल-७४ गोविन्दसिह-११७, ११९ (थोकदार), १४९, १५०, २८२, ४८४ (गुरु०) गोस्थल-९६ गोहना (ताल) - १६, ३८, ६३, ३१८ (डा० बं०), ३३३ (गोणा), ३३७ (-बाढ), ४००, ४८६ गोहनाबाढ-३२६, ३३७ गौचर-३०४, ३०७, ३२०,३७३ (वाजार), ३७७, ४८६, ४८७ गौड-६७, ६८ (वंगाल), ८०, ८३, ८५, ९४. २६६, २६७, २६८, २६९, २७० (देखो अ। दिगौड भी) गौडवंश-१११, ११३ गौतम (सिद्धार्थ) - ४७५ गौना (गोहना) ताल-348 गौर्रालग-३२८ (रावल) गौरा-३८९

गौरांग (गौर)-१०८ (कत्यरी) गौरी उडियार-३८५ गौरोकंड-१७, ६१, ९९ (विद्वितीर्थ); १०० (हिरण्यगर्भ), ३१७ (ভা০ ভা০), ২২২, ३३६, ३७१, ३७६, ३७८, ३९६, ४२३, ४२४, ४२७, ४३५, 838 गौरोगिरि-९६ गौरीदेवी-३३० गौरोपर्वत-११ गौरेश्वर उपाध्याय-१९३ गौला-९६ ग्यल्-छो-१०० ग्यानची-२५७-५९ ग्यानिमा-३७८ (मंडी), ३८०-८६, ३९०, ३९६-४००. 308 ग्यारहगाँव-२४४ ग्रग्स-ब्चन्-ल्दे-देखो डग्- घांघरिया-४००, ४०१, चन्-दे ग्रहवर्मा-६८ ग्रामिदारक-८६ **ग्रीक**—६२, ४६७ ग्रुबर-२०० ग्लड्-दर्-म-देखो लङ-दर-म ग्वारगघेरा-३९३

ग्वालदम-१३५, २९७, २९८, ३१२, ३१५, ३१७, (डा० बं०), ३३३, ३३७, ३५०, ३९५. ४०१ ग्वालदम-श्रेणी-७ ग्वालियर-६७, १४५ ग्वालियाबगड-४४८, 888 ग्वाली-३९३ ग्वोलखान-४०६ घघटो (गढ़)-११७ (तल्ला-सलाण) घंडियाल-२७३ घणसाला-२६७ घणसाली-२६७ घमंडसिंह (मियाँ) - १६३, १६७-७८. १८० घरन-३०९ घरनाग-९१ घले-१९१, १९२ घसमाण-२६७ घाट-३१२ (बदरीं०), ३१७ (डा० बं०), ३२०, ३७२, ३९२ (नंदप्रयाग), ४००, 808, 806, 863 (चर्द्रा), ४८४ घासटोली-३८०

| घिल्डियाल-२६७, २७१            |
|-------------------------------|
| घिल्डी२६७                     |
| घोरिङ्-१८५, १८६               |
| (नेपाले), २०१                 |
| घुड़दुड़स्यूँ—२४०             |
| घुरदुडा-२७३, २७६              |
| घोरल-१९३                      |
| घोष (डाक्टर हिमांशु)-         |
| 808                           |
| घोषेक्वर-९६                   |
| <b>ङ-री</b> -७३, १३२, १३९     |
| <b>ड-री-कोर्-सुम्</b> –५८, ६८ |
| (मानसरोवर- प्रदेश)            |
| ङोङ्-बू (गोम्पा)-३८०,         |
| ३८१, ३८४, ३८५,                |
| ३९०, ३९७                      |
| चकराता-२७, ३५२                |
| (चकरोता)                      |
| चकायुध–७०                     |
| चकेंद्रवर-९६                  |
| चंगेल-वंश-१५२                 |
| चङ्-लू-३८४                    |
| चदुवापीपल३७३                  |
| चंटोखाल-३१८ (डा०              |
| बं०)                          |
| चंडालमुंडा–८२                 |
| चंडी-१२८, २३६                 |
| चंडीश-९६                      |
| चंडेश्वर-३९३                  |
| चतुर्देष्ट्र-९६ (चौदंस)       |
| <b>चनपाल-१०८</b> (कत्यूरी)    |

चनाब-५५ चन्-छुग्-दे-११३ (व्चन्-फ्यग्-लदे) चंदर-१२० (राजा) चन्दवंश-११९ चंदापुरी-३२६ चंदोला-२६७ चंदोली-३१५ चंदोसी-२६७ चन्द्रगुप्त-८५ चंद्रदेव-७४, ११५, ११६ चंद्रपुरी-१५४ चन्द्रप्रभावती-१९४ चंद्रभागा-४२, ९६ चंद्रलिग-३२८, ३२९ (रावल) चंद्रवदनी-२४३ चंद्र-वंश-११६, २७३ चंद्रवंशी-१२४ २३१, २०६, २३२ चंद्रवीर थापा-२११ चंद्रशिला-११ चंद्रशेखर-९६ २३५ ४१७ चंद्रोदय-११२ चपरङ-१३९ चमनौन-३२, ३२० 🕐 चराल-८५

चमरांव-३८०, ३९४, 399 चमवा-३२० चमार-२७७ चमुग्रा-१८१ चमेता खाल-८ चमोला-१३७, २६७, २७१, २७३ चमोली--२०, ५५, ९६, १११, २३९, २४५, २४९-५१, २६५, २७३, ३०३, ३०९ ३११-१३, ३१७, (डा० बं०), ३१८, ३२०, ३२५, ३२७, ३३१-३३, ३७२, ३७७, ३७८, ३८०, ३८२, ३९२, ३९४ ३९६-४०१, ४०४-चंद्रवीर कुँग्रर-१८१, ७, ४४९, ४५५, ४५७, ४६२, ४८५-८७ चम्पा-११८ चम्पारन-२२५, २२६ चम्पावत-१२९, १४७ चंद्रशेखर उपाध्याय- चम्पावती-१३२ (= चम्पावत), १५९ चंद्रापुरी-३२०, ३७६, चम्बा-५५, ५८, २०५ चरणपादुका-३४१ (बद-रीं०) चरस-२९५

चर्मण्वती-९६ चलणस्यूँ–२४० चला (नदी) - १९ चलिया--२३ चह्वान--२७४-७६ चाग्या-१९१, १९२ चाड-१९२ (मध्यतिब्बत) चाड-काइ-शेक-२५८ चाचटंक-८६ चाणक्यनीति-१८९ "चातक" (गोविन्द)-898 चांदकोट-३२, ३०४ चांदपुर (६९०० फुट)-४, २३, ३४, ३६, ६१ (गढ़), ११८ (तेर्ला-शीली-), १२४, १२६ (मल्ला), १२७, १२९, १४७, १४९, २१२, २३९-४२, २४६ (वर्गना), २६८, २७०, २९५, २९८, ३०४, ३१२, ३१५, ३३१, ३३४ (कोट), ३३७ चांदपुरी-२६७ चापा-२३२ चामासारी-१५० चाय-बगान-२९६ चा-रङ-ला-३८१, ३९४, ३९७, ३९९, ४०५

चारवंग-२३

चालूक्य-१२४ (= सो-लंकी) चिघाट-३२० चिकिलिच खां-१५१ चितरू-१२० (राजा) चिता-१२० (राजा) चितोड़-१८७, २७३, २७५ चित्तोला-२७३ चितोलगढ़-२७३ "चित्रविलास"-१८७, १९० चित्रशिला-९६ चित्राल-५६,१०१,१०४ चित्रेश्वर-२९३ चिधामारिका-८७ चिनी-१३८,३७५,३८९ **चिरंतन**-३२९ चिलडो-२४३ (पट्टी) चिला–३१८ (डा० बं०) चिली-२०७ चिल्ला-२४३ चीन-४ (गणराज्य),६, ५४, ६९, १८०, १९६, २००, २०७, २०८, २२८, २३४(०सम्राट्), २५७, २५८, २६०, २७८, २७९, २९३, २९५ (०तुर्किस्तान), २९६, ४५९ **चीनी**-३०१,(मोची), ४१९

चुग्-ल्दे-ब्चन्-६९ चुनरिया-२७७ चुन्नी-३३१ चुपानी-३२१ चुरामन-१२० (राजा) चुडाल-९४ च्-ते--२६१ चूहान-२७३, २७४ (देखो चौहान भी) चेचक-३२३ च-दे (०ल्दे)-११३, 888 चेवे-१९३, १९४ चेलवा-३०९ चोपड़ा-२४० (०कोट), २७३, ३२५ चोपड्या-२७३ चोपता चट्टी-११, ३१७ (डा० वं०), ३२०, ३३४, ३७१, ३७८, 843 चोपराकोट-३२३ चोपरिया-३२० चोबदार-३४६ (बदरी, सियाराज) चोली-३४५ (नंबूतिरी द्राह्मण ) चोरहोती (धुरा)-३८३ चौकान-३१८ (डा०वं०) चौकोघाट-३१२, ३१३ चौकोट-१४९, १५५

चौक्याल-२६७ ' चौलम्बा-६, ११, ३४९ (शिखर) चौख्टिया-२९३ (= गणाई), ४०६ चौगरखा-६६ चौडा-११८ चौंडाल-११८ चौतरा-२२१ चौतरिया-२०४ (= राज- छ-लम्पा-३८२, ३९५, वंशीय), २०७, २१० चौतारा-२१० (≕चौत-रिया) चौथान-२४०, ३४९(पट्टी) चौदंडी-२०१ चौदंस-९६ (चतुर्द्रष्ट्र) चौंदकोट-११८ (गढ़), २३९-४२, २४६ चौघाम-३२३ चौपता चट्टी-४५१ (देखो चोपता) चौपरा-३२० चौबीसी-१८४, १९३, १९९, २०१, २०२, २०३, २०७ चौमंटिया--२२ चौरास-२४३, ४९७ (पट्टी) चौहान-११७, १२४ (चाहमान, चह्नान), २७१, २७३

छंकरा-३८६ (मंडी), ३९७ **छड-ग्रन्**-७० छज्यला-२४३ छतवापीपल-६२ (चट्टी), ३१२ (छतुवा०), ३१३, ३१४, ३७६ छत्रशाह-१९१ छन्न भंडारी-२११ 396 छांकरा-३८१ (देखो छंकरा भी) छांतीखालच-३७३,३७५ छाम-३६८, ३६९, ४०२ छालडो (चट्टी)-३०३ छिजोनली-४ **छितकुल**–३७५ छिनका (चट्टी)-३७२, 849 छिर्-चिन्-३८७, ३९९, 800 छीका-३१६ छोपी--२५७ छोरापानीं-९५ छरा-१५ छुवा-२९०, २९३ छुणा चट्टी--३७० छु-मिक्-श-ला--३८०ं-८६, ३९०, ३९५, ३९८ छेछल-९६ (ब्यांस)

छमवाल-३३१ (शांडि-ल्य) छोपता-३८८ छोप्राक-१८९ छोल्-गन-१०० (= रावणहद) छोवा-२९१ जखनी-३२० जखरी खोल-३२० जखेत-३२० जगजीत पांडे-२०७ जगज्जय मल्ल-१९७ जगत-१२० (राजा) जगतगढ-२३३ जगतचंद-१४९ जगत परकास-१७९ जगतपाल-१२२ जगन्नाथपुरी-३४६ जगप्रकाश-१७७, १७८ जगरनाथ-१२० (राजा) जगरांव-३८१ जगरोन-३९७ जंगबहादुर-१८७, १९८, २३१ जंगम-३२७ (वीरशैव), ३५० (लिंगायत) 888 जंगल चट्टी-३७१, ३७८, ३९३ (चट्टी)-३७९, जंगला 368,800

जंगी-३८९ जटाघर लिंग-३२९ (रावल) जडभरत-३४७ (उत्तर-काशी) जड़ोपानी-३१३ जनकपुर-१९९ जनकेश्वर-३०५ जनघाट-३२५ जनार्दन लिंग-३२९ (रा-वल) जन्ती (धुरा)-३८७ जमनीभाषा-२१७ जमुना-१२, ४१, ५१, ५५, १२७, १२८, १३६, १४४, १७९, २०७, २२७, २२८, २८० (जमुनोत्री) जमुनापट्टी (चट्टी)-३६९ जमुनोत्री-३१३, ३३१, ३३४, ३५२, ३६६-७०, 803,806,898 जम्ब द्वीप-२३५ जम्ब्वाल-२७३ जम्मू-१४४,२६८,२७३, २७५ जय-१२२ (राजा) जयकूल भुक्ति-८२, ९१ जयकृतशाह (१७९१-९७ ई०)-१२३ (जय-कीरत), १२९, १५८,

१५९, १८२ (जय-(कीर्ति०), १६२, १६६, 292,889 जयकृष्ण-२३१, २३२ जयचंद-७४, २६७ जयचंद्रपाल-१२१ जयतपाल-१२१ जयतिपाल-१२० जयदेवपाल-१२२ जयनार्थालग-३२८ (रा-वल) जयन्त राना-१९४, १९७ जयपाल-१०३ (काबुल) जयपुर-३३१ जयप्रकाश मल्ल-१९४, १९७, १९८, २०० जयरामपाल-१२२ जर्यालग-३३० (रावल) जर्यासह-१०८ (कःयूरी), ११५ (मांडलिक), ११६ (०देव) १४४ जयानंद जोशी-१६१, १६२, १६५-६७ जयाड़-२७३ (गढ़) जरदारी-२७३ जलंघर-३, ४०, २०५, (द्वाबा), २६८, २६९ जलमाल-१०० (हरिद्रा नदी) जलासू–१५४ **जवाड़ी**–२७३

जसवन-२०५ जसोला-२६७ जसोली-६३ जसेरकोट--२०७ जस्कोट-२७३ जहांगीर-१०४, १२४, १२८, १३१, १४७ जाखटोली-२३ जागेश्वर-५७, ६६, ९७ . (दारुन पर्वत, दारुका-वन, तंकर, तंकरा), 333 जागेसर-५७, ६६, ९७ (टंकर) जांगला-३३२, ३७० (चट्टी) जाट-६५, ९६, २७१, २७६, २७८, २८३ जाङ्गंगा-१५,६४,३३२ (=जाह्नवी), ३४९ जातिपोतक-८६, ९१ जाबिता खां (१७७०-८५ ई०)-१५९ जापान--२९६, ३०२, ३५१, ४३१, ४५१ जाह्नवी-१५,२५१,३४९ (=जाड्गंगा) जितंगपाल-१२२ जितपाल-१२२ जितार्थपाल-१२२ जितवान-२५

## हिमालय-परिचय

जिनिकुल-१४४ (=िभ-नि०) जिन्-दर-मल-११३ जिल्ल-१८७ जिवरी-२०६ (सुकेत) जिहलदेव-११६ जीर्तासह–२०५ जीपती-३८५ जोबू-३०८ जीलदेव-११५ (मांड-लिक) जीवाक सीमादित्य-८६ जीवार-९६ जुगडाण-२६७ जुगड़ो--२६७ जुगणाण-२६७, ३३१ जुनियागढ्-१४४, १४९ जुब्बल-२०५ **जुमला**–४२,१८६, १९३, २०७ जुमा-१३ जुमागवार-९, ३८२ जुम्माग्वाड-३८२ जुम्मापट्टी-२४२ ज्याल-२६७ ज्या-२६७ जू-चे-ब्चन्-यो-६९ जेठक-२२९, २३३ **जेठा**-२७३ जेम्सन-२९७ जेलम-५१, ४०२

जेल-ख-गा (घाटा)-324 जेसप-१९९ जैकंदी-३९४ जंकीरत-१६२ जैकृतशाह-१६५, १६८ १७०, १७७, 296. २१८. २८२ जैतोलस्यं-२४० जैन-२८२, ३४० जैनखान-१८७ जैसी-१९८ जैस्वाल-२६७ जोंकापानी-४०७ जोगड़ी-२६८ जोगामल्ल-२१० जोगी-२७७, २७९ (नाथ) जोडः-छुडः-ला-३८९ जोङ पोन-२५७ जोजी-ला-५५ जोजेक-२९६ जोड़ीपानी-३१३ जोतीश्वर-३४७ (जोशी-मठ) जोयसी-१५६ जोरावर्रासह-१३८ जोशिका-(देखो जोशीमठ) जोशियाल-२५६, ४६४, 890, 863 जोशी--२६७, २६८, ३३४

जोशीमठ-८, १७, २८, ५५,५६,६२,६६,७३, (ज्योतिर्घाम), ९७ १०२ (कात्तिकेयपुर), १११, ११८, २४५ (थाना), २७३, २८०, २९३, ३०५, ३११, ३१३, ३१५, ३१७ (ड:० बं०), ३१८-३२० (डा० ता० घ०), ३२५, ३३२, ३३७, ३३८, ३४७, ३५०, ३५२, ३७२, ३७७-८०, ३८२, ३९१, ३९२, ३९४, ३९७-४०१. ४०४-७, ४५५-५७, ४५९, ४६०, ४६२, ४६४-६८, (यो-' षिका), ४७८, ४८३-29 (देखो जोइयाल-२७३ जोशियाल भी) जोहार-९६ (=जी-बार), २०८, २५५, २६३, २७८, ३२०, 809 जोहारीखाल-३२० जौट-११८ (गढ़) जौणपुर-१६८ जौनपुर-६४, ११८,

१६८, २४३, २६५

(टेहरी) २८०, २८८, ३१४, ४९१ जौनसार-४, २३, २४, ४१, ५०, ५७, ६४, २२९, २५६, २६५, 266 जौरासी-११७ (गढ़), ११८ (कुइली) जौल-जीबी-३०४, ३८६ जौलपुर-११८ (गढ़) ज्ञवाली-(सूर्यविकम)-१८५ ज्ञानचंद (१६९८-१७०८ ई0)-१४९ **ज्ञानदीप**—३२९ ज्ञानप्रभ-३४९(येशेऽोद्र) ज्योतिप्रकाश-१९७ ज्योतिर्धाम-९७, ३३५, ३४४ (=जोशी:मठ) ज्योशी-२६७ ज्वालपा--३१६ ज्वालातीर्थ-९७ (ज्वा-लामुखः) ज्वालापुर-१८२, २७४ ज्वालामाई-२०६ ज्वालामुखी-९७(कांगड़ा, ज्वालातीर्थ), २०६ ज्वालाराम-१३३ भगरू-१२० (राजा) भंगोरा-२९२, ४०० (सँवाँ)

**भल**--३०६ **भलकरन**–३०५ भाला (चट्टी)-१२,३७ (बृढ़ केदार), ३७० (गंगोत्री) भिक्वासा-२७३ भिनिमथ कुल-११४ **भिरना**-३२८(डा० बं०) भिली-१८५ **भीवर**-२७७ भुमरिया (ढाकी) -२७७ भुल्का-२८४ भूलापुल-३१६ भेलम−५५ **कोराली**-३१३ ञि-म-गोन्-७३ (०म्-गोन्) जेनम्-१९७, २०० टकनौर-३३ टंकणपुर-८३, ८५, ११७, २४२, ३३१ टंकर-९७ टकती–४०४ टंगण (प्रदेश)-५१ टंगणिया-५३ टंगणी चट्टी-५१, ५६, ६२, ३३५, ३७२, ४६१ टशी-दे-११३ (व्क-शिस्-ल्दे) टशी (पण्-छेन) लामा-२६१

टशी-ल्हन्यो-२०८, २६०, २६१ टिवू-३९० टिहरी-(देखो टेहरी) टोकाराम शर्मा "कंज"-266 टेहरी- ३, ४, ७, १२, २८, ३१, ३६, ३८, ९८-१००,१४४, २३६, २३९, २४५-२४७, २४९, २६२, २६४, २६८, २७६, २८२, २८९, २९८. २९९-३०३, ३०७, ३११, ३१३, ३१६, ३१७, ३२५, ३३६, ३३७, ३४२, ३४३, ३४७, ३५१, ३५२, ३६५, ३६८, ३६९, ३७४, ३७९, ४०२, 808, 890, ४९१ ेटोटा ग्राम−४०६ टौंस-१२, १४, १६, २३, २४, ३०, ५५, ५७, ९७, १४३, १५० (तमसा नदी), २०५ ट्रावनकोर-२४८ द्रेल-१८, २६, २८ (किमश्नर). ११२, २४५, २९०, ३२६ ठकराल-२४४

ठकरी-१८६, १८९ (राजा), २७२,२७३, २७५, २७६ **ठठेरा**-२७७ ठाईज्यली-२४० ठाक्र--२७३-७६ ठाक्रद्वारा-२८ ठा-गड-३८७ (सूखा) ठाणादार-३९० ठि-ग्रोग-३८९, ३९० ठियोक-२०५, २४८ ठी-ल्दे-स्रोड-६९ (देखो दे-स्रोङ्गभी) ठी-स्रोङ-दे-चन-७० डंगवाल-२६७, २७१, २७३ डग्-चन्-दे--११३ (ग्रग्स्-ब्चन्-ल्दे) डडालगांउ (चट्टी')-३६८, ३६९ डडोटी (चट्टी)-३६९, 803 C. . डंडा-२१, २२ डंडातोली-२३ डबराल-२६७ डमर-१५ डम्बर-१८८, १९३ (-शाह) **डल्ड्या**–२५५ डाक तार-घर-३१९ डाकर-३९२, ३९३

डागचौरी-३२० डांग-२६७, २७३ डांगर-२४३ डाडामंडी-३९६ डाबर-२६७ **डाबे**—३८७ डिडीहाट-३८६ डिमरी--२६७, ३४६, ४७०, ४८३, ४८४ डिम्भर-१३७, २६७, २७१ डंगरी-३१५, ३२० (पंत), ३३१ डुंडा-२५१, ४०२ डुंगरा-२३ डुंगरा बच्छनस्यूँ-२२ डंगरी-३९१ डुमराकोट-२०३ डंगर-२१ डंडसीर–४९० डुंडा चट्टी-३७४, ३७५ डेरानानक--१५० डोईवाला-४०८ डोटी-१०१, १०६, १०७, १०९, ११०, १२४ (कत्युरी), १४७ नेपाल, १५५, १५९; १८२, १८६, २०३, २०७, २२६, २३३, २७६ डोडरा क्वारा-११८ (गढ़)

डोभाल-१६३, १६६, १६७, १८०, २६६, २६७ डोम-२६५, २८५, २८७ डोमकोट-११६ डोरा-९५, ९९ (मल्ल) डोल्-मा-ला-९६ (गौरी-गिरि) डौंडियाखेडा-२७० ड्योंडी-२६७ डमंड-१९, २१ ढकवानी-३९१, ३९५, 808 ढंगाण-२६७, २६८ ढलोटी--२७७ ढाकी भुमरिया-२७७ ढांगू-११७ (मल्ला), ११८ (गढ़), २४० (तल्ला मल्ला) ढुंढसिर-२४२ ढेला-१९ होर-१८३,१८५, १८६, १८८ (नेपाली) ३०७ टौंड-२६७ ढौंडियाल-२४० (०स्यूं) २६७ तंकर-९७ (तंकरा) तकलाकोट (स्प-रङ्स्)-३८५ तकलामकान-१०६ तक्षक-५१ (नाग), ९७

तंगण-५१ (प्रदेश), ५३-५४, ९२, ३०८, ४६१ .. तंगणपुर-५६, ९१,३२१ तंगणी-३०८ (चट्टी) तंगवाल (ग्रम्बादत्त)-४३४, ४३५ तग्-चड-पो (उद्गम)-306 **तडियाल**–२७३ **तडी**—२७३ **तड्याल**—२७३ तत्क्षेत्र-९७ तनहुँ-१८५ (नेपाले), १८६, १९२, १९६. २०१-२.०३, २०७ तपोवन-१७, ५६, ६३, ८०, ९२, ९७, ३१२, ३१४, ३१५, ३३६ (ढाक-तपोवन), ३३९; ३५०, ३८२, ३८३, ३९१, ३९५, ३९८, ४०१, ४६५, ४६६, 864 तप्तकुंड-१०, ३३९, 800, 808, 800 तंबाघोंध-१५५ तमसा-४१ (टौंस नदी) 96,99, तमिलनाड-३२७ 🕝

तच्छिरा-२४ तमेहक-९२ तमोटा-२७७ (टमटा), 299 तमोर--२०१ तराई--२०२ तरिम्-उपत्यका-६९, 900 तलकोटा-११५ तलवरी-२९८ तलाई-२४०, ३३९ (पट्टी), ३५२ तलिगर-१५ तल्लासाट-९२ तॅवर-२७१,२७४,२७६ ३४०, ३६५, ४२४. तलोर-१५ ताकी-१८५ ... ताकला-३८८ तागाधारी-१८९, १९४ ताजिक-१०४ तातारी-२९० (तिब्बत) ताप्-छेना-३७८ (सिध्-उद्गम) तांबाधोत-३१६ तारक-९७ (धुरा) तारा-१२० (राजा) तारिमघाट-२०३ तार्क\_१८९, २०३(घाट) तालमी-५१, ५५ ताल-युंगला-२१, २२ तालबरली-३३८

तालबंगा-३३८ तिथलाकोट-३८६ तिनदोरी-३३१ ति-पानी-३७९, ३८४ तिब्बत-६, ११, १८, ४०, ४२, ७०, ७३, १०५, ११३, १३०, १३२, १३६-३८, १४४, १४५, १९३, १९५-९७, २०२, २०७, २३४ २३५, २५१, २५२, २५५, २५७, २५८, २६०, २६२, २७९, ४३१, ४३२, ४५९, 868, 868 " तिमली-२२९, ३२० तिरजुगी-३७७ , (देखो तिरजुगी नारायण, त्रियुगी०) तिरजुगीनारायण-३१३, ३३६, ३७१, ३७६, ४२२ (त्रिजुगी०) तिरहत-२२७ -तिरा-सुर्जनपुर--२०६ : तिरंगा-८६ तिरिंग-९१, ९२ तिल-२९३ तिलकनी-३१८ (डा० बं०)

### हिमालय-परिचय

| _                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिलवाडा-४१५                                                                                                                                                                                  |
| तिलंगराज-१०८                                                                                                                                                                                 |
| (कत्यूरी)                                                                                                                                                                                    |
| तिलंगा-२१४, २२०                                                                                                                                                                              |
| तिलोत्तमादेवी-२१०                                                                                                                                                                            |
| तिल्ला-२७३                                                                                                                                                                                   |
| तिवाड़ी२६७, २६८                                                                                                                                                                              |
| ति-सम-३८२, ३९५,                                                                                                                                                                              |
| ३९८                                                                                                                                                                                          |
| तिस्ता–२०२                                                                                                                                                                                   |
| तोरभुक्ति-७१ (=ितर-                                                                                                                                                                          |
| हुत)                                                                                                                                                                                         |
| तीर्थपुरी-३०, ३७८,                                                                                                                                                                           |
| ३८८ (टे-टापु)                                                                                                                                                                                |
| तुखार–६५                                                                                                                                                                                     |
| तुगलक-१५१                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                              |
| _                                                                                                                                                                                            |
| तुंगनाथ-७, ११ (शिखर),                                                                                                                                                                        |
| तुंगनाथ-७, ११ (शिखर),<br>१४, ३६, ६२, ९५, ९८,                                                                                                                                                 |
| तुंगनाथ-७, ११ (शिखर),<br>१४, ३६, ६२, ९५, ९८,<br>२७१, ३११, ३१४,                                                                                                                               |
| तुंगनाथ-७, ११ (शिखर),<br>१४, ३६, ६२, ९५, ९८,<br>२७१, ३११, ३१४,<br>३२७, ३३०, ३३८,                                                                                                             |
| तुंगनाथ-७, ११ (शिखर),<br>१४, ३६, ६२, ९५, ९८,<br>२७१, ३११, ३१४,<br>३२७, ३३०, ३३८,<br>३७१, ३७८, ४५४,                                                                                           |
| तुंगनाथ-७, ११ (शिखर),<br>१४, ३६, ६२, ९५, ९८,<br>२७१, ३११, ३१४,<br>३२७, ३३०, ३३८,<br>३७१, ३७८, ४५४,                                                                                           |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर),<br>१४, ३६, ६२, ९५, ९८,<br>२७१, ३११, ३१४,<br>३२७, ३३०, ३३८,<br>३७१, ३७८, ४५४,<br>४७७<br>तुंगादित्य—८७, ९२, ९३                                                           |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर),<br>१४, ३६, ६२, ९५, ९८,<br>२७१, ३११, ३१४,<br>३२७, ३३०, ३३८,<br>३७१, ३७८, ४५४,<br>४७७<br>तुंगादित्य—८७, ९२, ९३<br>तुयाराज—१८७                                            |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर), १४, ३६, ६२, ९५, ९८, २७१, ३११, ३१४, ३२७, ३३०, ३३८, ३७१, ३७८, ४५४, ४७७ तुंगादित्य—८७, ९२, ९३ तुथाराज—१८७ तुर्क—५६, १०२, १३१                                              |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर), १४, ३६, ६२, ९५, ९८, २७१, ३११, ३१४, ३२७, ३३०, ३३८, ३७१, ३७८, ४५४, ४७७ तुंगादित्य—८७, ९२, ९३ तुयाराज—१८७ तुर्क-५६, १०२, १३१ (तेमूर)                                      |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर), १४, ३६, ६२, ९५, ९८, २७१, ३११, ३१४, ३२७, ३३०, ३३८, ३७१, ३७८, ४५४, ४७७ तुंगादित्य—८७, ९२, ९३ तुथाराज—१८७ तुर्क-५६, १०२, १३१ (तेमूर) तुर्कमान—१५१                         |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर), १४, ३६, ६२, ९५, ९८, २७१, ३११, ३१४, ३२७, ३३०, ३३८, ३७१, ३७८, ४५४, ४७७ तुंगादित्य—८७, ९२, ९३ तुथाराज—१८७ तुर्क-५६, १०२, १३१ (तेमूर) तुर्कमान—१५१ तुर्कस्तान (चीनी-)—     |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर), १४, ३६, ६२, ९५, ९८, २७१, ३११, ३१४, ३२७, ३३०, ३३८, ३७१, ३७८, ४५४, ४७७ तुंगादित्य—८७, ९२, ९३ तुयाराज—१८७ तुर्क-५६, १०२, १३१ (तेमूर) तुर्कमान—१५१ तुर्कस्तान (चीनी-)— ४७६ |
| तुंगनाथ—७, ११ (शिखर), १४, ३६, ६२, ९५, ९८, २७१, ३११, ३१४, ३२७, ३३०, ३३८, ३७१, ३७८, ४५४, ४७७ तुंगादित्य—८७, ९२, ९३ तुथाराज—१८७ तुर्क-५६, १०२, १३१ (तेमूर) तुर्कमान—१५१ तुर्कस्तान (चीनी-)—     |

तुलासेन-१९३ तरानी-१५१, १५३ तूंबर-१४२ (तँबर भी) तृषि-९७ (=नैनीताल) तेगबहादुर (१६६४-७५ 至0)-289, 240 (गुरु०) तेजम्-३८८ तेजनरसिंह-१९८, २०० तेजराम-१३३ तेल-२७३ तेलगू-२६७ तेलचामी-११९ तेली-२७७ तेलोहाट-३४८ (बैज-नाथ) तेवाड़ी-२६७ तैमूर-१०४, १२७, १२८ (०लंग), १५२ तैलंग-२७० तैली-२४० तोटकाचार्य-३३५ तोनन्-ला--३८२, ३८३ तोप-११८ तोपाल-११८ तोरडा-२७३ तोरमाण-६७ तोली-३२० तोल् छा-२५२, २५६, २७८, २७९ त्याड-४०६

त्रिकामलिंग-३२९ रा-वल) त्रिगर्त-५४ त्रिजुगी-देखो तिरजुगी० त्रित्सु-५९ (=पंचाल) त्रिपाठी--२६७ त्रिभुवन काजी-२०५ त्रिभुवनपाल-१०१ (कत्यूरी) त्रिभुवनराज-७२, ७३, 62 त्रियुगी--९६, 99-99 (देखो तिरजुगी भी), ३२६, ३३० त्रिरोरी-३३१ त्रिलोकपाल-१०८ (कत्यूरी), ११० त्रिलोचन-७४ त्रिविक्रम-९७ (नदी) त्रिवेदो-३३१ त्रिश्ल-६, ७, (शिखर), ११, १३, ९८, ९९ (नदी) त्रिश्लगंगा-४० त्रिशुल-गंडकी-१९४ त्रिशुल लिग-३२९ (रा-वल) त्रिशली-४१,१८३,१८४, १९२ त्र्यं**बक**-२७० **थपितयासारी-**९२

थपल्याल-२६७, २७३ थराली-१४९, ३१२, ३१७ (डा० बं०), ३२०, ३९२ थल-२८६ थलनदी-३०५ थलेङ-१८४ थाङ-सेना-७० **यातीं कठूर**-२४३ **थानकोट**–२०४ थानसंगला–२८२ थाना-४०३ (भवन) थाना उलटो-४०४ **थानेक्वर**-६७, ६८ थानो–१२८ थापली-१३७, २६७ (चांदपुर), २७१, २७३, ४९० (महानंद) थापा-४४७ (रामदास) थापादल-२०४, २०५, २१० थारू-१८४ थाला-२१, २२, ३०४ थिश्रपका बांक-१३ (शिखर) थोक–४८३ थोकदार-२४५, २८७ थो-लिङ-११४ (शङ्= शुङ् में) १३८, ३४० (गुंबा), ३४९, ३७९, ३८१, ३८४, ३८५,

38

३९०, ३९७, ३९९, ४०५, ४७१ (मठ), 864 दक्षतीर्थ-९७ दक्षप्रजापति--२२२ दक्षिणापथ-१०७ दखणी बाजा-१६८ दंगल-३०५, ३१२, 3 ? 3 दजला-२७० दड़माड़-३९३ दत्तात्रेय-११२, ३४७ (उत्तरकाशी), ४४३ दधीचि-८५ दबका-९७ (देवकी नदी) दबरालस्यूं-३५२ दमजन-३८२, ३९५ (नींतीघुरा), ३९८ दमजन पडाव-३८२ दमयन्तीताल–९७ (दम-यन्तीसर) दयानन्द जोशी-१६६ दयालिंसह-१४८ **दर**-३८७ दरकोट-९७ (दाख), 200 रदद-१३, ५४, ५५ (जाति), २९८ दरमा-९८, २३४ **दरमा-जोहार**–२०७

दरवाज-१०१ दरिमंडली-३९३ दरेल-१०४ दरौंदी-१९० (उप-त्यका), १९३ दर्-छेन् (कैलास)-३८०, ३८५, ३९० दर्जी-२७७ दलनंग (चट्टी)-४१५ दलभंजन पांडे-२२०, २२१, २२६ दलमर्दनशाह–१९५, 396 दलाई लामा-१३७, २५९, २६० दलेरी-३२० दशजूला-२४३, ३३८ दशरय-८५, २१२ (खत्री), २२४ दशौली-१६, २३ (दसौली), २१, ९९ (मल्लो), ११८(गढ़), १३७, २३९-२४१, २४६, (पर्गना),२८१, ३०५, ३३३, ३३७ (तल्ली), ३३८,३५० दसगी-२४३ दसज्यूला-२४३ दसज्यूली-३०८ दसनामी-२८० दस-लिबू-२०१

दसौली-(देखो दशौली) दाङ-१८५ दाडिमी नरसिंह-३४७ दादामंडी-३०५, ३१४, ३१८ (डा० बं०), 370 दानपूर-९७ (पर्गना) दानवभूतल-१११,११३ दापा-१३२, १३७, १३८, ३८०, ३८१, ३८५, ३९०, ३९७ (दाबा) दाबा-१३७, १३९,१४९, ३९० (==दापा,दावा) दामोदर पांडे--२०४ बारक-९१, ९२, ९७ (शिखर) दारमा-३८७ (घाटा, नू-वे), ४७९ दारमा-यड-ती-३८७, 399 दाराशिकोह-१३३,१४४ बार-९७ दारुण-९७ दारुदेश-५७ दारुन-९७ दारुम-९७ (दारूण) दारुकावन-९७ दावीद-५७ दालीमूल-८६, 97 (०मूलक) दावक-९२

दा-वा-३९० (देखो दापा, दाबा) दासता-२११ दास-बाजार-२११ दिकोला-२७३(दिकोली) दिगरचा-२३५ (शिगर्चे) दिग्बंघनसेन-१९८ दिघवा-दुबोली-७१ (सारन) दिपाल-१२२ दिमदिमा-३१८(डा०बं०) दिलीप-८३ दिलेवरसिंह-११९ (लोहबा) विल्ली-२३, ३०, ७५, १२७, १३०, १३३, १४२, १४६, १४७, १४९-१५४, २१६, २५६, २६२, २७३, २७४ २७६, २७९, २९९, ४६२ दिवालीखाल-४०७ दिवोदास-५२, ५९-६० दोनापानी-३८८ दीपचंद-१५५ दीपडांडा-६ दीपाखाल-३१२ दीर्घादित्य-८४ दुइनेद-२२ (चौकी, दुगड्डा–२४५ दोगड्डा)

दुइ-दुइगा-३८७ दुज्जणातंग-८६ दुज्जन-८२ दुदुली-१४९ दुधारखाल-३२० दृध्या-४९४ दुफन्दा (चट्टी)-३७१ दुभागी-२६६, २७१ दुरपती-४९३ दुरमी (ताल)-१६ दुरयाल-२५६ (दुरि-याल, दुर्याल), २७३ दुरियाल-२७३, ४७० (दुरयाल) ४७१, ४८३ दुर्गम-३२९ दुर्गा-८७ (देवी),२८०, ३४७ (उत्तरकाशी) दुर्गाभट्ट-९२ दुर्गेश्वर-९७ दुर्रानी-१५३ दुर्लभ लिंग-३२९ (रा-वल) दुलड़ो-१५९, १६२ दुलारामशाह-१२२, १२९, १३५ (राजा), १३६, १३९ दूल-११६, १८६, २०७ (दुलू-दैलख भी) **दुलूदैलेख**–१८३, १९३ दुलोराम-१३९ (दुला-राम)

दुल-छू (ग्रोम्पा)-३८८ दुल्-ब (गोम्पा)-३७८ दुःशासनेश्वर-९७ दुस्-स्रोङ् –६९ दूण (दून)-१४४,१४५, १५०, १५४, १५८, १६३, १६७, १६८, १७१, १७५, २१६, २२४, ३३८ (पतली) द्रदातोली-६, ७(श्रेणी) ८, ३२, ३४-३६, ३०८, 384 दून-(देखो दूण). दुनागिरि-११, १३, ९७ (द्रोण), १४७, १५५ दूलभ-१२० (राजा) देउराली-१८५ देउली--३३१ देखवाली-२८२ **दे-चुग्**–११३ (त्दे-ग्चुग्) देन्द्रवाक-८० देप्राग-१७९ देल-चौरी-३२० देवकी-९७ (नदी) देवगढ़-३१५ देवचेली-३२७, ३५०, ४४० (देव-रानी), ४४२ देवताल–१०, १६, १७ देवथान–२२ देवदासी-४४०

देवदेखनी-४६८ (बदरी) देवदेव-लिंग-३२९ (रावल) देवपाटन-१९७ देवपाल-६९, ७३, ७५, ८८, १८९ देवप्रयाग-, १५, २७, ५६, ६२, १२४ (रघु-नाथ मंदिर), १२८, १३०, १४५, २४४, २६६-७१, ३०५, ३१२, ३१३, ३१६, ३१७, ३२१, ३२५, ३३६, ३३७, ३४६ (पंडा), ३७३, ३७६, ३७७, ३८०, ३८१, ४०२, ४११, ४८३, ४८८ देवप्राग-१७९ देवराज-११३ देवराणी-२६८ (देव-चेली), ३२६, ४४० देवरारि देवी-३०६ देवराली-१९७ देवबंद-२८ (देबवन) देवरी ताल-१६, १७, ३२६, ३३८ देवल-११८ (गढ़), 398 देवलकोट--,३२१ देवलगढ़-२१, २२, ११७, १२९, २३९-४१,२४६,

(पर्गना), ३२१,३२६, ३३७, ३५० देवल नंदकेसरी-३०५ देवलीखाल-१४९ देवशमशेर (राणा)-336 देव सुमन-२४८ देवानंद-३४४ (स्वामी) देवापि-५४ देवाल-७० देवालीखाल-३१२ देवीकंड-९७ देवीचंद-१५४ वेवीदत्त (पौड़ी)-१६२, १६३, १६६, १६८, १७१, १७३, १७४ देवीदास-२६८ देवीसिह-१८१, १८२ देवोत्तरसंयृति-२८१ देशट-७२ (राजा),७३, ७४, ८३ (देव), ८५ देहरादून-३, ४, २६, २८, ९८, ११८, १४४ (उपत्यका), १४९, १५०, १५३, १५४, १७१, १८१, १८२, २०५, २०८, २३२, २३४, २३६, २४७, २५१, २९३, ३०९, ३११, ३२६, ४०५. 806, 866, 868

देहली-२३४, २३५ (देखो दिल्ली भी) दैलख (दूल्)-२०३ दोगड्डा-२८२ (दुगड्डा), 308, 388, 388, ३२१, ३३७ दोगलभीटा (चर्ट्रः)-३७१ दोगलभोटी-३१७ (डा० बं०) बोगी-२४३ दोन-३०४ वोबरी-३१२ दोमेला-३१२, ३१३ दोरयाल-२७३ बोरविल-२०० दोर्जेलिङ्-१८३, १८४, २२६, २६०, ३५३, 348 दो-सुम्दो-३७९, ३८४ दौलतराव सिधिया-३३६ द्रव्यशाह-१९४ द्रविड (द्रमिड)-४८, 89, 48, 80, 64, ८०, ८३, ८५, ९५, २६६, २६७-७०,४४४ (मृत्तिकला), ४४५ द्रमिड-(देखो द्रविड) द्रणिन-९७ द्रमती-८४ द्रोण-९७, ३४६ (= ३२ सेर)

द्वड-ल्दे-(देखी वड्-दे) द्वारका-९७ द्वाराहाट-५८,५९,१०१ १०६, ११२, १५४, १५५, १५७, २६९. २७३, २७५, ३१५-१७ (डा० बं०), ३२६, 386, 393, 803, .४०४, ४७६ द्वारी-४०० द्वारीखाल-३१२-१४, ३१८ (डा० बं०) धंगु-३५२ धण:-८४ धनद लिंग-३२८ (रावल) धनपर-२०-२२, २४, २४०, ३१४, ३१८ ( ভা০ ৰ ০ ) घनपुर श्रेणी-८ धनसिह-४९७-९९ धनंजय-१०७ (कत्युरी) धनाई(तेली चांदपुर)-262 धनारी--२४२ धनीराम डोभाल-१६३, १६८, १७३, १७४, 90-09 **धन्न-१**७२, १७३ (देखो धनीराम भी) धनमूल-४९१ (पट्टी) धमादा-११९, २७४

धम्मवाण-२६८ धम्मादा-२७४ घयज्यली-२९८ (पट्टी) धयाण-२६८ घरगोत-ला-३८८ घरचुला-३८६, ३८७ घरणी (खंडूर्डः)-१६३, १८१, १८२ घरणीधर (संतोली)-289 धरतावाल-१५० धरमा-१५ घरा-८२ धरा मंडल-२४४ धराली-३३१, ३७० (चर्ट्रा), ३७४, ३७९, धरास्-५०, २५१, ३१३, ३२१, ३२६, ३६८, ३६९, ३७४, ३७५, ३७९, ४०२, ४०३ धर्मदास-४२७ (स्वार्मः) धर्मवाल-६९-७१ (मगध राज), १०७ (कत्युरीं), 808 धर्मराज लिग-३२९ (रावल) धर्मबर्धन-२६१ (गेशे) घवलागिरि-१९३ घस्सेरुका-८६ घाखोची-२५५

**धातु-शिल्प**–२९९ धादिङ-१९२, १९३ (नेपालें) धानी-२०५, २०७ **धामदेव**-१०८ (कत्यूरी) धामावाला-१५० धामुवाला-१५० **धार**–२७२, २७४, २७६ **धार-श्रकरिया**-२४३ धारणाक-८६ धारा नगर-१२५ **धारूमेंगक**–९१ धिकला-३१८(डा० घं०) धिरवाण-११८ धुत्तू चट्टी-३७१ धुनार-२७७, ३५० (घाट), ३९३, ४०७ धुन्धुमार-८३, ८५ ध्रकोट-१८५, १८३ ध्लेक-२०७ धुवाँकोट-२०१, २०३ धूणी-रमणी-१८० धूतातोली-३०५ घोणी–२७७ धोबरी--२१, २२ धोबी-२७७

**धौतियाल**–३१२

धौन्याल-१९९

धौना−११८ (गढ़)

घौम्य-४५२ घौलछोना-३८६ घौलागिरि-३३९ धौलिया-जौलिया ३न-848 धौली (नदी)-१० (गंगा),१४,३५,२३२, ३३४, ३३५ (•उप-पत्यका), ४६६, ४७९ धुव-७० (राष्ट्रकृट), 90 ध्वज (पहाड़)-९८ (पताका) घास-मेंगक--९३ नऊनी-२६८ नकुलदेव-१०८ (कत्यूरी) नकोटी-२७४ नकोल-४९४ (नकुल) **नगर**–४८ (कुल्लू) नगर कोट-२०६, २७२ (कांगड़ा), २७४ नगरासू-३७३ (चर्ट्रा) नगीना-१४४, ३०३ नगुण (चर्ट्टा)-३३७, ३६८, ३६९ नचार-३८९ (कनौर) नज-१०७ (कत्यूरी) नजीबाबाद-६३, १५४, २४७, २९९, ३०३, ३११, ३१४, ३३१ नजीब खां-१५३ (नजी-

बुद्दौला), १५४ (ग्रमीं-रुल्-उमरा), १५८ नडिसिह-४९१ नयनसिंह थापा-२०६ नदालस्यूँ-३३९ (पट्टी) नदी (गरतोक्)-३८९ नन्द-११५ (-पुत्र भट्ट-नारायण) नन्दिकिनी-७, १४, १६, ९७, ३१५, ३३७ नन्दनवन-४०० (म्युंढार) नन्दप्रयाग-१४, ६३, ९७, २५१, २८०, ३०५, ३१२, ३१७ (डां० बं०), ३२१, ३२७, ३३३, ३३७, ३७२ (बाजार), ३७७,३८०, ३८२, ३९२, ३९४, ४०७, ४८६ नन्दभद्र-८४, ८७ नन्दा-७७ नन्दाक-२४० नन्दाकोट-३, ४,६, ११ (शिखर) नन्दादेवी--६, ७ (०हि-मालश्रेणी), ८, ९, १४ (शिखर), ५२, ८५, १९३, २८० (पार्वती) नन्दा भगवती-७५, 709 नन्दाव--२०६

### हिमालय-परिचय

नन्दिनी-५४ नन्दी-१२२ नन्द्-४९८ नपोणा-८६ नबरा-३९०, ३९७ (०मंडी) नम्बूतिरी-३४३, ४६७, 800, 868 नम्बुदिरी (०तिरी)-382 नम्बूरी (नम्बूतिरीं:)-३४५ नम्-या-५८, ३८९ नय-८२, ८६ नयपाल--७४ नयाकोट-१८५ (नुवा-कोट, नेंपाल) . . नयार-६, ८(-उपत्यका) १४, २०, ३२, ३३, ५०, ३१४,३१६,३२३(नर्दा) नयाल-११८ (गढ़) नर-१० (शिखर),३३९ (पर्वत), ३४० नरगासू-३१८ (डा० बं०) नरपतिशाह-१८९ नरभूपाल-१८८, १९३, . १९५, १९७, २३१ नरवीरसिह-११७ नरशाही-२१० नर्रासह-२८०, ३४७ (जोशीमठ)

नर्रासह काजी-२०५ नरसिंह मंदिर-३३४,३३५ नरसीबाबा-४९३ नरसीवीर-४९४ नरहरिशाह-१८८-९० नरायनदेव-१२० (राजा) नरेन्द्रनगर-२४३, ३१९, ३२५, ३३६, ३३७, ३६८, ३६९, ३७४, ३७९ (बाजार) नरेन्द्रप्रकाश-१९७ नरेन्द्रशाह-१२३, १२४, १३०, २४७, ३३७ (राजा) नर्तक-२७७ नलकुंड-९७ नलपटन-९७, ९९ नल्ला-६१, ६२ (== (नाला) नवकोण-९७ (सरोवर) नवदुर्गा-४२९, ४३५ नवलिंग केदार-४३९ नवादा-१२८ नस्खलिपि-१२७ नाई-२७७ नाईमोहन-१२८, ३७४ (चट्टी) नाऊन-२६८ नाकोरी , (चट्टी)-३७० (नाकुरी)

नाक्स-२०४ नाग-५०, ५२, २५२, २७१, २८१, ३३१ नागदेव-११३, २७० नागनाथ-५१(नागपुर), ६२, ९७, ३०५, ३१४, ३१८ (डा० बं०), ३२५, ३३७ नागपुर-१९-२१, २३, ३२, ५१, ६२ (गढ़), ६३, ९६ (मल्ला), ९७ (बिचल्ला), ११६-१८, २३९-४१, (तल्ला, बिचल्ला, मल्ला), २४६, (पर्गना), २७१, २८१, ३०५, ३२६, ३२७, ३३२, ३३३, ३३७, ३३८ ंनागभट्ट–६९ नागमंदिर-१०० नागमल्ल-१०९ (कत्यूरी) नागर-२२ नागराज-५१ (तोक), ६२ (तिब्बती राजा), ७४, १११-१३, ३४९, 308 नागल-१२८ नागलिङ–३८७ नागवंशी-११८ (राणा), २७१, २७५ नागशिखर-१०० (हेम-श्रृंग)

नागसिद्ध१०० (सिद्ध-कूट) नागा-गोसाई-१९९ नाथ-२७७ नाथपंथी-२७९ नांदलस्यं-५० नादिर कुल्ली--१५३ (नादिरशाह) नादिरशाह-१२८, १५१ नानकिङ-२६१ नापइस्यूँ-५० नाप-तोल-३०४ नाम्बरंगीय-८६ नायक-२७४ नायर-३४३, ४८५ नारकंडा–३९० नारद-२७०, ३४० नारदकुंड-३४१ (बद-री०), ४७६, ४७८, 862,864 नाराथोर (गुफा)-४१ नारायण-१० (शिखर), ७३, ८७, ११५, (भट्ट वंगज नन्दपुत्र) १३३, १८९, ३३९ (पर्वत), ३४१, ३४५ (रावल) नारायण अर्ज्याल-१९० नारायण उपेन्द्र-३४४ (स्वामी) नारायणकुटी-६३ नारायणकोटी (भेत्)-३७१, ४२०

नारायण तीर्थ-३४४ (स्वामी) नारायणदत्त-८४, ४२९ (ब्राह्मण) नारायणपाल-६९, ७१, 66 नारायण बगड-६२, ३१५, ३२१ नारायण भट्टारक-७६, 60 नारायण लिंग-३२८ (रावल) नारायणसिह-४३७ नालंदा-७०, १०५ नाला (चट्टी)-६१, ९७, ११८ (गढ़), ३३१, ३७१, ३७६-७८, ४२०, ४४२, ४७६ नालागढ़-१८२, २३३ नालापानी-२२९, २३२ नाली-३०४ नालीकंठा-१३ नाल्डकठ्र-२४२ नाज्ञ-७२, ७५, ८२ (देवी) नाहण-१८, १५९,१६०, १७७, १७८, २१६, २२२, २३२ (सिर-मोर) निजड-३८५ निजामुल्मुल्क-१५१,१५२

नित्यानंद खंदूडी-१६२, 35-838 निफि-१०८ (कत्युरी) निम्बर-७५, ७७, ८६, 206, 209 नियङ-३९० निरत-६६, ३८९ निरंजनदेव-१०८ (कत्यूरी), ११०,२७० निरंजनपाल-१०३ (काबुलो) निर्गुणानन्द-२०४ (रण-बहादुर) निर्भयपाल (०देव) - १०९ (कत्यूरीं) निर्मल लिंग-३२८ (रावल) निलय राम-१०८ (कत्युरी) निवर्त-७२, ७३, ८२ निवारचोक-१९२ नीती-८, १०, १४, १८, २७, ३७, ५१, १३७, १४९ (,घाटा), १५४ २५१, २५२, २५६, २६२, २७९, २८३, २८६, २८७, २९४, ३०३, ३११, ३१४, ३१५, ३३१, ३३२. ३३८, ३८४, ३८८. ३९५, ४००, ४०६.

४५८, ४५९, ४६७, ४६५, ४७९, ४८० नीती गांव-३८२, ३८३, ३९५, ३९८, ४००, ४०६ नीलकंठ-१० (नीला-कांठा शिखर), २६८, 330 नीलकंठी-२७४ नीलगिरि-९७ नीलदत्त-३४५ (रावल) नीलपाल-१०७ (निलै०) नीलराज-१०८ (कत्यूरी) नीलंग-४३९ नीलाकांटा-४७० (शि-खर) नुबरा (मंडी)-३८०, ३८१, ३८४ (नबरा), 324 नुवाकोट-१८५, १८६, १८९, १९२, १९४, १९५, १९७, १९९, 203 नुह-३८९, ३९० नू-वे (दारमा घाटा)-360 नेगी-१६५, २७२-७७ २८२, ४९९ (अवतार-सिंह)

नेतवाल-२५५ नेपाल-३, ११, ४०, ४१, ५२, ५६, ५९, १०७, ११७, ११९, १२९, १८०-८७,१९३,२०३-१४, २१९, २२०, २२४, २२५, २२७, २२८, २३२, २३५, २६४, २७५, २८१, २९९, ३४६, ४१७, ४४७, ४७६ नेपाल-उपत्यका-१९४, १९५ नेपाली-१११, ११४, ४५६ नेलड-९६, २५१, २५२, २५६, २६३, २७८, २८३, २८९, ३०३, ३७९, ३८४, ३८५, 850, 899 नेवार-१८४, १९६, १९७, २०० (नेपाल-उपत्यकावासी) नेशनल होटल-४८७ (श्रीनगर) नेहरू (जवाहरलाल)-४६२ नेक (नायक)-४९१ नैताला (चट्टी)-३७० नैथाणा-२६८ नेयाणी-२६८

नैथाना-३२१ नैर्नासह-२१८ (काजी), २१९, २२० नैनी-६६ नैनीडांडा- ३०६ नैनीताल-३, ४, १६, ९७ (तृषि), २४७, ३११, ३१५, ३५३, ३५५-५७, ३५९ नैनीवरदा-३२१ नैन्याल-२६८ नैभंगी-१७४ नैलचामी-२४४, ४९०, 898 नैलेक्बर-९६ नो-क्यु-ता-सम्-३८८ नोता-२१, २२ नोलीकांठा-३३९ नोहरा-३३१ नौकचिया-९७ नौटियाल--२६७-६९ नौटियाल (गोविंदप्रसाद) -8६८, ४६९, ४७४ नौटियाल (भवानंद)-899 नौटी-१३७, २६८, 208 नौट्याल-४९७ नौड़ियाल-२६८ नौड़ी-२६८ नौढाखाल-१२८

नौदलस्युँ-२४१ नौरंगजेब-१५० नौरंगा-२२३ नौली-३२१ नौसिनदेवी-३०६ न्यायपट्टक-८६, ९१,९२ न्यो-३८७ न्योडलाल (चट्टी) - ३७३ न्यारिया--२७७ पकली-१०४ पंकरहस्त-८३ पखराव-३१८ (डा० बं०) पगराणा च०-३७१ पडरगू-३८६ पँचगाई--२४४ पंचचूली–९८ (पंच-शिरा) पंचिशिरा-९८ पंचसरोवर-९८ पंचाल-४२, ५९, ६०, १५२ पयुङ-१८५ पंजक-उपत्यका-३१६ पजाई--२७४ पंजाब-६५, ६८, १५३, २०५, २७६ पंजाब कुग्रर-१५० पंजाब-सिध-क्षेत्र-४०९, 888,886 पटना-२००, २७५

पटवारी--२४५ (-प्रथा), २८७, ३४६ (बदरी) पटवाल-२७४ पटवालस्यूँ-५०, २४१ पट्डा-२७४ पट्डी-२७४ पटेरपानी-३१८ (डा० बं०) पठान-१५१, १५२ पठाली-३३१ पडियार-११९ (परि-हार, प्रतिहार), १३५, २७४ (नेगी, गिस्ट) पणिभृतिका--७६ पण्छेन् लामा--२०७, २५९, २६०, (ट-शी०) पंडवाखाल-१४७, १४९ पंडितबाड़ी-१५० पंडीर-२७४ (नेगी, भंडारी) पतली दून-३१ पताका-९८ पदमसिंह-२०८ पद्म-९० **पद्मर-**७२, ७३ (०देव), ८३, ८५, ८८ पद्मनाभ लिग-३२८ (रावल) पद्मपाद-१११ पद्मल्लदेवी-७३, ۷٦, 64

पद्मह्रद-९८ पधान-२८७ पनचक्की-३०१ पनवाद्योखन-४०६ पनुवाखाल-४०६ पन्त-१३४, १८९,१९४, २६८, ४४९ (मु० मंत्री), ४७८ (रुद्रदत्त०) पन्तकोरापिका-८७ पन्ती-६२, ३०५ पन्थराम-२६८ पन्द्रल-३२१ पन्याला-२६८ पविगर-१६ पब्बर-३०, १४३ (नदी) पमाई-६६ पयार-३०७ पयाल-११७, २७३, २७४ परकंदै-२८१ परताब-१२० (राजा) परमा-१२० (राजा) परमार-२७२, २७४, २७५, २७६ परशुराम-३४७ (उ० काशी) परसा-२२५ परसारा-२७४ परसारी--२७४ परसुराम-२११ (थापा) पराकरम साह-१६५

**पराक्रमशाह**-१५८,१६२, १६३, १७५, २०९, १७९, १८०, १८२, २०९ पराशर-३४२, ४८४ परिहार-१२४ (प्रति-हार), २७१, २७४ परोक्षित-३३० पर्वत-१८५, १८६,१९३, २०१, २०३, २०७ पलसारि-८० पलसिया-२३२ पलाई-१७(नदी), ३०, 38 पलायन-१५ पलासी-१५३, १९५, १९८, २३३ पल-जङ-१३९ पल्याल-२६८ पल्लव-५४ पल्ला-बघाण-३३३ पवमाणक-८६ पंवार-३, ५२, ६१, ११६-८३, ११९ (शक-वंशी), १२४, २७१-64,340,348,898 पंवाली (चट्टी)-३७१ (॰डांडा) -पवुपडिदल-८१ पशुपालन-२०६ 🥕 -पसालत-३३१ . . . .

पसीन-१४ पस्तराकभति-८५ पहरी--२७७ पहलवी-१८७ पह्नब-५४ पाकिस्तान-२४८, ४३७ पाखी (गांव)-६१ पाँगरवासा-३७१, ४५४ पाटन-९८,११४,१९५, १९६, १९८, २०० पाटा-२७४ पांडव-२८०, (देवता), ३२६, ४२४ पांड्केश्वर-३५, ५१, ५६, ६२, ६५, ७२, ७५, ८३, ८४, ९०, ९१, ९८ (पांडस्थान) २५१. २५२. २७३. बं०), ३२१, ३३८ ३३९, ३४७, ३७२, ३७७-८०,३९१,३९२, ३९७, ४०४, ४०७, ४६५, ४६७ (योग-बदरी), ४६९, ४७०, 806, 860, 863 पांडपाल-१२० पांडुवाला–६२ पांडु स्थान-९८ (पांडु-केश्वर) पांडे-१९१, २६७, २६८

पातली-द्रुण-५ पाताल-गंगा-१४, ३७२ (चट्टी,) ४६२, ४६३ पातीराम-५० (डाक्टर) पाथा-२०४ पान-१५ पानीपत-१५३, २७५ पान्थर-२६८ पान्थरी-२६८ पाबी--१५ पारकंडी--२४१ पारव-५३, ५४ पारसनाथ-३४० पार्थिव-वंशी-२८७ पाल-७५ पाल (उदयसिंह)-४५७-पालकोट-२४३ ३०५, ३१८ (डा॰ पालपा(पाल्पा,पल्पा)-१८५-८७,१८९,१९३, १९६, २०३, २२५-२७ पाल वंश-७३,८८ पाला-३८५ पाली-९५,१०१(द्वारा-हाट), १०६, १०७, 209 पालीगाड-२४३ पावन-९८ (पहाड़) पांवटा-१४९ पाविल-२९५, २९६ पाञ्चपत-४२९

#### नाम-सूची

पासपोर्ट-४१० पिंगर-१७ पिंगली पाखा-२४१ पिडलार-२४१ (०यार) पिंडार-७, १४, १७, २४, ३३, ३६ (नदी), ९७, ९८ (पिंडारक), ११८, १२९, १३५, (-उपत्यका), १४४, १४९, ३१५, ३२६ पिंडारक-९८ पिंडारी-४, १३, ९८ पिंड्र-२० पितृकुंड-२८१ पिथियराज-१०८ (कत्यू-री) (पिना-पिननाथ–९८ कीश) पिनाकीश-९० पिपली-२३, २८२,३२१ परथी-१२० (राजा) पिराई-३०४ (=३२ सेर) पिसौर--२२३ (पेशावर) पोजक-७७ पोतर-१९५ पीपलकोटी-६ (चट्टी), ६१, ३०८, ३१३, ३१८ (डा० बं०), ३२१, ३३५, ३३८, ३७२, ३७७, ३७८,

३८०, ३८२, ३९२, ३९४, ३९६-९८,४०४, ४०६, ४०७, ४६१, 886 पीपलघाट-३१५, ३१६, 802 पीरू-१९२ (राना) पुग-९१ पुछार–२८० पुज्यारी-२६८ पुडोली–४९१ पुंडीर-१४९, १५८ (राजपूत), १८१, २७१, २७४, २७५ पुन-१८५, १८६, ४००, ४०१ (गांव) पुनाड (रुद्रप्रयाग)-६३, ३३८, ३५०, ४१३ पुरन्दर-१८८, १९० पुराण-लिंग-३२८ (रावल) पुरापाषाणयुग-४२६ पुरिया नैयाणी-१४६ पुरुषोत्तम-१३५, ३४५ (रावल) पुरोहित-२६८ पुल-३१६ पुलफोर्ड-३३३ पु-लिङ् (मंडी)-३७९, 364 पुलिब-५४, ६६

पुलोमा-९८ (शिखर) पुल्कस-६६ पुष्कर-५१ (नाग), ९८ (शिखर) पुष्पभद्र-९८ पूरन (-पाल)-१२० (राजा) पूर्णदेव-३४४ (स्वामी) पूर्णपाल-१२१ पूर्णशाह–१९० पुणिया-२२७ पूर्वदेव पाल-१२१ पूर्विया-२६८ पुर्व्याण-२६८ पृथिपतशाह-१४६ पृथिवोनारायण-१८८, १८९, १९४-२०४, २२५, २११, २३२ पृथिवीपतिशाह-१२३, १८८, १९३ पृथिवीपाल-१२१, २२५ प्थिवीपुर-१४५ पृथिवीराज-१२६ (चौ-हान) पृथिवीशाह-१२९, १४३ पृथिवीक्बर-१०८ (कत्युरी) पृथीपुर-१२८, १७९ पृथोशाह-१४५ पेकिंग--२०७ पेट्टक-८१, ८६ 👕

**पेशावर**-२३२ पैटानी-३२१ पैड्लस्युं--२४१ पैन-१८५ पैनखंडा--६, ८-१३, २०, २३, ५१, ५३, ११६, ११८, (गढ़) १३७, १८०, २३९, २४१ (तल्ला, मल्ला),२४६ (पर्गना), २५१, २८९, ३०१, ३३२, ३३८, ३३९, ३५२, ४२१, ४३६, ४३७ पैनों-२४१, ३५२ पैन्युली-२६८ पैप्न--२३ पैयं-१८५, २०१ पैरी-८६, ९१ पोइन–१८५ पोलरा-१८५, १८९, ३१६, ३२५, ३३९ पोखरियाल-२६८ पोखरी--२१, २२, ९८ (भुगतंग, ०गांव पुष्रक-शिखर), २६८, ३१२-१४, ३२१ पोखाल-३२१ पोती-३८१, ३९५ पोथीबास। (चट्टी)-३७१, ३७८ पोद्वार-४१०

**पौठी**—३२५ पौंडा-३८९ पौडी--२०, २७, २८, ५०, ५१, २३६, २३९, २४४, २४५, २४७, ३१२-१८, ३२१, ३२५, ३३९, ३५१, ३९६, 807-8 पौंड-५४ पौन-१५ प्युठान-१८५, १८६ (नेपाले), २०३,२०७ (प्युठन) प्रकाशिलग-३२८ (रा-वल) प्रतिहार (गुर्जर-प्रति-हार)-७२, ७५ (राज-शक्ति) प्रथमादित्य-८६ प्रतापनगर-२४४, २४७, ३३६, ३३९ प्रतापशाह-१२३, १३०. २४७, ३३६, ३३९ प्रदर-५३ प्रदीपशाह-१२३, १२९, १५०, १५४, १५५, १५७, १५८, २१८, ३४०, ३४५, ४४७ प्रदुमन-१७८

प्रदूमनचंद-१६१, १८२, (प्रद्रमन साह, प्रद्युम्न शाह) प्रदुमन साह-१६१, १६५ २६५, २८२, २९७, प्रद्यम्नशाह-१२३, १२९, १३६, १५५, १५८-३२६, ३३१, ३३७, ६२, १७९-८२, १८७, २०८, २१८, २२२ प्रबल राणा-२१० प्रभाकर-२७० प्रमर (पंबार)-१२४ प्रमाण लिंग-३२९ (रा-प्रमोवसिह-११९ (लोहबा) प्रयाग-३४७ प्रह्लादधारा-३४१ (बदरी) प्राक्रम-१७८, २१८ (पराक्रय शाह) 🕍 प्राणेश्वर लिंग-३२८ (रावल) प्रिय निहारपाल-१२२ प्रीतम-१०८ (कत्यरी) प्रीतमशाह-१५८, १६३, १८१, १८२ प्रेम-१२० (राजा) ष्लीनी-५५ फटिक सिला-१०८ (कत्युरी)

फतेपत शाह-४४७ (फतेहशाह) फतेहशाह-६४ (सिक्का), १२०, १२३, १२९, १३३,१४७-५0, १५४, २१३ ३१२ फतेराम-४९० फतेहराम-१३३ फनिमल्ल-१०८ (कत्युरी) फनेब-१०८ फरतियाल-१५५, २०८ (दल) फरपिंग-१९९, २३२ फरसूडा-२७४ फरस्वाणा-२७४ फरासी--२६८ फरासू-२६८, २७४ "फरिक्ता"-७५, १३६ फर्रुंबसियर-१५१, १५३ फर्रुलाबाद-१५२-५४ फलदिया-१७ फलासी-९६ (तल्ला नागपुर) फल्दाकोट-११८ फल्याण-११८ (ब्रह्मण, गढ़) फाकोनर-२९६, २९७ फागू–३९० फाटा (चट्टी)-३१८ (डा० बं०), ३२१,

३७१, ३७६, ३७८, ३९६, ४२२, ४३६ फाफड-२९० फार्चुन- २९७ फाल्गुण तीर्थ- ९८ फिदा खां-१४४ फिरकेप-१९२ फिरंगी (अंग्रेज)-१९६, २१४,२१६-१८, २३६-36 फीका-१९ (नदी) फुटगढ्-२४३, २४४ फुलंगा-२९५ फूयालू–३७० फोस्टर-१५८ फौजदार-१६५, २१२ फोली--३३१ फ्रेजर-२११, २१२, २३०, २३१ बक्सी-१६५ बस्तावर वसन्यात-२२४, 238 बलना स्यूँ-२१ बलरिया-२७७ बगडवाल-११७(विस्ट), 86.2 बगदाद-१०३ बगलाण-२७४ बगवाडी-३३१ (उप-मन्यु), ३३१, ४७०, ४७५, ४७७

बगवाड़ी (काशीनाथ)-४१९ (पंडा) बगवाडी (केदारनाथ)-४१९ (पंडा) बगवाडी (पुरुषोत्तम)-४६९, ४८१ (सेके-टरी) बगवाली-पोखर-१५५ बंग-११५ बंगताल--२२ बंगश-१५२-५४(पठान) बगात खरक-१३ बंगान-२४४ बंगारस्यूं-५०, १४४, २४१, ३५२ बंगारी-२७४ बंगाल-२३४, २६९, २७०, ४५१, ४८३ बगौड़ी-२१, २२, २७४ बंगोली-३२१ बघाट-२०५ बच्छक-८७ बच्छरक-८६ बछवाण-११७ (बिस्ट), 805 बछन स्यू-२० बछवाडस्यूँ-११७ बजरी-२४४ बजंत्री-३४६ (बदरी) बंजर-३८३ (तल्ला, मल्ला)

बंज-बगड-३१२ बंजादेवी-३०६ बटफरगढ़-१४८ बटवल चरी-३१८ (डा० बं०), ३७६ . बडकोट-२४४ बडमा-२४४ बंड-२४१ बडास्-२४४ बडियारगाड-३२१ बडियाल (गांव)-३२१ बड्ये-३४६ (बदरी०) बडोदा-२४८. बडोनी-२६९ बडोला-२६९ **बड्थवाल**–२६९ बङ्यारगढ़-२४३ बड्याल-२४४ ् बढ़ई-२७८ बढौल-१८५ बणस्यूं–२४१ बणेलस्यं-२४१ . बदखशाँ-१०१ बदयार-१८६ -बदरिकाश्रम-(बदरीनाथ बदरीनारायण, बद्री-नाथ), ५६, ८०, ८४, ४४६, ४६६ बदरीनाथ-६ (बदरि-.काश्रम), ६, ८, १०, १६, १७, ५१, ५६,

६०, ६२, ९८, ११९, १२६, १४९, १५४, १५५, २३५ (चौकी), २४५, २५०, २६२, २७३, २८०-८२,२८९, ३०२, ३०३, ३०८, ३११, ३१४, ३१८ (डा० बं०), ३२१, ३२५, ३२७, ३३७, ३३९ (ध्यान०, बुद्ध०, भविष्य०, योग०, वि-शाल०), ३४०-४९, ३५७, ३६६, ३६७, ३७२, ३७७, ३७८, ३८०, ३९१, ३९२, ३९४, ३९६, ३९७, ४०४-९, ४१३,४१९, ४२०, ४२३, ४२४, ४२८, ४३३, ४३५, ४३६, ४४२-४४, ४५२, ४५६, ४५७, ४६३, ४६६-८५, ४८९ बदलपुर-१७, ११८ (गढ़), २४१ (तल्ला, पल्ला, मल्ला), ३५२ बदाणी-२६० **बधाण**-५, ७ (गढ़), ८, १७, ११८, १२८, १२९, १३५, १४२, १४४, १४७-४६,१५४, 738-88, 386,

३०५, ३१५, ३४७ (गढ़ी) बनगढ़-११८, १६६, २४३ (पल्ला, विचल्ला, वल्ला) बनगढ़स्यूं-२४१ बनघाट-३१४, ३१८, 328 बनपुर नाग-५१ बनवाड़ी दास-१४२ बनारस-१६५, २.०४, २६१, २७० बनारसीदास-१३३ बनाल-२४४ ' बनियाकुंड चट्टी-३७१ बनेलस्यू-५० (वणेलस्यूं) बनेपा-१९४, १९६ बन्दर पुंछ-१२ (शिखर २०, ७३१ फूट), १४, 338 बन्दरभेल-१२८, ३७३, 704 बन्दीबल-९१ बमशाह-२१० (भीम०), २११, २१२, २२६ (चौतरिया, कुमाऊं), २३२, २३३ बमुंड-२४३ बमोथ-६२ ... बम्पा-२४५ (थाना, देखो बाम्पा)

बम्बई-२५६, 335 342 बरखा-३७८ बरमदेव-७ बरवाणी-२७४ बरांब-६८ (पर्टू।) बरुग्राल-३०९ (भेंड़) बरेली-२७, ३१, १६०, २२५, २२७, २६२, 309 बरोज-१२७ बर्त्वाल (पँवार)-१३८, 288 बर्बर-५४ बर्मा-१८४, ४३१ बलडक-३८५ बलना-३९३ -बलबहादुर-४१३-१७, ४२४-२६, ४३६,४४२ ४४४, ४४८, ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ बलभद्र कुंवर-२२४, २२९-३२, २६७ बलभद्रशाह-१२२ (बहा-दुर०), १३१ बलभी-६७ बलरामपुर-३६ बलवा-३८६ बलाकदेव-१०८ (कत्यूरी राजा) बलि–८५

बलि उपाध्याय-१९३ (कडरिया) बलिभंजन-२०३ बलिया-४५४ बलियार गाड-३२१ बलिराज-१६१ बलिराम-४९० बलीवर्दशिला-८६, ९१ बलोडी--२६९ बल्लालदेव-११५ (मांड-लिक) बसेरी-१९२ बसोर--२७२ बस्पा-४१, १३८ बस्यारी-१९२ बहरा-१२८ बहरोज-१२७ बहादुर भंडारी--२१२, 258 बहादुरशाह-१२२,१३१, २०३, २०७ बहादुरसिह-१५८ बहुगुना-२६६ (=बहु-गुणा), २६९ बहुगुणा (नारायणदत्त-838.888 बहुगुणा (शंभुप्रसाद-893 बाईसे-१९३ बांके-१३ बास्तर-६५, २७६

बाग-११८ (गढ़),३९१ बागउडियार-३८८ बागड़ी--२७४ बागभैरव-२०० बाग्मती-१९५ बागर-११८ (गढ़) बांगर-२४४, २७४ बागल--२७४ बागली-२७६ (नेगी) -बांगा--२६८ बागिनी-१३ बागुडी (नेगी)-११८ बागेक्बर-५८,५९ (बागे-सर), ७२, ८१, ९०, 98, 90, 99, 808, १०५, १०६, ११०, १५५, ३०४, ३८८, ४७६, ४८७ बागेसर-(=बागेश्वर) बागौरी-२५१ बाजगी (श्रौजी)–२७७ बाजनारायण– बाज-बहादुर-१४४,१४७ बाडागढ़ी-२४२ बाडाहाट-२८, ५७, ६२ (उत्तरकाशी), ६३, १११, ११२, १३८, १८१, २०८, २४२, ३२६, ३४७, ३४९, ४७६ (देखो बाराहाट भी)

# हिमालय-परिचय

बाडियालिक-८६ बाड़ी-२७७ बाडेछीना-३८६ बाणियाकुंडी-४५० बादरजी-२५९ बादर्रासह-४९१ बादी-२७७ बान-३९५, ४०१, ४९८ (उपत्यका, ब्रह्मस्थान) बानघाट-३९६ बाबर-१५२ बामसू-२४१, ३३८ (मैलंडा) बाम्पा-९ (=बम्पा), २५१, २६३ (नीती), ३२१, ३४७, ३८२-८५, ३९८, ४५८,४६०, ४६६ बारहज्यूला-२४३ बारहस्यूँ-३२,२३९-४२, २४६ (पर्गना), ३२६, 339 बारादरी-२२२ बारामंडल-११० बारास्यूँ-३०५ (बारहस्यूँ) बाराहाट-११२ बाडाहाट, उत्तरकाशी) बार्ली-२२५ बालकदास-२६९ बालकराम-१६, १३३, 883

बालकृष्ण-३४४ (स्वामी) बालखिल्य-९८ बालादित्य-६७ बालासुती-१४, ३३२ बालेश्वर-७२, ९१, ९८, ११४-१६ (बालेसर भी) बाह्नीक-६५ बावणी-४७१ (बावनी) बावनी-११७ (=गढ़-वाल), ४७१ बावला (चट्टी)-३७२ बाविलया-२६९ बाँसपटन-३८६ बासर-२४३ बासुकि-५१ बासोट-४०६ बाह-३१८ (डा० बं०), ३३३, ३७३, ३७५ (देवप्रयागके पास) बिकियासाई-९६ बिखवती (ग्रप्रेल)-३०५ बिजनी-३१८ (डा० बं०), ३७४ (छोटी बड़ी), ३७५ बिजनौर-४, २९, २६५, २६६ बिजरानी--३९३ बिजली--३०२ बिजलोट-२४१ (तल्ला, वल्ला), ३५२

बिजल्वाण-२६९, ४९१ (जनानंद, ज्ञानानंद) बिजोला-२६९ बिजोली-२८२ बिज्ज-२६९ बिज्जासिह-१३९ बिडड:-३८७ बिडही-४,७ (=बिरही गंगा), १४, ३९, २४९, 309-85 बिडिमालक-८६ बिडोलस्यूं-२४१ बिदासण-१५ बिदुर शाही-२०५ विधा-१८५ बिघोन-९९ (विद्रोण) बिनसर-८ (श्रेणी), ३०५, ३४९ (चौथान पट्टी) बिन्दासानी-३१२ बिमलास-३८२, ३९५ बिरखेश्वर-३९३ बिरही-६३ (देखो बिडही) विरहीपुल-४०० बिराल्टा-११८ (गढ़) बिरोरिया (गंगासिंह)-863 बिर्खभान-१२० (राजा) बिलज्-३८८ बिलहित-२६८, २६९ (बिलाहेत)

बिलेडी-२४३ बिल्वकेदार-६३ **बिल्वल**—२६८ बिशेर (रामपुर-)-११८ (महासू),१३०, १३२, १३८, १३९, १४७, १८७, २०५, ३४६ (== विशहर) बिसौली-२०५ बिस्ट-२४२ (०पट्टी), २७१, २७३-७६ **बिहार**--२३२ बीजक-८० **बीठ**-२६५ (बिस्ट), २८६ बीरभद्र-२२१, २२२ बोरी-१९ बीरोंखाल-३०६, ३१५, ३२१, बुकसर-३१८(डा०बं०) बुवकु–७० (उइगुर सेनापति) बुक्याल-३०७ (देखो ब्ग्याल) बुखंडा-२३ बुंगीधार-३२१, ३५२, 802 बुगेर्लासह-१५८ बुग्याल-(==बुक्याल, पयार) ३०७, ३०८, ३३९, ४३२, ४५३

३५

बुग्याल (कुवारी)-३३९ बुग्याल (सोली-)-३३९ बुटवल-१८५ (बुटौल), १९६,२२५-२७,२३२, 234 बुटौला–२७४ बुडवाल-२५५ ब्त्थ-२९१ बुद्ध-३४० (मूर्ति),४५२ बुद्धदत्त-१०४ (गिल्गित राजा) बुद्धश्रवण-शत्रु-८२ (बुद्ध-श्रमण शत्रु) बुद्धाचल-५६ (बौद्धा-चल) बुधाणा-२६९ बुन्दी-३८५ बुरफू-३८८ (मल्ला) बुलसाड़ा-२७२, २७५ बूंगी-२४१(बुंगी भी) ब्ढ़ाकेदार-३७१ बूढ़ासीनी-३१३ ब्ढ़ीगंडक-१९२ ब्बाखाल-३२२ बृटिश सरकार-२२७, 280 बृद्धकेदार-४०६ बृद्धबदरी-३४७ बेंक्स-२९६ बेग-७२ बेगवाल-२६८

बेटातोली-१३ बेड़ा (बादी)-२७७ बेताल-१११ बेतिया-१९८-२००, २०३, २२५ (-राजा) बेदी-२७१, २७५, २७६ बेनीताल-२८२, २९७, 286 बेनी शहर-१९३ बेन्द् वाल-२७५ बेरवाई-३२२ बेरी नाग-३८६ बेरूनी-१०३ (देखो अल्बेरूनी भी) बेलनघार--३२ बेलार-६६ बेहरमपाल-१२० बैजनाथ-५८, ५९,१००, १०१ (=वैद्यनाथ, कात्तिकेयपुर), १०४, १०६, ११०, १३३, १३५, १५५, ३१५, ३३०, ३३५, ३४२, ३४८, ३९१, ३९२, ३९५, ४०१, ४७६ बैजराव-३१२, ३१५, ३१६, ३२२ "बैजुकी बामणी"-१८१ बैटन (कमिश्नर)–८, २९१, ३३८ बैडनी--२०८

| बैडिवल-८६              |
|------------------------|
| बैडोगा-२७५             |
| बैडोगी-२७५             |
| बैरागन चट्टी-४५५       |
| बैरागना-३२२            |
| बैरागी-२६९             |
| बैराट-६३, १५९(गढ़)     |
| बैरासकुंड-६३           |
| बैलक (चट्टी)-३७०       |
| बैस (राजपूत)-१०७,      |
| १२४                    |
| बोड-२७८                |
| बोधगया-४७५             |
| बोमलास-३८७ (मल्ला)     |
| बोरचा (नाग)-५१         |
| बोरा-४९०, ४९८          |
| बोरैला-२४              |
| बोसी-३०४               |
| बोहरा-१९१, २७५         |
| बौखंडी-२६९             |
| बौद्ध-२७८              |
| बौद्धाचल-(देखो बुद्धा- |
| चल)                    |
| बौराई-२६९              |
| बौली-३२२               |
| बौसोली-२६८, २६९        |
| ब्क-शिस्-ल्दे-(देखो    |
| टशी- <b>दे</b> )       |
| ब्यांस-९६, ९८, १००     |
| (व्यासाश्रम), २५५,     |
| २६३, ४७९               |

ब्यासुड़ी-२६९ ब्यम-१५ ब्योडः-३७१, ३७६ (चट्टी), ४३६, ४३७ ब्रजमोहन-१३३ ब्रह्मकंठी-९८ (ब्रह्म-द्वार) ब्रह्मकुंड-३३६ ब्रह्मकपाल-९८, ३४१ (बदरी), ३४६ ब्रह्मचारी-२८० ब्रह्मणिक-१८७ ब्रह्मण्यांलग-३२८ (रावल) ब्रह्मदत्त-१२७ ब्रह्मदेव-१०८ (कत्यूरी), 880 ब्रह्मद्वार-९८ ब्रह्मनाथ-२६८ ब्रह्मपुत्र-६८, ३७९ (-उद्गम) ब्रह्मपुत्रस्थान-९८ ब्रह्मपुर-५७ ब्रह्मपुरी-११९ ब्रह्म-सरोवर-९८ ब्रह्मानंद-३४४ (स्वामी) ब्रह्मेश्वर-८७ बाह्यण-२६५ **ब्रूये**—३७५ ब्रेकेट-१२० भकुंडा-३३८

भक्ति थापा-१८१,२०३, २१०, २११, २३३ भक्तिपाल-१२१ भगत जी-४८२ भगतसिह-१४८ भगदत्त-१२०, १२१ (०पाल) भगद्वार-२४३ भगवतपुर-१२८ भगवानपाल-१२० भागीरथ-८३, ८५,१८९ (पन्त), १९० भंगेला-२९५ भगोता-१६८ भग्गू-११८ (ठाकर) भज्जी-२०५ भट-२६६, २६८-७० भटवाडी-(भटवारी), ६३, ३३१, ३४९, ३७० (चट्टी), ४०२, ४९०, ४९१ (नौटि-याल) भटवारी-६३ भटोली-३२२, ३९३, 800 भट्ट-२६९ (भट) भट्ट(भटमास)-२९३ भट्टीसेरा-१४८, ३७३ (चट्टी), ३७५ भडकुला (चट्टी)-३७२ भडासन-२७०

भंडारस्य्-२४४ भंडारी-२७०-७६, ३४६ (बदरी० सानभंडारी) भंडी-वंश-६९, ७० भणी गांव-३३१ भदकोट-९९ भदुरा-२४४ भ-दे (भ-त्दे)-११३ भदेला-२६९ भद्र-२२१ भद्वान-२६९ भयहरनाथ-४३८ भरके-८२ भरत-८५, १२३, १२४ ("ज्योतिराय"), १२८ 880 भरतपुर-२२६ **भरतवालकुंड**-२२ भरदार-११८ (गढ़), 288 भरपूर-११९ (गड़),२४४ भरोज-१२७ भरोत-११४ भरोसिक-९०, ९१ भलडा-२७५ भल्याणा-१११, ४०२ भल्दियाना-३२२, ३६८, 359 भवन (थाना)-४०३ भवाई-२८२

भवागढ़-११९

भवानंद-१६३, १६४, १६७, १६८, १७१, १७६, ३४४ (स्वामी), ४९० (विशालमणि) भवानी पांडे-१९२ भवानीशाह-१३०,२४७ भवारी-१५ भवाली-३९१, ३९२ भविष्य बदरी-३३६, ३४७ (तपोवन),४६५ भाई (गंगा)-१५ भागदेव-२७० भागलपुर-८८ भागीरथी-७, १४, १५, ३३, ४०, ५२, ९१, १३६, २४६, २५१. २९१, ३०३, ३३२, ३४७, ३४९, ४१३ भाट-२७७ भाटिया-३५२ भाटियाजी-४१०, ४११ भादगांव-१९४ (भात-गांव, भक्तपुर, नेपाल), १९५, १९६, २०० भानुप्रताप-११८, १२६, 873 भानुवीर-२७० भाबर-२९, ३६, ३७, २३९, २४१, २४२, २४६ (पर्गना), २९४, ३०३, ३२३, ३३१

भारत-३, १३६, १९६, २३५, २४८, २९७, ४५१ भारतखंड-१० (शिखर), १२ भारतीपाल-१०९ (कत्युरी) भारदार (-सौरा) - ४९१ भारद्वाज-४१९ (-गोत्री) भारवाहक-३५५ भालचन्द्र लिंग-३२९ (रावल) भावकंड-३८२ भावकोट-५ भिख्यासेन-३१५,४०६ भिग्रीकोट-१८५ भिछाखोरी-२३६ भिरी-३२२ भिलङ्-२०, १२६,१२७, 288 भिलंगना-१५, ३३ (भिलंगणा), ९८ (भिल्लक्षेत्र), २४६, 338 भिलम्-१४ भिल्ल-५१, ५२ -भिल्लकेदार-६३ भिल्लक्षेत्र-९८ (भिलं-गना) भीम-४३२, ४३३ (भीमसेन), ४९४

भीम उडियार-९८ भीमताल-९८ (भीम-) सरोवर, पृष्पभद्र, ०नदी) भीमपाल-१०३ (काबुले) भीमसरोवर-९८ भीमसेन-९८, २१५, २२०, २२५, ४१७, 809 भीमसेन थापा-२०३, २०४, २०६, २१३, २१४, २२४-२६ भीरकोट-१८३, १८५, १८६, १८८, २०१, २०३ (नेपाले) भीरी चट्टी-३७६,४१७ भृकंड-३२८ भुकुंडकवि-२६९ भुक्की-३७० भुक्तिपाल-१२१ भुजनपाल-१०७ (कत्युरी) भुवना-११९ ु(गड़) भुवनेश्वर (पाताल-)-96 भूइज्जार-८६ भूदेव-७२-७५, ८१, ८२, 90, 706 भूपसिंह-११८ (थोक-दार), २०५ भूपाल-१८७, १८८

भूल-२७७ भृगुतुंग-९८ भृगुघारा-३४१ (बदरी०) भगपतन-३२७, ४२४ (स्वर्गारोहिर्णः),४२५ भगपंथ-१२ भग पुष्ठ-१३ भेकल ताल-१७ भेकल नाग-५१ भेटसारी-८६ भेत्-६१, ६३, ३२६ (नारायणकोर्टा), ३७६, ३७७, ४२०, ४३८ भेद-९५ भेरड-९८ (पर्ट्रा) भेलकना (चट्टी)-४५३ भैरगांव (अजमीर)-२८२ भैरव घाटी-३३२,३४९ ३७० (चट्टी) ३७१, 802 भैरव-भांप (२२१४१  $\mathbf{q}_{\mathbf{z}}$ ) -23, 325, ४२४, (स्वर्गारोहिणी, भृगुपतन), ४२५ भैरव थापा-२११ भैरवसिह-१९६ भैंसखेत-३१६ भैस्वारा-३१४ भोगदत्त-१२५ भोगता-१८४ भोज-६९,७० (गुर्जर),

608, 808, EU,80 (कत्यरी) भोट-(तिब्बत) ४, ५२, ७५, ९५, १०४, १०५, ११७, १९३, १९६ २३४ भोटचट्टी-३७१ भोटान्त---२५१ भोटांतिक-४२. २४६, २५१,२५२, २८३-८५, २९०, २९३, ३०४, ३०८, ३०९, ३३१, ३३२, ३६५,४६०, 899, 869 भोटिया-२७५ भोटलिपि-४३४ भौन-३०६ (भवन) भ्यंखी (गांव)-(दुर्गेश्वर) भ्यंडर खरक-१३ भ्यंढार-४०० (नन्दन-वन), ४०१, ४८४ भ्यन-३२२ मकवानपुर-१८७, १९८, १९९, २०१, २२४-२६ मकवानी-१८७ मक्का-२९३ मखलोगा-२७३-७५ मखलोगी-२४४, २७५ मगध-६७, ७३ मगर-४२, १८३, १८४, १८७, १८९, १९१, १९७

मगरा-४९१ (जौनपुर) मगरांत-१३३. १८८ (मगरप्रदेश) मंगल-१२० (राजा) मंगलोर (सहारनपुर)-१३२ मंगितपाल-१२१ मंगु-३३८ मंगोलिया-२९६, ४३१ मग्गुको भांडा (चट्टी)-308 मग्नदेव-२६७ मड:-नड:-३८०, ३८१, ३८५, ३९०, ३९७ **मङ-युल्**–३८७ मङ-स्रोङ- मङ-ब्चन्-६९ मछोङ-४०६ मंजखोला-३६८, ३६९ मटियाना-३९० मटियाली-३२५ **मठ (चट्टी)**—३७२, ३७६ (देवप्रयाग), ४५८, ४८६ मठिक-७७ मडवाल-२६९ मंडल-३१२, ३१३, (डा० बं०), ३२२, ३२३, ३७२, ३७८, ४५१ (चड़ी), ४५४ मंडली-३० मंडी-२०५, ३७९, ३८४

मंड्वा-२९२ (कोदा, रागी), २९३ मणदेव-४२० (राजा) मणिकणिका-३४७ मणिभद्रा-९८ मतवाली-१८९, १९४ मतहसवर-२६६ सत्स्य-५४ मथुरा-२७२, २७४, ४१९ मथरा बौराणी-१४५ मदनचंद-७४ मदन पाल-७४, १२१ मदनमोहन-१३३ मदनसहायपाल-१२१ मन्दाकिनी-७,११ (उद्-गम), १२, १४, १५, ३३, ९६ (ऊपरी-धारा), ९९, १००, ११७, २३६, ३०३, ३१४, ३२६, ३२७, ३३२, ३५०, ४१३, ४१७, ४२१, ४२२, ४२६, ४२७, ४३६, 886 मंदाखाल-३१२, ३१३, 384 मंदाल-१५ मद्रक-५४ मद्रास-४४९ मन्दोवर (विजनौर)-६८ मरस्याङ-१९२-९४, मन्द्रवाल-२७५

मध-१०० (नदी) मन्धाता-९८ मधमक्खी-पालन-३१० मधेस-२१५ मध्य-एसिया-४२, २५६ मध्यमेश्वर-१९, ३२७, ३३०, ३४९, ३५०, 863 मनमोहन-१३३ मनियारस्यं-२४१ (4-श्चिमी, पूर्वी) मनिहारी-२८२ मनेरी (चट्टी)-३७०, ३७४, ३७५, ३७९, 802 मनोकामना-१९० मन्मथ-१८७, ३४७ -मन्यार-२४२, २७५ (पट्टी) मन्यारस्यूं-५० मन्यारी-२७५ ममगाई-२६९ ममने-९ मयचन्द-२६७ मयाल-२७५ मरछला-३१२, ३१५ मर(गांव)-५१ मरतोली-३८८, ३९९, 800 २०२ (नदी)

**मरहट**-१७९ मरहटा-२७३, २७६ मराठा-१५३, १५४ मराड (डांडा)-४०३ (मोरयाण०) मराडूड़ो-२६९ मर्कतेश्वर-९८ मलबार-३४५ मलाणी-४२, ४८ मलाया-१८४ मलारी-९, ३५, २५१, ३१४, ३४३, ३८२, ३८३, ३९५, ३९८, ४७०, ४९४ मलांव-२३२, २३४ मलासी-२६९, २७१ मलेथा-१३८, २४३ मलेबम-१८५, १९३ मलेथा-१३८ मलेरिया-३२३ मल्दाघार-३२ मल्याल-३०५ मल्ल-१०६,११३ (उस ममय सप्तगंडकीसे कर्नाली और काली तक के राजवंशोंमें मल्ल उपाधि प्रचलित थी) १८६, १९४ (वंश) मल्लनारायण-९८ मल्लाचट्टी-३१३,३७०, ३७४, ३७५, ३७९

मल्लिका---९८ मल्लिकार्जुन--९८ मल्लिकादेवी--९८ मल्ली-दसोली---३०८ मवालस्यू--२४१,२८२ मसऊद--१०४ (गजनवी) मसंतन---८१ मस्रो--२७,२३२,२४७, २७९,२८२,३१३,३२६, ३५३,३५५,३५९,३६१, ४०३-६, ४०९, ४१०, ४१२,४१३,४६१,४६५, ४८९ मंसूर--१५२ मसोल्या--२७५ मस्कोट---२०७ मस्ता—४२० मस्तूल-५६, १०१ महतर---१०४ महताब--१२० (राजा) महमूद(गजनवी)--१०३, 808 महरा--१५०, २०८, २७२ (-दल) महर्जियाक—८६ महलमोरी---२०६ महलोग--२०५ महा-१२० (राजा) महाकाल-४२९ महाकालेश्वर----३९३,

803

महाँचंद-- २०५ महादेवसर---६८ (मणिभद्रा) महादेव-सैण (चट्टी)-३७३-७५ महान-१२० (राजा) महानन्द-१६२ महापंथ-१२,९९, १००, ३२७ (शिखर) महाभद्र-९९ महाभारत-६० महामारी-३२३ महाराम-१७५ महाराष्ट्र-२६७, २६९, २७३, २७६, ३३७ (भट्ट), ४८३ महालग-३३० (रावल) महावीर (तीर्थंकर)-884 महासिह-२१९ महासू-५०, ११८, २७९ (बिशेर), ३०२ महिपाल-७३, ७४ महिषमर्दनी-९९, ४२१, 358 मही---१२० (राजा) महोन्द्रमल्ल-१९४, १९६ महोपति-१४० महोपति शाह-१२३, १२९, १३६-३९, १४३, २०१, २०२

महोपाल-७१ (गुर्जर), . ७२ महेन्द्र-३९ महेन्द्रचंद्र २०७ महेन्द्रपाल-७१ (गुर्जर), ७३ महेन्द्रसिह-२०५, २०८ महेशानंद-४६८ महोदर-१८२ माको-९८ (मर्कतेश्वर, त्ंगनाथके पंडोंका गांव) माणा-१०, १३, १६, २७, ३६, १५५, २४५ (थाना), २५१, २५२, २६२, २६३, २७५, २७९, २८३, २८९. २९०, २९४, ३०३, ३१४ (जोत), ३३१, ३३८-४१, ३५२, ३८०, ३९०, ३९४, ३९७, ४०५, ४५९, ४६०, ४६५, ४६६, ४७०, ४७१, ४७७-८३, ४८७ माण्डलिक-११५ माधवसिंह-१३८ (भंडारी), १४५ माध्वी-९९ मातामूत्ति-३४१, ३४७, 800,803 मानवर-११८

मानवेन्द्रशाह-१२३, १३०, २४८ मानशाह-१२२-२४, १२७, १२९, १३१, १३९ मानस-९९ मानसखंड-९०, ९५ मानस प्रदेश-११२ मानसरोवर-५८, ९८ (ब्रह्मसरोवर), ९९, २३५, २५६, ३४९, ३५२, ३६६, ३७८-९०, ३९७-९९, ४०५, 808,849 माना-९६, ३०४(माणा) मानिकसेन-२०१ "मानोदय"-१२३ मानोशाही-६४ मान्धाता-८३, ८५ माफी-२४६ मामचंद (लाला)-४९१ मायापुर-६८ (हरद्वार) २७२-२७५ मारछा-१४२, २५२-५५, २७८, २७९, ३५२ (माणा), ४७०, 863 मार्छानी-२५६ मारी-९६ (-गुप्तकाशी) "मार्कण्डेय पुराण"-५७ मार्तण्ड-६६

माल-१७८ मालकोटी-२६९ मालगुड़ी-२७० मालन-५ (शकुंतलाकी मालिनी), १४, १५ मालवराज-६८ मालवा-१२५, ३८५ मालवेश्वर-६७ माला (गांव)-९८ (मल्लिका) मालिया-२७० माली (पट्टी)-९८ (पावन) मालीवाल-२७० मॉर्ले-२२८ मावी-२२९ मासिर-३०९ मासी–२७४ (गढ़), ३१६, ४०६ मामन-१०३ मासोन-३१२, ३१४ मास्को-१२७, ।४६३ मिठवाला-३१८ (डा० बं०) मिन्टो-२२५।(लार्ड) मि-फम्-छो-९९ (==मान... सरोवर) मि-यड-३८९, ६९० मियाँ--२७१-७६ मियांवाला-१५०

मिर्च-२९३

मिल (डाक्टर)-११२ मिलम्–३८७, ३९९, 800 मिश्नरी-३२५ मिश्र-२६८, **२७**0, 869 मिस्र-ता-सम्-३८८ मिस्र-५८ मिस्सर-२७० मिहिर कुल-६५, ६७ (०गुल), १०२ मीचा---१८६-८९ (खान) मीर कासिम-१९८ मुकाणी-३४५ (नम्बु-तिरी ब्राह्मण) मुकंदराम-१३३ मुकुन्दसेन-१९३ मुकुंदीलाल-१३४, ४८२ (बैरिस्टर) मुखमाल-२७५ मुखवा-२७५, ३३१ मुंगरसंती-२४५ मुंगरा-११९ मुगल-१५१ (-शक्ति), १५४ (-साम्राज्य) मुगेर-८८ मुचकुन्द गुफा-३४१ (बदरी०) मुंजराज-१०७ (कत्यूरी) मुंडन घार-३२

मुंडीपानी-३१८ (डा० बं०) "मुताखरीन"-१५२ मुनवरा--६३ मुनसियारी-३८८ मुनियारसिंह-१७९ मुनिवरसिंह-१५९ मुनीकी रेती-३७४ मु-ने-चन्-पो-६९ मुरली खवास-१८९,१९० मुराद-१५१ मुरादाबाद-३१, १४४, १५१, ३१५ मुरारी-२६९ मुरारी लिंग–३२९ (रावल) मुर्शिदाबाद-१५२-५४, 288 मुलतान-१०५, १५३, २२४ मुलद्युली-२७० मुलाणी-२७२, २७५ मुसड्-२७० मुसड़ा (मुसुड़ा)-२७० मुसल्मान-२७८ मुसापानी-३८० मुसीकोट-१८५, १८६ मुसागली-३१२, ३१५, ३१८ (डा० बं०) मुहम्मदशाह-१४४, १५२, १५३

मुहम्मद गौरी-१११ मुहम्मद तक़ी-१९६ मुंडन-३०५ मुलखाना-३११ मुलेन-९८ (मल्लनारा-यण) मूसदेव-११५ (मांड-लिक) मूसेटी---२९७ मेची-१८३, १८४, २३५ मेंजीवराम-२६६ मेद-८० मेदिनीशाह-१२३,१२९, १४४, १४५, १४८ मेना-९६ (नदी, उरगम्) मेयाङदी-१९३ मेरठ-३,३०,७१,१५२ मेरिनो-३०९ मेलगुंबार-३९३ मेलचौरी-१४९, ३९३ मेलधारस्यूं-२४१ मेले-३०४ मेहलचौरी-२४५ (चौकी), ४०७ मैकोट-२७० (मैकोटी) मैखंडा-२४१, २८१, ३३८ (बामसू), ३७१, ३७६, ४२१, ४३६, ४३७, ४४७ मैटवाणा-१३७, 700 २७१

मैटवाणी-२७० मैठणा (चट्टी)-३७२ मैथाना-३९४ मैथिल-२६६, ४४७, ४७३, ४७४ मैघी-१९२ मैनपुरी-२७३, २७५ मैयार-२४ मैराव जोशी-२७० मैसी साहु-१४७ मोक-२३ मोगल-१३१ मोची-२७७, २७८ (बाडी) मोटा ढांक-२४१ मोंडा-२७५ मोन--१८४ मोरघाटी-३१८ (डा॰ बं०) मोरघ्वज–६३ मोरयाण डांडा-४०३ (मराड०) मोरंग-२०१, २०२ मोलाराम (१७४०-१८३३ ई०)-१६, ६३, १३३, १३४, १३९, १४५, १४७, १५१, १५५, १५७, १५९, १६२, १६३, १७५-७७, १८२, २०८, २१३-१५,

२३६-३८, २९४, ३४० (टि०), ४१२ मोले-२३२ मोल्पा-२५५ मोल्या-११९ मोहकमचंद-१६० (= मोहनचंद, मोहनसिंह), १६१, १६४ मोहन-४०६ मोहनखाल-३१४ मोहनचंद-१५५ (मोह-कमचंद भी),१६०,१७० मोहर्नासह-१५५, १६२ (=मोहनचंद) मौखरि-६७, ६८, ४४५ मौदारा-२७५ मौंदाडस्यं–२४१ मौंदाड़ी-२७५ मौराडा-२७५ मौरी-१७ मौर्य---६४ यक्षमल्ल-१९४ यच्छसदा-९१ यच्छसूघ-८६ यज्ञलिग-३२८ (रावल) यदुवंशी-२७१, २७२ यमुना-३, १४, ३३, २०५, २३३ यमुना ग्राम-९१ यमुनोत्री-७, १२, १७, ६०, १०२

यवन-५४, ६४-६६ यशपाल--७४ यशोब्रह्म-१८८-९ यस्सन-५६, १०१ याक-(चंवरी)३०८ याकुब (लैसपुत्र)--१०३ याखा-४२, १८४ यार मुहम्मद खां-२३२ याहडदेव-११५ (मांड-लिक') यधिष्ठिर-५३, ११६, १२८, ४५२ युरोप-१९५, २९६ युसुफजई-२३२ -योगबदरी-३३८ योगीन्दर-४९६, ४९७ (योगीन्द्र) योशि-८४ योशिका-९१ (जोशी-मठ) योषिक-८६ (जोशी-मठ), ८७ रंगनाथ-२२६ रंगरेज--२७७ रंगी बिस्ट-१८० रघान-२९७ रघुनाथ-२६७, ३३७, ३४४ (स्वामी) रघुनाथ-मंदिर-१३० रघुबरदत्त-४९० रच्चपहिल्लका-८७

रजनार-२७५ रजपूत-१५६ रजदेव-४३२ (राजा) रंजनदेव-११२ रजवार-२७२ रजाशाह-१८७ रंजे--२०३ रडवक-८७ रणजितमल्ल-१९४, 208 रणजितसिह-२०५-७, २१७, २२३, २२४ रनजीतसिह-२११ (क्ंवर), २२९-३२ रणजोर-२२१, २२२ रणजोर्रासह-२०५, २१२, २३२ रनजीत-१२० (राजा) रणयंभौर-२७१ रणदुल्लशाह-१९३ रणध्वज-२०४, २२६ (थापा) रणबहादुर-६४, २०२-४, २०७, २१०, ४४७ रणमल्ल-१९४ रणरुद्रशाह-१९६ रणावत-२७५ रणौत-२७५ रत गांव-५१ रतन-११९ (गढ़) रतड़ा-१३७

रतनपाल-१०३ (रनबल) रतीश्वर-९९ रत्डा-२७०, २७१ रतुड़ी-१२० (हरि-कृष्ण), १२४, १३७, २७०, ३४४ (हरि-कृटण ) रतन परकास-२२२ रत्नपाल-१२१ रत्नमल्ल-१९४ रत्नावली-९०-९२ रथवाघाब-३१८ (डा॰ बं०) रथवाहिनी-९९ रदमवा-३२२ रनचुला–१५४ रनडोला-२७० रनधीरसिंह--२११ रनबल-१०३ (रत्न-पाल) रब्बी-२९२, २९३ रमक-६६ रमणी-३५ रमनी-४ (दसोली), ७, २८२, ३१२, ३१५, ३१८ (डा० बं०), ३५०, ३९१, ३९५ 808 रमानाथ-१३३ रमोला-११९, २७५ रमोली-११९, २४४

(तल्ली, मल्ली),२७५ रम्य-८१ रवाई-१२, ३३ (रेंज), ११७ (बडकोट), ११९, २३३, २४४, २८०, ३३१ रविलखेडा-४९० रवेश्वर (मठ)-३४७ (जोर्शामठ) रसिया-३९५ रसुवा-१९२, १९३ रसोली-२६८ रस्वाला-३४६ (सरोला) रहमतलां (हाफ़िज)-१५५ रहस्य लिग-३२९ (रावल) राई-४२, १८४ राउत्तराज-११५ राकसताल-९९ (रावण-ह्रद) राक्षसिववाह-२८७ रांगण-१८१, २७५ रागी-२९३ राजगढ़ी-३२५ राजगृह-५१ राजदास--२६९ राजपाल-१२६ राजपुर-१२८, २४७ **राजपुर**–२४७ राजपुरा-१५०

राजपुत-६५, १५४, २६६, २७१ राजबंगा-२३ राजमल-११२, १९३ राजराजेश्वरी-९९ राजस्थान-२६७, २७५ राजस्वरूप-१४४ राजा-खान-२१, २२ राजा रामदयाल-१५८ राजी-४२, ६० (भाषा), 828 राजेन्द्र-२६७ राजेन्द्र लक्ष्मी--२०३ राज्यपाल-७३ राज्यप्रकाश-१९७ राज्यबर्धन–६८ राज्यश्री–६८ राडीधार चट्टी-३६८, ३९६ राणा-२७५, २७६ राणाकोट-३२२ राणावंश-१८७ राणी-११९ (गढ़) राताकोना-३८१ रा-नग्-छ-३८०, ३८१, ३८५, ३९०, ३९७ राना-९९, १९१ ' रानाकीना-१०८(कत्यूरी) रानागाउं (चट्टी)-३६८ रानीखेत-३१५, ३५२, ३९१, ३९२, ४०३

रानीगढ्-८, २४२,३२६ रानीबाग-८, २०, ९६, ३१८ (डा० बं०) ३७३ ३७५, (चट्टी) रापती--२३५ राम-७४ ८७, १२० (राजा), १८८ रामकृष्ण-१९८ (कंवर), २३१, ३४४ (स्वामी) रामगंगा (पश्चिमी)-३, ७, १४, १५, २४, २९-३३, ९९ (रथवा-हिनी), १४४, १४९, 384 रामचंद्र (रामब्रह्म रघ-नाथ)-३४५ (रावल) रामजे-२९, २४७ (कमिश्नर), २८२ (हेनरी०) रामदयार्लासह-१८१, २०८ (लंढौर-राजा) रामदेव--२६६ रामन्-३४५ (रावल) रामनगर-६१, २५१, २९५, ३०३, ३११, ३१५, ४०६ रामनरायन-१२० (राजा) रामपुर-१३८, १३९, १५२, १५८, ३७६ (रुद्रप्रयाग,) ३०२,

३२३, ३७१ (केदार-), ३७३, ३७६, ३९३, ३९९,४८८ (-बिशेर), ४१५, ४२२ (तिर-जगी) रामबगड्-४६७ रामबाड़ा (चट्टी)-३७१, ३७६, ४२३, ४२४, 856 रामभजन-२६६ रामभद्र-७७ रामराय-१४०. १५० रामरू-१२० (राजा) रामशाह-१८५, १८९, १९१-९४, २३५ रामसरोवर-९९ रामसिंह-१४५ रामा-१६३, १८०-८३ रामाधीन-२११ रामानन्दी-२८० रामानुज-३३९ रामानुजी-३४४ रामासिराई--२४५ (तल्ली, मल्ली) रामी-११९ (गढ़) रामी तरसाली-९९ (गांव) रामुरा-३८१ रामुरो-३९७ रायकाना-१३ रायल (डाक्टर)-२९६

रालीम्लक-९१ राव-५५ रावण-१८२ रावणह्रद-९९ (राकस-ताल), ३७९ रावत-११७ (०स्यूँ), ११८, ११९, २७३, २७६ रावत (बहादुरसिंह)-899 रावत स्यूँ-५०, २४२ रावल-३२६, ३२७, ३४०-४६, ३४३ (नायब०), ३४६ (बदरी०), ४४४ (केदारनाथ०), ४१९ रानी-५५ राष्ट्रकूट-७०, ७१ रिखनोखाल-८ रिखीखाल-३२२ रिखोला लोदी-१३७, १३८, २७५ रिंगबाड-२४२ रिंगवाड़ा-२७२ (रावत), २७५, २७६ रिगवारी-३२२ रिगवाल-२९८ रिणी (६५०० फुट)- े ख्रुवीरकाह-२१०, २११ २९०, ३८२ रिनी-८ (नदी) ९, १४ (०गंगा), ३३८

रिमाखिन्-३८३ रिलकोट-३८८ रिशिकेश-१४० रीसिङ-१८५, १८६, १९३,२०१ (नेपाले), २०३, २०७ रुदक-१३९ रुदता-१६ रुद्र-१८८, ४४१ रुद्रगंगा-१४ रुद्रचंद-१३२, १३५, १३६ रुद्रनाथ-१४, ३२७ रुद्रपाल-१०१ (कत्यूरी) रुद्रपुर-३३१ रुद्रप्रकाश-१४९ रुद्रप्रयाग-१२, १५, ६३, ३१४, ३१८ (डा० बं०), ३०५, ३०८, ३११, ३१४, ३१८, ३२२, ३२५, ३३३, ३३८ ३५०, ३७३-७७, ३८०-८२ (= पुनाड), ३९६, ४१३, 338 रुद्रवीर (चौतरिया)-220 रुद्रशाह-१९३ रुल्लय-९१

रुपिन-१४, १६

रहाडी-३३१ (वाशिष्ट तिवारी) रुहेलखंड-६०, ७१, १५१-५४, २२५,३३५ क्हेलं १५३-५५, १५९, ४१६, ४२१, ४२३, ४३३, ४३५, ४३६, ४४२, ४४७, ४५३, ४५६, ४६५, ४७६, ४७७ रुडिया-२७८ रूपचंद-११७, २६७, 200 रूस-५८, १९५, २५७-€0 रूसी-६६, २९६ रेकिनडोर्फ-२१ रेण्-६३ रेतीपाल-१२१ रेपर--२११, २१२ **रेल**-३११ रेतपुर-३१२ रैका-११९ (गढ़),२४४ रैणका (राजा)-१०७. 328 रैनका-१०७ रैवानी--२७० रोड-४०२ रोमक-६८ रोमन कैथलिक-१९५ रोसी-१९२

रोहिदास-१९२ रौछेला--२७६ रौत (रावत)-४८७ रौतहट-२२५ रौतेला-२७६, ४९१ रौथाण-२७६ लउदधा-७२ लंकपाल-१२० लंका-१२, ४३१ लकुलीश (पाशुपत)-१०५, २७८, ३३३, ४४०, ४४६, ४५६ लक्षणपाल (महा)-१२१ लक्ष्मणभूला-६, ३७४, ३७५ (लक्ष्मण-स्थान) लक्ष्मणस्थान-९९ लक्ष्मीचंद-१३२, १३६ लक्ष्मीनारायण-३३०, 380 लक्ष्मीमठ-३४७ लक्ष्मीमंदिर-३४६ \* (बदरी०) लखनऊ-१५२, २२५, २५०, ४३२ लखनपाल-१०० (कत्युरी) लखनपुर-६१, ६६, ६८ लखवार-३४६ लखेडा-२७० लखेंडी-१३७, २७०, २७१ (लखेसी)

लखेसी-१३७ लंगास्-३२१, ३२२, ३७२ (चट्टी), ३९४ लंगर-११९ (गढ, गढ़ी), २४२, २८२, ३१४ (डांडा), ३५२ लंगुरगढ्-१८०, १८१, २०७, २०८ लंगरगढ़ी-८, २१२ (लंगुरगढ़) लघौल-११५ लडः-दर्-म-६६, ७०, ७१. ७४ लछमन-१२० (राजा), १७३ लछमनगिरि--२२५ लछमनभूला-२४, ९९ (लक्ष्मणस्थान), ३१५, ३१८ (डा० बं०) लछमी-२०९ लछे-१२० (राजा) लटहं-१८५ (नेपाले) लंढौरा-२७, १५८ (= लंढीर), १८१ (जि॰ सहारनपुर), २०८, २७२, २७५, २७९, 803, 808 लदाख-५८, २६२, २७९ लद्घादेवी-८१ लमगौडी (बामस्)-३३१ लमजुङ-१८५ (== लाम-

जुङ्), १८६, १८९, १९०, १९१ १९२, १९६, १९९, २०१. २०३, २०७, २३३ लयादेवी-८२ लित त्रिपुरसुन्दरी-२०५ लितशाह-१२३, १२९, १५५, १५८-६४ लितशुर-५६,६२,६६, ६७, ७२-७७, ८१, ८८, १२४, २७८ लितसाह-२१८ लवानी-१३ लस्तेर-१५ लस्था-२४४ लाटा खरक-१३ लातुर-९५ (नदी) लामजुङ-देखो लमजुङ् लामबगड़ (चट्टी)-३७२ लामा-४६६, ४७१ लामा छोर्तेन्-३८६ लामाथड:-३७९, ३८४ लालगंगा-२१ लालढंग-१९, ३१८ (डा० बं०) लालदर्वाजा–२४ लालसिह-१७९, २०७, 206 लालसांगा-३३३ लालूर-२४३ लालुरी-४०३

लावा-२८४ लासत (== ल्हासा )-९५ लास्यतरंगिणी-९९ (लातूर नदी) लाहुगढ़ (पुल)-३८८ लाहुल-५८ लाहौर-१४४, २१६, २२३ लिंगवास-२८१ लिच्छवि-११३ लिपुलेख-३८४, ३८५ (घाटा) लिप्पा-५८ लिबुम्रान-२०१ (सप्त-कौशिकी) लिम्बू-४२, १८४ लीग-लीग-१८८, १९० लीलम्-३८८ लुम्रानी-३३१ ल्धियाना-२३२ लुंबिनी-२२५ (रुम्मिन्-देई) ल्थराज-२६७ लेखवार-३४३ लेन्सडौन-३१, २३९, २४५, २६५, २८२, ३०१, ३११-१४,३१८ (डा० बं०), ३२२, ३३१, ३३७, ३५० लेह-२७ लो-ग्रा-चे-ला-३८९

लोकपाल कुंड-१३, १६, १७, २८२, ४०१, ४८४ (=हेमकुंड) लोद-११९ (गढ़) लोदन-११९ (गढ़) लोदो-११९ (जाति), १८३ (नदी) लोधी-१४२ लोध्र शिखर-९९ लोब्-जङ-ग्यम्छो-१३७ लोस्तु-बड्यारगढ-२४३ (चित्रज्ञी) लोह-९९ लोहबा-७ (पट्टी), २०, २१, २३, १०० (नदी), ११९ (गढ़), १४४, १४७, १४९, १५४, २४२, २७६, २८२ २९७, २९८, ३१२ ३१५, ३१८ (डा० बं०), ३२२, ३२३ ३२६, ३३६, 340, 809 लोहवान-२७६ लोहवाल-११९ (नेगी) लोहाँबिया (नागा)-५१ लोहाचौर-३१८ (डा० बं०) लोहाजंग-३९१, ३९५, 808 लोहाघाट–९९ (नदी)

लोहार-२७८, २९९, ३३१ (लोहारा) लोहारी नाग (चट्टी)-300 लौंगस्टाफ (डाक्टर)-११ लौदंडी-२०१ ल्दे-ग्च्ग-११३ (दे-चुग्) ल्युतमदेव-२६७ ल्ह-बे-(०ल्दे)-११३ ल्ह-स्दे-७४ ल्हासा-७०, ७१, २००, २०२, २३५, २५६, २५७, ३६०-६२ वडः-दे-११३ (द्वङ्-ल्दे) वज्र-१०७ (कत्यूरी) वज्रवाहु-१०८ (कत्यूरी) वत्सराज-६९ (गुर्जर-प्रतिहार), ७०, ७४ वदनकुमारी-२३२ वनराष्ट्र-५८ वरदराज-३३९ वरदाचार्य (स्वामी)-382 वरादित्य-९९ (कटार-मल्ल) वराह-८६ वराहमिहिर-५७ वरुण लिग-३२९ (रावल) वरुणा-३४७ वरोषिका-८६

वंशराज पांडें-२०१ वशिष्ठ-५१ (मुनि), ५४, ३३६, (०कुंड) वसंतनदेव-७१ (कत्युरी), ७२-७४, 204-6 वसन्तपुर-दरबार-२०१ वसन्तर लिग-३२९ (रावल) वसन्ति-१०८ (वसन्तन) वसव-४४५ वस्देव-२६७ वसुधारा-३४१ (बदरीं०), ४७३ वसुलिंग-३३० (रावल) वसुष्क-६६ वह्नितीर्थ-९९ (= गौरीकुंड) वागलक्षेत्र-९९ वाडः-लुङ--२०३ वाचस्पति-४६१, ४६८, 800 वाजपेयी-३३१ वान-३०८ वामसू-२८१ वारपाक-१९१, १९२ वारा-२२५ वाराणसी-९९ (उत्तर-काशी) वाराहाट-बाड़ाहाट

(उत्तरकाशी)

वालिच-२९६ वाशिगटन-४६३ वासुदेव-६२ (राजा), ६६, १००, १०२, १०५, १०६, ३४५, ३४७ (जोशीमठ), ४७५ (रावल), ४७७ विक्रम-१८७ विक्रमपाल-१२१ विक्रमशाह-२१० विक्रमशिला-१०५ विक्रमसिंह-२०५ विक्रमादित्य-१०७,१११ विग्रहपाल-६९, ७३, 98, 808 विचित्र-१८८ विचित्रपाल-१२१ विचित्रलिंग-३२८ (रावल) विजयपाल-७४, १२०-२४, १२७, १२९ विजयराम-१७३, १७६ (बिजे०), १७७ (नेगी) विजयानंद-२११ (उपा-ध्याय), २६६, २६७ विजे--१२० (राजा) विज्जट-८६ वितस्ता-५५ (भेलम्) विदेहालग-३२९(रावल) विद्याकोटी (चट्टी)-३७३

विद्याचंद्र-११५ (मांड-लिक), ११६ विद्यापीठ-३२२ (उत्त-राखंड०) विद्याराज-१०८(विधि ० कत्यूरी) विद्रोण-९९ विधिपाल-१२१ विधिमाल-९३ विनयचंद-११५ (मांड-लिक), ११६ विनयपाल-१०७ (कत्यूरी) विनायक–७४, 99, ४८३ (चट्टी) विनायकद्वार-९९(सोम-द्वार) विनोदसिह-११९(राजा) विन्ध्य-९८ विभांडेश्वर-९९ विभोगपाल-१२१ विभोगितपाल-१२१ विमिकराज-१८७ विरहवती-९९ (विडही-गंगा, विरही) विरहोगंगा-९९ (विर-हवती), ३३३ विलासपुर-२०५ (कह-लूर), २०६ विलियम्स-१०१, १२०, १२५

विल्किन-१९ विल्वकेदार-३०५,३७३, ३७५ विल्वेश्वर-९९ विशालदेवी--८५ विशेषपाल-१२० विशेषलिंग-३२८(रावल) विशोकितग-३२९ (रावल) विश्वनाथ-२६७, ४१९, 838 विश्वलिंग-३२८ (रावल), 330 विश्वामित्र-५४, ३४२, 828 विश्वास (डाक्टर)-४२६ विश्वेश्वर-२७० विश्वेश्वरपाल-१२० विषयतंग-८६ विषयी-८६ विष्णुगंगा-१०,१४,१६, ८०,९९ (ग्रलकनन्दा), 338 विष्णृतीर्थ--९९ (काल-सीके पास) विष्णुप्रयाग-१४, ३३४, ३५०, ३७२, ४६६, ४६७ विष्णुमल्ल-१९४, १९७ विहलक-८६

विहान्दक-९२ विहार-४८, २२८ वीतराग लिंग-३२८ (रावल) वीर-१२० (राजा), 228 वीर अधिकारी-२१२ वीरदेव-१०० (कत्यूरी), १०९, १११, २६७ वीर दत्त-१२७ वीरभद्र-१८८, १९३, २०५ (कुंग्रर), २०६, २२१, २३२, ३२९ वीरभूमि-२६६, २७० (बंगाल) वीरशैव-४१९ वीरसिंह (नूरपुर)-२०५ वीरसेन-२७० वीरोंखाल-३२५ बुड-२२८, २३२ वृन्दावन-३४४(स्वामी) वेग-७५ (देवी) वेण-९९ वेतालीन-९९ वेदधारा-३४१ (बदरी०) वेनवाक-८६ वेलेक्ली--२०४ वैकर्तन-८५ वैतरणी-९९ वैद्यनाथ-१०१ (कात्ति-केयपुर, बैजनाथ)

वैद्यालग-३२८ (रावल), 330 वैरापट्टन-६८ वैरागी-२८० वैरासकुंड-३०५ वैष्णव-२८० वैष्णव (शालिग्राम)-380-88 वोणीगांव-२६६ व्यक्तपाल-१२० (राजा) व्याघ्रेश्वर-८१, ९०, ९९(==बागेवर) व्यापार-३०३ व्यास-५५, २६९, ३४८ (वेद०) व्यासगुफा-३४१ (बदरी) व्यासघाट-८,१४,३१२-१५, ३१८ (डा०बं०), ३३३, ३७३, ३७५ व्यासाश्रम-१०० व्यासी (चट्टी)-४८८ शक-५२,५४, ६४, ६५, १०१, १०६, १०७ (कत्यूरी) २७१ शंकर-९३, २७९, ३४५ (संप्रदाय) ४४७ (ग्राचार्य) शंकर डोभाल-१४९ शंकराचार्य-१०५, २७८, २८०, ३३५, ३४०.

|                            |                                | _                               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ३४३, ३४५, ४१५,             | शामदास-१३३                     | शिल्पकार (डोम)-                 |
| ४४६, ४६४, ४६७,             | शारदा-५१, ५५, १००              | २६६, २७६, २९५                   |
| ४७६                        | शालिग्राम-देखो वैष्णव          | शिल्ला-४१६                      |
| शक्तिवाहन-१०७              | (शालिग्राम)                    | शिव-३२९                         |
| (कत्यूरी)                  | <mark>ञालिवाहन</mark> –६७, १०१ | शिवकुंड१००                      |
| शङ्-छो-जोङ–३८९             | (शातबानण) १०६,                 | शिवदत्तिसह-१९५                  |
| शङ-शुङ-११४ (थोलिङ्)        | १०७, १२१, १२४                  | शिवदेव जोशी-१५५                 |
| शतद्रु-१०० (सतलुज)         | <b>शालिनकुल</b> –१०७           | शिवपुरी-३०, ३३, ४१,             |
| शतह-१८३ (सतह).             | (कत्यूरी)                      | १९८                             |
| शतौली-२०४(सतौली),          | शाली–१००                       | <b>शिवराजपुर</b> २२५, २२६       |
| 889                        | शाल्मलि−१००                    | शिवसिंह मल्ल-१९४                |
| शत्रुसिह–४९१               | शाहजहाँ-४३, १४३,               | शिवानंद-३४४ (स्वामी)            |
| शबर-५४                     | १४४, १५१, २३०                  | शिवानंदी-३२२, ३७३               |
| शंबर-५२, ५९-६० ं           | शाह(दली <b>प</b> )−१५५         | (चट्टी)                         |
| शमशेरसिंह–११८              | शिक्षा-३२५                     | शीतलशाह-१२२, १३८                |
| शम्भु-१००                  | शिखन–८६                        | श्रीतवनि <b>–</b> १००           |
| शरणंखोन-८५                 | शिगरी–६३                       | क्रीया-१५२                      |
| <b>शरणभद्र</b> –२३२        | <b>्शिताब</b> –१२० (राजा)      | शीरा-९३                         |
| <b>ञरणार्थी</b> –४११       | शिन्-ग्रहंन-५३                 | शोलादित्य-८६, ९१                |
| शरणेश्वर–८१                | शिन्दे-२२८                     | शोशगंज-१५०                      |
| <b>शर्बा-रब्-</b> ३७९, ३८५ | शिपकी-३८९, ३९०                 | <mark>शोशराम सकलानी</mark> —१५५ |
| शरभू-५५                    | (घाटा)                         | शुक्ल (गयाप्रसाद)-              |
| शशांक-६८                   | शिपुक-३८१, ३९७                 | २६६, ४०८, ४८८,                  |
| शशिघर−२६८                  | शिमला-४०, ५३,११९,              | 868                             |
| <b>शाकद्वीप</b> –६७        | २४७, २४८, २६४,                 | शुजाउद्दौला–१५३                 |
| शाकंभरीक्षेत्र–१००         | ३,३६, ३५३, ३८८,                | शुबदनी-३३१                      |
| शाङ्–३३१                   | ३९०, ४६४                       | शुभयान पाल-१२१                  |
| शातवाहन-१०१ (ग्रांध्र)     | <b>शिमार</b> –३३               | (सुभजान०)                       |
| शान्तरक्षित–७०             | शिरा-९८, ११४                   | शुभसेन–३०१                      |
| <b>शान्तिसदन–</b> ३२२      | (रानी)                         | शूदडा-३३१                       |
| शापुक–३८४                  | <b>शि-रिङ्-ला</b> -३८९,३९०     | जूर-७४                          |
| -                          | =                              |                                 |

शेख जबर-१९६ शेरबहादुर-२०४ शेरशाह-२४७ शेषधारा-३१८ (डा० बं 0) श्रेषनाग-५१, १०० शेषनेत्र-३४१ (बदरी) शेषेश्वर-१०० श्रंलोदा (नदी)-५३ शंब-४४५ **जोडः-टडः**-३७५ शोषिजीवाक-८६ व्यामकर्ण-४७१ श्यामदास-१३३ व्यामपाल-१२० ् व्यामशाह-१२९, १३२-38 श्यामधुरा-३८८ श्रवणक्मार-४७३ श्रावस्ती-७१ (भूक्ति) श्रीकंठ (२०,१३५ फुट) - 22 श्रोकोट-४०६ श्रीक्षेत्र-३५१ श्रीगढ़-१६६ श्रोगुरु-११९ (गढ़) श्रीनगर-१६, २०, २५-२८, ६३, ६४, ११७, १२८, १२९, १३५, १४७-४९, १४५,

१५६, १६१, १६७, १७१, १७८, १८०, १८१, २०८, २१२, २१३, २२१, २२४, २३६, २३८, २४५ (थाना), २५०, २८१, २८२, २९४, २९९- संगल नाग-५१ ३०३, ३०५, ३११, संगतिपाल-१२१ ३१३, ३१५, ३१८, संगलाकोटी-३२२ ३१९, ३२२, ३२५, ३३२, ३३३, ३३७, ३३९, ३५०, ३५१, ३५५-५७, ३७३, ३७५-७७ (बाजार), ३८२, ३९६, ४०४-६, ४११-१३, ४३७, ४५५-५८, ४६४, ४८६, ४९0 श्रीविलास-१६३, १६७, १७१, १७३, १७४ क्वेतलिंग-३२८ (रावल) क्वेतहण-६५ सम्रादतग्रली-१५१, १५२, १९५ सकन्याना-३'१६, ३१८ सटिकतोक-९३ (डां० बं०), ३३१, ३५१, ४०२ सकलाना-२४४, २७० सडायिक-९३ (सकलाणा, सकल्याणा) सतपती-१६ १३६, १४०, १४४, सकल्याणी-१८३, २७० सकल्याना-३५२

संकट-८७ संकसर-१०८ (कत्यूरी) सकिल-१०८ (कत्युरी) सग-३८२ सगर-८३ संगरा-३०५ संगेला-११९ (गढ़), २७६ (बिस्ट) संघधमंबर्धन-२६१ (गेशे) सङ्-ला-१३८, ३७५ सिच्दानंद (स्वामी)-888 सजनसिंह-११८ (राजा) सजवाण-११७, ११९, २७३, २७६, (सज-वान) संजय-१०७ (कत्युरो) संजर-३२४ सज्यनरा-७२ (रानीं), 63 सठयारा-२९३ सड़कें--३११ सतपथ-३४१ (बदरी) सतपाल-१२१

सतलज (सतलुज)–३, ४१, ४२, ६६, १००, १३८, १४३, १८४, -२०५, २०६, २१६, २२४, २२७, २२८, २३३, ३७९(उद्गम), 888 सतहं-१८५, १८६, १८८ (नेपाले) २०३, २०७ (शतह भी) सतोपन्त-३५२ (सतो-पथ, ०पंथ) सतोपंथ-१० (शिखर), १२, १३, १६, १७ संथोली-९७ सत्ति-२७० सत्त्वाना-३८१, ३९७ सत्ती-२६२, ३४६ सत्परा-२९८ सत्यनाथ (भैरव)-३३७ सत्यपाल-१२१(ग्रनंत०) सत्यरूपलिग-३२८ (रावल) सत्यानन्द-२७० सत्रक-पुत्र-९३ सदानंद-१२० (राजा), ३४४ (स्वामी) सदानंद लिंग-३२९ (रावल) सदायिक-९३

सदायिका-८७

सदावर्त (भोजन)-२८१ सदावत--२४६ सनेश्वर-१०८ (कत्यरी) सनेह-३०, २४२,३११ (रोड), ३१८ (डा० बं०) सन्धिपाल-१२१ संन्यासी ग्रखाडा-२०२ सप्तकौशिकी-१८७, 208 सप्तगंडकी-१८६, १८७, १९३, २०१ सफदर-जंग--१५२ (नवाब), १५३ सबलींसह-११९ (राजा) सबली-१४४, ३५२ समर्रांसह (समरसी)-१०७ (कत्युरी) समाई-३१२ समिज्जीय-८६, ९३ समेहक-८७ सम्भल-१३६ सम्भवाल-३३१ सरईखेत-३१२, ३१३ सरदार-३५४ सरना-९३ सरयू-११, १००, १८६, 884 सरवाल-२७६ सरसल्यान-१९२

सरसावा-१२८

सरस्वती-१४, १६, ५२, १००, ३८१, ४७३, 898 सराइस्रेत-३१२ (सरई-खेंत) सराहन-३८० सरोला-१३७ (ब्राह्मण), २६६-७१, २८५,३४६, ३९३, ४८३ सरौंखाल-३१३ सर्पगांव-९७ (तक्षक) सर्वेश्वर (खनाल)-१८९, १९0 सलखेद-३१८ (डा० बं०) सलाण-१७, ११७-१९, १६४, १७५, १७६, २३९ (गंगा०, तल्ला०, मल्ला०), २४० (तल्ला०, मल्ला०), २४२, २४६ (पर्गना गंगा० मल्ला०), ३०५, ३०६, ३३७, ३३९, ३५०, ३५२ सलानी-१४२ सलोङ्-२९८ सलोणादित्य-७१ (कत्यूरी), ७३, ७४-63,64 सल्ट महादेव-३०६, ३१५, ३५२

सल्मान-१८५ सल्याण-१८६ सल्यानी-१९२ सवाथ-२३३ सँवा--२९२ संसारचंद-२०५, २०६, २२०, २२३ (राजा) सस्क्य-विहार-१३८ (तिब्बत) सहजपाल-१२२-२४, १२७, १२९, १३०, १३१ सहदेव--४३२, ४८४ सहारनपुर-२८, १२५, १२८, १४९, १५३, १५४. १५८, १८१, २२९,२७३-७६,३५२ साईंघार-१४९, ३२२ · सांकरी-११९ (गढ़), 288 सांकृत्यायन (राहुल)-४१९, ४३०, ४७४ साँगा-३१६ (=पुल) सातगांव-१९४ सात्यकि-५३ सान्देव-३८६ सामदेवी-७६ सामिज्जीय-९३ (समि-ज्जीय) साम्राज्यवादी-२५८ सारंग देव-१०७ (सारंग्य०)

सारंगधर-१०७ (कत्युरी), २६६ सारज्यला-२४२ सारन-७१, २२५-२७ सारनाथ-४७५ सारस्वत-२६६-६९ सारा-१०० सालम-१०० (शाल्मलि) सावली (खाटली) '११९ (गढ़), १४९, २४२ सासोनखाल-३१३ साहसपुर-१२८ साही-ठकुरी-१८६, १८७ सिकिम-२०१, २०२ सिक्ख-१७, १५८,२०५, २८२ (सिख) सिङ्क्याङ्-६५, ७० सिगोट (चट्टी)-३७० सिट्टक-८६, ९३ सितंबर लिंग-३३० (रावल) सितोनस्यूँ-२४२ सितोला-१०० (स्वयंभू) सिदारा-९१, ९३ सिदौली-३२२ सिद्ध-२७९ सिद्धकट-१०० सिनी-९७ (त्रिविकम) नदी), १०० (गढ़) सिनोन स्यूं-५०

सिन्द्रयात्रा -२०० सिन्ध-६८, १०५ सिन्धदेव-१०८ (कत्यूरी) सिन्धवली-८३ सिन्ध-५५, ७३, १०२ सिन्धु देवी-८३, ८५ सिन्घली गढ़ी-१९९, २२५ सिपाही-२७६ सिबेरिया-२६ सिब्-चिलम्-३८०-८५, ३९०, ३९४, ३९५, ३९८, ३९९, ४०५ सिमरोनगढ़-२२५ सिमली-३१२, ३१३, ३२२, ३२७, ३६८-90, 393, 800 (चट्टी) सियासैण-३२२, ३७२ (चट्टी), ३७७, ३७८, 880 सियाहीदेवी-९५ सिरखा-३८५ सिरगुर-२०१, २४२ सिरगुरौ-२७१ सिर-दड-३८६ सिरमोर (नाहन)-१३० १३२, १४४, १४७, १४९, १५९, १७९, १८०, २०५, २०६, २२१-२४, २३२, २७४ सिरा-१३५ सिराजउद्दौला-१५३ सिरगुरू-२७० सिरीनगर-१४०, १६२ (श्रीनगर), १६८, १७३, १७४, १७८, १८२, १८३ सिरीविलास-१६४. १६८, १७६ सिरई (चट्टी)-३६८, ३६९ सिरौलो-४०७ सिलकोट-२९७, २९८ सिलक्यारी (चट्टी)-३६८, ३६९, ४०३ सिलगढ़-११९, २४४ सिलङ-३३९ सिलवार-२४३ सिला-९३ सिली-२४२ सिल्रीय-१८ सिलौड़ा-२७० सिल्ला-२७० सिल्वाल-२७० सिवराम-१८२ सिवालिक-१८, १५० सिसोदिया-२७५ सिंह-२१६, २१७, २७६ सिंहधारा (चट्टी)-३७२, 858 सिंहप्रताप-१९८, २०२,

२०३

सिहवली-७३, ८५ सिहमल्ल-१०८ (कत्युरी) सिहल-५४ सिहारा-८६ सिहानचोक-१८३, १९0, २०३ सीम्रापति-१९३ सोगतपाल-१२१ सीताकोटी (चट्टी)-३७३ सोताराम-३४५ (रावल), ३४७ (मठ) सोताह्नद-१०० सीबा-२०५ सीयमल्ल-१०८ (कत्युरो) सीयागाड-१२ सीरादेवी-४९७, ४९९ सीला-२४२ (तल्ला, मल्ला), ३३७(पट्टी), 342 सीसराम-१८२ सुई-१०, २७० सुकरौ-२४२ सुकल्याडी-३८६ स्किरता (चट्टी)-३७३ सुकेत-२०५, २७५ सुकोचर-९७ (दुःशास-नेश्वर) सुक्खी (चट्टी)-३७०, ३७४, ३७५, ३७९

मुख-१२० (राजा) मुखल देव-१३५ सुखेती-१६८ सुगौली-२३६ सुग्यानपाल-१२१ सुजाखोली-४०३ सुदर्शनशाह-१२३,१२९, १८१, १८२ (सुदर-सन), १८३, २३६, २४६, २४७, २७०, ३३६, ३४९ सुदास्-५२, ५१-६० सुनार-२७६, २७८ सुनोली-३८३ सुन्दरढुंगा-१०० सुन्दरपाल-१२२, १२९ सुन्दर्रालग-३२८ (रावल) सुन्दरियाल-२७०, ४८६ सुन्दरियाल (जीवानंद)-846 मुन्दरोली-२७० सुन्यामुन्या-६३ सुपन-१६ स्रपिन-१४, १६ सुबताल-१७ सुबधनकोटपाल-१२१ सुबादार सिह-२१२ सुबुक-तगिन-३०३ सुभवंद-१२० (राजा) सुभट्ट-८६

सुभट्टक-९१ सुभिक्ष-८८, ९० सुभिक्षपुर-५६, ७२, ७३, ८४ (जोशीनठ ?) सुभिक्षराज (राजा)-७२, ७३, ८४, ८५, १०६ ∴ शुमतिपाल-१२० सुमरा-३३ **सुमरी**-३२२ **सुमाडी**–६४ **सुमेर**-३४८ (सुमेरू, कैलाश) सुमेरपुर (चट्टी)-३७३ सुमेरू-१२ सुयाल-२७० . **सुरखेत**–२०३ 🕠 🤄 सुरतान-१९२ शुरतिपाल-१२१ः सुरयपाल-१२० सुराई (ठोठा)-३८२, ३८३ (सुरै), ३९५, 386 सुरिङ-९८, ३८८, (घाट) सुरैयोता-३३६ (सुराई ठोटा) सुलक्षणदेव-१२१ **सुतिक**–६७ सुलक्षणपाल-१२१ (लखन०)

सुलेमानशिकोह-१३३, १४४, १४५ सुवर्णकण-२४ सुवर्णगोत्र–६८ सुवर्णपाल--१२१ सुवर्णप्रभा--२०४ सुवर्णभूमि-५८ सुवाल (नदी)-१०० (शाली) **सुवै**--६३, ३३६ सुसवा (नदी)-९८ (बालिखल्य) सूष्टघीमा-८६ सूकी-४०२ (सुक्खीं) सुखाताल–४ सूजदत्त-१२५ सूनला-३१८ (डा० बं०) सूना--१५ सूरगढ़-२३३ सूरत-१२० (राजा) सूरजपाल-१२१ सूरजप्रतापशाह-१९९ सूरवीर खत्री-२०६ सूरे-१२० (राजा) सूर्यं कमल-२६९ 💎 सूर्यकुंड-१०० सूर्यसान–१८७ सूर्यवंशी-११८, २७५ सुला-३२२ सेक्टरी-३४६ (बदरी-

नाथ, श्री पुरुषोत्तम बगवाड़ी), ४२९ सेती नदी-१९४ सेन-१८६ सेनठकुरी-१९३ सेनापति-२६१ सेनीयक-९४ सेमगांव-२७० सेमखरक-३९१, ३९५, 808 सेमलखेत-३९३, ४०६ सेमल चट्टी-३७३,३७५ सेमल्टा-१३७, २७० सेमल्टी-२७० 🐤 🕟 सेमवाल-२७० सेमा-१३७, २७१ सेराघाट-३८६ सेरिया-३१३ सेवायिका-८७ संजी-३९३ सैंघार-२४२ सैयद ग्रली-१४९ संयद-बन्ध-१५१, १५२ सैल-२७० सैल्वाल-२७० सोतदेव-१०८ (कत्यूरी) सोन नदी-१३६, २७६ सोनगढ़-२४ सोनपाल-१२१ (सोहन०), १२६ सोनला चट्टी-३७२ 🥒

सोनी-२७० सोन्याल-२७० (सुन्याल) सोमद्वार-३७१ (चर्ट्टा), 825 सोमनसिह-१७६ सोमेश्वर-९७, ९८, ३९१, ३९२ (बाजार), 808-8 सोलंकी-१२४ (= चालुक्य) सोलन-३५३ सोरग व (चट्टी) - ३७६ सोरगंगा-२४ सोशीजीवक-९१ सोसा-३८६ सौंक-३७३ (चट्टी) सौंडी (चट्टी)-३७६, ४१६ सौतिया-बांट-२८६ . सौती-२७६ सौत्याल-२७६ सौन्दाड़ी-३७६ सौन्दनेगी-२७६ सौम्यकाशी--१०० (उत्तरकाशी) सौराकी गाड (चट्टी)-300 सौराल-४०६ सौराष्ट्र-६७ सौला–३९४ स्कंदगुप्त-६७.

स्ट्रेची (सर जान)-९ स्तूप (बौद्ध)-४२० स्पुरङ-१३९, ३८५ (=तकलाकोट) स्पिती-२७ स्पू-५८, ३८९ (=पू) स्यरतान-१९२ स्यामशाह-१३६ (श्यामशाह) स्राह्म-६८ स्रोड-चन्-गम्-पो-६९ (स्रोङ्-बचन्०) स्रोङ-ल्दे-ब् चन्-६९ स्रोड-स्दे-७४, ११३ (०ल्दे) स्वभावितग-३२८ (रावल) स्वयंभू-१०० स्वर्गारोहिणी (२०, २९२ फुट)-१००, ४२४ (भैरवभांप) स्वरूपलिंग-३२८ (रावल) स्वस्तिक लिग-३२९ (रावल) स्वहारगाडी-११५ स्विट् जरलेंड-९ स्वीडन-४२६ स्वेन्-चाड-५७, ५८, हटवाल-२७०, ३४६

हटौड़ा-१९८ हड़ताल-१७० हणमान-४९३ हथछिना-११० हनुमान्-१२ हनुमान गंगा-३९, ३३१ हनुमान चट्टी-३५२, ३६९, ३७० (जमु-नोत्री), ३७२ (बदरी०), ३७७, ३७८, ४६७, ४६८,४८२ हनुमान-ढोका-२००, 208 हर-१२० (राजा) हरकसिंह-१४८ हरकी पौड़ी-२११,२१३ हरदास-१३३ हरदेव--२६७ हरखदेव जोशी-१८२ (हर्षदेव०) हरद्वार-७, २८, ३०, ९६, १२८, १३२. १३९, १४०, १४४, १८२, २११, ३११; ३२६, ३५२ हरपा-१२० (राजा) हरप्रसाद-१५० हरबर्ट-१९, २४ हरबंस--१७४ हरराय-(मृत्युः १६६१ ई०)-१४९

हरशिल-१३८, २५१ (हरसिल), ३५२, ३७० (चट्टीं), ३७४, ३७५, ३७९, ३८० 803 हरिकृष्ण रतूड़ी-१४९, 264 हरिण काली-१०० (नर्दा) हरितपाल-१२१ हरितसिंह-१०७ (कत्युरी) हरिद्रा नदी-१०० हरिद्वार-२१३ (देखो हरद्वार) . हरिनारायण-३४४ (स्वामी),४८९(मिश्र) **हरिपुर**–१२ हरिग्गना-४६३ हरिःहा-३४४ (स्वामी) हरियाकोट--२३ हरियाली-६३ हरिराज-११५ (राउत्त-'राज), ११६ हरिराम जोशी-१५५, १५६ हरिवर्मा-१०७ (कत्यूरी) हर्रिवन्द्र-३४४ (स्वामी हरिस्मरण-३४४ (स्वामी) हरिहर-१८८ हरिहर्रिसह-१९४

हरी-१२० (राजा) हरीसिह-१६९ हरू-१२० (राजा) · नंक्लिफ-४८९ <sup>६</sup>देव जोशी-१६०, . हा १६२-७९, २०३,२०७, 206 हर्षपुर-८६, ९४ हर्षबर्धन-६७-७१, ४४५ हलिया-२७८ हल्दी-२९३ हल्दुखाता-२४२, ३१८ (ভা০ ৰা০) हल्दूपड़ाव-३१८ (डा० बं०) हवालब ग-३९१, ३९२, 804, 808 हस्तिनापुर-२७३, २७४ हस्तिदल थापा-१५१, १६३,२०९ (हस्ती०), २१२,२२६ (गढ़वाले), 288. . . हस्तिदल ज्ञाह-१८१ (चौतरिया), २१०, 288 . हंसतीर्थं-१०० हंसदेव-१२९६ के हिमालय-३, ९, ५८, हंसदेवपाल-१२२ हंसपाल-१२१ हाट–२३, २७० (गांव), २७१, ३३८, ३४८,

३७२, ४६०, ४६४ ४९६ हाटकोटी-१४३ **हाटजैसल**--३३८ हातड-२४३ हाथी-२७६ हाथीकुंड-३१८ (डा० बं०) हाथी - पर्वत-१३ हार्डविक-१२०, १२५, १३६, १६३ हिदाऊ-२४४ हिन्दी-२५० 🕬 😘 हिंदुस्तान–२४८💣 "हिन्दुस्तान टाइम्सें"-246 हिन्दुस्तानी-१५१ हिन्दू-४७, २७८ हिंदूर-२०६ (नाला-गढ़) हिन्दोस्तां-२३६ हिमाचल-१८९, १९५, २२९, २७?, ३०२ "हमाचल"-४९१ हिमाल-१९३ (श्रेणी), -707 १५१, २५१ हियरसी-२२८, २३६ (हेरसी) हिरण्यगर्भ-१००

हीरालाल-१३३ हुज्जाज-१०३ हुडिकया--२७२ हविष्क-६६ हुसेन ग्रली खां-१५२ हुसैन खां (टुकड़िया)-१५१, ४७६ हइचाव-२९७ हुण-५४, ६५-६७, ८०, हेमिल्टन-१८५ ८३, ८५, १०१ (इवेत०), १०२,२७१, २७५ हण-ेग-११३ (तिब्बत), इ-से–३८९, ३९०

हृषिकेश-८५ (ऋषीं-केश) हेफताल-६८ (श्वें - हैजा-३२३ हुण), १०२ \* हेमकुंड-१७, २८१, '्पीवेली-४८९ ४०१ (=लोकपाग- होडरिया-२७१ कुंड) ४८४ 🕠 हेमश्रृंग-१०० हेलड-६३,११८,३२२- होरस-२०० ३४९ (चट्टी), ३५२, होलकर-२२८ ३७२**, ३**९२, ३९४, **होलयूनी**–२८२ ३९७, ३९८, ४०४, **ह्यूंल-उपत्यका**-८ ४०७, ४६३, ४८२ हाडहो-६९ हेस्टिंग्ज-२०२, २२५ ह्वीलर-५०

(गवर्नर-जेनरल), २२६, २२७ · **व्हैदराबाद**--१५१, १५२ ढोती पड़ाव-३८२, ३८३, ३९५, ३९८, 800, 80E



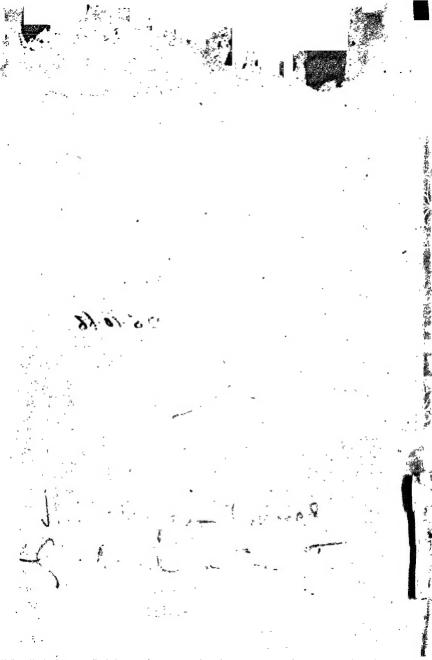

| _                      | al <b>Library,</b> 11. 33 666                          |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 154.261/               | San                                                    |                              |
| वा दुर्व               | $\cap$                                                 |                              |
| भाजम प                 | 14 24 (1)                                              |                              |
| Date of Issue          | Date of Return                                         |                              |
| 5-12-75                | 17.2-26                                                |                              |
| that is shut           | is but a block                                         | Mondonterman , assessed      |
| CHAEOL                 | OGICAL                                                 |                              |
| GOVT. OF partment of A | INDIA C                                                |                              |
|                        | Date of Issue  S-12-75  CHAEOL  GOVT. OF partment of A | Date of Issue Date of Roturn |

Please help us to keep the book clean and moving.

S. B. 148. M. DELHI.